#### THE

## HISTORY OF RAJPUTANA

VOLUME III, PART III.

## HISPORY OF THE PARTABGARH STATE

MAHAMAHOPADIIYAYA RAI BAHADUR SAHITYA-VACHASPATI

Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt,

1 1 1 1 1 1 1

PRINTED AT THE VEDIC YANTRATAYA.

AJMER.

First Edition. } 1941 A. D. } Price Rs. 8/8

#### Published by

Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Sahitya-Vachaspati Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt, Ajmer.

Apply for Author's Publications to :-

- (i) The Author, Ajmer.
  - (ii) Vyas & Sons, Book-Sellers,

AJMER.

# राजपूताने का इतिहास

नीसरी जिल्दा, नीमरी भाग

## प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास

प्रस्थकत्तां महामहोपाध्याय रायबहातुर साहित्यवाचस्पति बॉक्टर गौरीशंकर हीराचन्द्र श्लोका, बी० किट्० (ऑनरेरी)

> बाबू खांव्यल खंडक के प्रबन्ध से वैविक-यन्त्रालय, अअमेर में छुपा

> > सर्वाचिकार सुरचित

श्रम संस्करण }

बि० सं० १६६७

मुख्य रु० दा।)

# भूमिका

इतिहास साहित्य का एक प्रधान श्रंग एवं जाति तथा समाज की वास्त-धिक दशा का सच्चा द्योतक है। जाति, समाज एवं व्यक्ति के निर्माण श्रीर अभिक विकास में इसका बड़ा हाथ रहता है। कुछ समय पूर्व भारतवासी साहित्य के इस श्रावश्यक श्रंग की तरफ़ से प्रायः उदासीन रहते थे। परन्तु हर्ष का विषय है कि इधर इस रिक्त श्रंग की पूर्ति की श्रोर विद्वानों का ध्यान श्राकार्षित हुश्रा है श्रोर लोगों की प्रश्नृत्ति इसके पठन-पाठन की तरफ़ कमशः बढ़ रही है। जहां कुछ दिनों पहले हिन्दी के पेतिहासिक अंथों की गणना श्रंगुलियों पर की जा सकती थी, वहां श्रव उसमें श्राशा-प्रद उन्नति दिएगोचर हो रही है।

भारतवर्ष के इतिहास में वीरता, उदारता, दानशीलता, विद्याप्रेम, सांस्कृतिक महत्व आदि की दृष्टि से सीसोदिया जाित का प्रमुख स्थान हैं। सीसोदियों के मेवाड़ राज्य की गण्ना संसार के प्राचीनतम राज्यों में होती है, क्यों कि वहां गत चौदहसों वर्षों से एक ही वंश का अचुएण रूप से राज्य चला आता है। प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश की एक शाखा में हैं। आज से लगभग चारसों पैंतीस वर्ष पूर्व मेवाड़ के महाराणा कुंभा के भाई त्तेमकर्ण के पुत्र सूरजमल ने इस राज्य की नींव डाली थी। तब से अवतक उसके वंशजों का यहां अधिकार चला आता है। वागड़ (हूंगरपुर वांसवाड़ा), मालवा और मेवाड़ की सीमाओं से मिला हुआ होने से यह राज्य साधारण बोल-चाल में "कांठल" भी कहलाता है। पहाड़ियों तथा महन वनों से आज्छादित होने के कारण पहले यहां भील, मीणों आदि की ही वस्ती विशेष रूप से थी और आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होने की वजह से इसको विजय करने की तरफ़ मुसलमान शासकों का ध्यान नहीं रहा।

प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास को हम तीन भागों में घिभक्त कर सकते हैं—

१-मुग़लों से पूर्व का काल

२-- मुग्रल-काल

३--बृटिश-काल

मुग्रलों से पूर्व का इस राज्य के नरेशों का जो इतिहास मिलता है वह इतना कम है कि उससे उनके व्यक्तित्व श्रीर कार्यों पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता; पर उससे इतना अवश्य पाया जाता है कि मेवाड़ से अलग हो जाने पर भी उन्होंने उसको अपनी मातृभूमि समका, धीर-प्रानृशा मेवाङ्भूमि का उनके हृदय में वड़ा आदर रहा और वे उसकी रक्षा के लिए सदा प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहते थे। भारतवर्ष मं मुराली की प्रभुता स्थापित होने पर कितने ही अन्य राजाओं के समान प्रतापगढ़ राज्य के नरेशों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय-समय पर उन्हें उनकी तरफ़ से उच्च सम्मान और मनसय आदि मिलते रहे। इस बीच मरहटों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी उनके प्रभाय से मुक्त न रहा और यहां भी उनकी चौथ लगने लगी । वृटिश-कास्त शांति, सुज्यवस्था श्रौर उन्नति का युग रहा है। ई० स० १८१८ में अंग्रेज़ सरकार के साथ सन्धि होने के बाद बाह्य और आन्तरिक अगड़ी की समाति होकर राज्य उन्नति-पथ पर श्रव्रसर हुन्ना। विगत वर्षी में राज्य की राजनैतिक, सामाजिक और ऋार्थिक स्थिति में बहुत अन्तर हो गया है। बहुत से प्रजा-हित के कार्यों का भी इसी काल में श्रीगरोश हुआ, जो भविष्य में सामृद्धिक दृष्टि से राज्य के लिए हितकर सिद्ध द्वांगे, किर भी इस त्रोर त्रभी बहुत गुंजाइश है।

प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास तैयार करने में निम्निलिस्तित चार प्रकार की सामग्री का उपयोग हुन्ना है—

१-प्राचीन शिलालेख, दानपत्र श्रीर सिके

२-बड़वे भाटों श्रादि की ख्यातं

३-शाही फ़रमान और अन्य राजकीय पत्र आदि

४—प्राचीन हस्तिखित ग्रंथ एवं संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिन्दी श्रीर उर्दू की प्रकाशित पुस्तकें

प्राचीन शिलालेख इस राज्य से केवल तीन मिले हैं, जिनमें से दो घोटासीं गांव के विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के आस-पास के और तीसरा गौतमेश्वर का विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का है। वि० सं० की सत्रहवीं शताब्दी से बाद के शिलालेख और ताम्रपत्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जिनमें ताम्रपत्रों की ही अधिकता है।

बड़वे भाटों की बनाई हुई ख्यातें इस राज्य की कई हैं, जिनमें राजाओं की वंशावली के अतिरिक्त उनकी राणियों, कुंवरों आदि के नाम और उनका संचित्त वृत्तान्त भी मिलता है। कहीं-कहीं राजाओं की गदी-नशीनी का वर्ष, मास आदि भी दिया है, पर उनमें दिये हुए राणियों आदि के नाम परस्पर एक-दूसरे से नहीं मिलते तथा संवत् एवं घटनाएं भी बहुधा इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। ऐसी दशा में उनका वास्ताविक महत्व सन्दिग्ध ही है।

इस राज्य के नरेशों में सर्वप्रथम महारावत हरिसिंह ने शाही इरबार से संबंध जोड़ा था। हरिसिंह से लगाकर पृथ्वीसिंह तक के कई शाही फ़रमान, शाहजादों के निशान श्रादि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हैं। इनके श्रितिरिक्त शाही श्रखवारात में भी यहां के नरेशों का वृत्तांत मिलता है। मरहटा-काल के कुछ काग्रज़-पत्रों श्रीर श्रंश्रेज़ सरकार के साथ के पत्र-थ्यवहारों से भी इस राज्य की तत्काबीन स्थिति श्रीर इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

"हरिभूषण महाकाव्य" (संस्कृत) के श्रितिरिक्त इस राज्य के इतिहास से संबंध रखनेवाली और कोई प्राचीन पुस्तक नहीं मिली है। अपूर्ण होने पर भी उक्त महाकाव्य से हरिसिंह से पूर्व के नरेशों के इति-हास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। उसमें दी हुई घटनाओं का मिलान भी अस्य प्रस्था से हो जाता है, परस्तु काव्य-प्रंथ होने से फाई स्थान पर श्रंत में में पं० नाथूलाल व्यास पर्व काशी-निवासी श्री हृदयनागयण सरीन, बी० प० (जो गत छ: वर्षों से मेरे सहकारी हैं) का नामोल्लेग्य करना श्रावश्यक समभता हूं, क्योंकि श्रारंभ से ही उन्होंने मेरे इस इति हास के प्रणयन में बड़ी लगन के साथ कार्य किया है। मुभे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर श्रोभा, पम० प० तथा निजी इतिहास-विभाग के कार्य-कर्ता पं० चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, अतप्य उनका नामोल्लेख करना भी श्रावश्यक है।

श्रजमेर, चैत्र कृष्णा सप्तमी वि॰ सं० १६६७ े गौरीशंकर हीराचन्द् श्रोका

# विषय-सूची

### पहला अध्याय

## भूगोल सम्बन्धी वर्णन

| खाइ<br>१<br>१ |
|---------------|
|               |
| -             |
| ર             |
| સ             |
| 2             |
| *             |
| 3             |
| 3             |
| ષ્ટ           |
| ×             |
| ×             |
| ¥,            |
| ×             |
| દ             |
| Ę             |
| દ્            |
| 9             |
| 9             |
| •             |
|               |

#### विषय लिपि द्स्तकारी व्यापार त्योहार मेले डाकस्ताने श्रीर तारघर शिचा अस्पताल ज़िले ••• न्याय शासन, जागीर और भोम श्रादि सेना और पुलिस आदि श्राय-व्यय सिक्का तोपों की सलामी श्रौर खिराज प्रसिद्ध श्रीर प्राचीन स्थान देवलिया प्रतापगढ़ जानागढ़ घोटासीं वीरपुर बेरोट श्ररगोद गौतमेश्वर भचूंडला नीनोर

| प्रधाक     |                   |         | ( 🐧 )                       |             |                 |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 9          | विषय              |         |                             |             | Terre           |
| =          | शेषना             | ***     | •••                         | •••         | पृष्ठाङ्क<br>२७ |
| 5          |                   |         |                             |             | 4.5             |
| Ł          |                   | ਣਾ      | CIST STEETER                |             |                 |
| E          |                   | 8,      | तरा अध्याय                  |             |                 |
| į          | ;                 | सीसोदिः | यों से <b>पू</b> र्व के राज | <b>सं</b> श |                 |
| ì          | रघुवंशी प्रतिहार  | •••     | •••                         |             |                 |
| १०         | नागभट्ट           | ***     | •••                         | •••         | ३०              |
|            |                   |         | •••                         | •••         | ३२              |
| १०         | <b>क</b> कुत्स्थ  | ***     | •••                         | ***         | ३२              |
| ११         | देवराज            | ***     | •••                         | •••         | ३२              |
| १२         | वत्सराज           | •••     | •••                         | •••         | ३२              |
| १३         | नागभट्ट ( दूसरा ) | •••     | ***                         | •••         | ३२              |
| १३         | रामभद्र           | •••     | •••                         | •••         | ३३              |
| १३         | भोजदेव            | •••     | •••                         | •••         | 38              |
| १४         | महेंद्रपाल        | •••     | •••                         | •••         | इस              |
| <b>?</b> * | महीपाल            | •••     | •••                         | ***         | <b>३</b> ४      |
| <b>१</b> × | भोज ( दूसरा )     | •••     | ***                         | •••         | 38              |
| १८         | विनायकपाल         | •••     | ***                         | ***         | 38              |
| २०         | महेंद्रपाल (दूसरा | ) ···   | •••                         | •••         | 38              |
| २१         | देवपाल            | •••     | •••                         | ***         | <b>3</b> 6      |
| રક્ષ       | विजयपाल           | •••     | •••                         | •••         | <b>3</b> 6      |
| <b>ર</b> ધ | राज्यपाल          | •••     | •••                         | •••         | <b>3</b> 8      |
| २४         | त्रिलोचनपाल       | •••     | •••                         | •••         | <b>३</b> ६      |
| २४         | यश:पाल            | •••     | ***                         | •••         | <b>3</b> Ę      |
| २६         | परमार तथा सोलंकी  | •••     | •••                         | •••         | ३७              |
| २६         | ्र सुसलमान शासक   | •••     | •••                         | ***         | <b>3</b> &      |
|            | *                 | -       |                             |             | •               |
|            |                   |         |                             |             |                 |

| विषय                    |          |                   |     | इंडाक      |
|-------------------------|----------|-------------------|-----|------------|
| शेवना                   | ***      | •••               | *** | २७         |
|                         |          | ा अध्याय          |     |            |
| र्स                     | सोदियों  | से पूर्व के राजवं | श   |            |
| घुवंशी प्रतिहार         | •••      | •••               | ••• | ३०         |
| नागभट्ट                 | •••      | •••               | ••• | ३२         |
| ककुत्स्थ                | •••      | ***               | *** | ३२         |
| देवराज                  | •••      | •••               | *** | ३२         |
| <b>ब</b> त्सराज         | •••      | •••               | ••• | ३२         |
| नागभट्ट ( दूसरा )       | •••      | •••               | ••• | ३२         |
| रामभद्र                 | •••      | •••               | ••• | ३३         |
| भोजदेव                  | •••      | •••               | *** | ३४         |
| महेंद्रपाल              | •••      | •••               | ••• | इस         |
| महीपाल                  |          | •••               | ••• | ३४         |
| भोज ( दूसरा )           | ***      | ***               | ••• | 38         |
| विनायकपाल               | •••      | •••               | 4** | 38         |
| महेंद्रपाल (दूसरा       | )        | •••               | ••• | 38         |
| देवपाल                  | <b>,</b> | ***               | ••• | ३६         |
| द्वपाल<br>विजयपाल       | •••      | ***               | ••• | इद         |
| राज्यपाल                | ***      | •••               | ••• | <b>3</b> 8 |
| राज्यपाल<br>श्रिलोचनपाल | ***      | •••               | ••• | 36         |
|                         | •••      | •••               | ••• | ३६         |
| यश:पाल                  | •••      | •••               | *** | 30         |
| परमार तथा सोलंकी        | •••      | •••               |     | 3,8        |
| मुसलमान शासक            |          |                   | ,   | •          |

### ( x )

|            | विषय                   |                               |                 |                                 | र्बिडा क्  |
|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
|            | बाघसिंह                | ***                           | ***             | •••                             | હય્ર       |
|            | राज्यप्राप्ति          | •••                           | **;             | •••                             | હ          |
| ARIM.      | षाघसिंह का खा          | नवे के युद्ध में              | महाराणा के र    | ताथ रहना                        | હક         |
| 83         | बाघसिंद का मार         | लवे में जाना                  | •••             | •••                             | ওধ         |
| ८७         | बहादुरशाह की           | चित्तौड़ पर च                 | ढ़ाइ <b>यां</b> | •••                             | इथ         |
| 8.3        | चित्तौड़ की रत्ता      | र्थ बहादुरशा <b>द</b> से      | ने लड़कर बाघ    | सिंह <mark>का मा</mark> रा जाना | ওল         |
| 80         | <b>या</b> घसिंद की रा  | णियां श्रीर संत               | ति              | •••                             | <b>=</b> 3 |
| <b>8</b> ⊏ | रावत बाघसिंह           | का व्यक्तित्व                 | •••             | •••                             | =8         |
| 84         | रायसिंह '''            | 40 0                          | ***             | •••                             | =X         |
| <b>χ</b> ο | राज्यप्राप्ति          | •••                           | •••             | •••                             | ニメ         |
| <b>५१</b>  | धाय पन्ना का बर        | नवीर के डर से                 | उदयसिंह को      | t                               |            |
| ×¥         | रायसिंह वे             | व पास ले जाना                 |                 | •••                             | ٦X         |
| <b>K</b> R | <b>धन</b> वीर को चित्त | गैड़ से निकाल                 | ने के लिए राव   | ात रायसिंह का                   |            |
| XR         | महाराणा                | की सद्दायतार्थः               | जाना            |                                 | 50         |
| <b>78</b>  | रायसिंह का देह         | ान्त श्रीर उसके               | ी संतति         | •••                             | 55         |
| XX         | विक्रमसिंह (बीका)      | •••                           | •••             | •••                             | 03         |
|            | राज्यप्राप्ति          | ***                           | •••             | •••                             | 60         |
| **         | साद्डी की जागी         | ार छूट जाने पर                | विक्रमसिंह      | का                              |            |
| ΧΞ         | कांठल में              | जाना                          | ***             | •••                             | 60         |
| 48         | हाजीखां की सह          | ायतार्थ महाराए                | ।। के साथ कुं   | वर तेजसिंह                      |            |
|            | को भेजना               | •••                           | •••             | •••                             | १३         |
| 12         | विक्रमसिंह का स्       | <mark>बुहागपु</mark> रा, खेरो | ट, कोटड़ी,      |                                 |            |
| e,         | मीनोर, दल              | गेट श्रौर <b>प</b> लथ         | ाना पर श्रधि    | कार करना                        | ८४         |
| 2          | ख्यातें श्रोर देवी     | मीणी की स्मृति                | ते में देवलिया  | वसाने की कथा                    | ६६         |
| ŧ          | कांधल को धमो           | तर, सुरताणुसि                 | ह को ढोढर       | वाखेड़ा श्रौर                   |            |
| *          | विजयसिंह               | को खेरोट की                   | जागीर देना      | ***                             | 23         |

## तीसरा अध्याय

महारावत चेमकर्य से विक्रमसिंह ( धीका ) तक

| विषय                                 |                 |       |
|--------------------------------------|-----------------|-------|
| न्नेमकर्ण से पूर्व के गुहिलवंशी नरेश |                 | • • • |
| द्मेमकर्ण ( द्मेमसिंह )              | ***             | • • • |
| चेमकर्ण का जन्म · · ·                | ***             | ***   |
| महाराणा कुंभकर्ण और चेमकर्ण के       | बीच विरोध ।     | दोना  |
| द्येमकर्ण का मालवे के सुलतान के      | गस जाना         | • • • |
| द्येमकर्ण का मेवाड़ पर मालवे के सु   | लतान को चढ़     | स्तान |
| सानसलह के अनुचर बहरी से दोन          | कर्ण का युद्ध   | ***   |
| न्तेमकर्ण की मृत्यु                  | ***             | * * * |
| द्येमकर्ण की संतति                   | ***             | •••   |
| चोमकर्ण का व्यक्तित्व                | ***             | • • • |
| स्रजमल                               | •••             | • • • |
| सादड़ी का स्वामी होना                | ***             | ***   |
| रायमल का सारंगदेव को मैंसरोड़ग       | ाढ़ की जागीर    | देसा  |
| मालवे की सेना के साथ महाराणा         | के पद्म में     |       |
| सूरजमल का युद्ध करना                 | •••             | ***   |
| महाराणा के कुंवरों में पारस्परिक     | द्रेष की वृद्धि | ***   |
| सारंगदेव का सूरजमल के पास जा         | कर रहना         | ***   |
| स्रजमल का मालवे की सेनां के स        | ाथ जाकर         |       |
| महाराणा से युद्ध करना                | ***             | ***   |
| सूरजमल का मेवाड़ छोड़ना              | ***             | ***   |
| सूरजमल का देहान्त                    | •••             | ***   |
| स्रजमल की राणियां श्रीर संतति        | ***             | ***   |
| स्रजमक का व्यक्तित्व                 | ***             | ***   |

|       | विषय                   |                            |              | •                 | विद्या है  |
|-------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------|
|       | बाघसिंह …              | ***                        | •••          | • • •             | હક         |
|       | राज्यप्राप्ति          | •••                        | • • •        | •••               | ७४         |
| Kaik. | बाघसिंह का खा          | नघे के युद्ध में मह        | हाराणा के स  | गथ रहना           | હક         |
| 83    | बाघसिंह का मार         | _                          | •••          | •••               | ওধ         |
| 83    | बहादुरशाह की           | चित्तौड़ पर चढ़ा           | इयां         | •••               | ७६         |
| 83    | चित्तौड़ की रज्ञा      | र्थ बहादुरशा <b>ह</b> से व | तड़कर बाघ    | सिंह का मारा जाना | <b>9</b> = |
| 83    | <b>या</b> घसिंद की रा  | लेयां श्रीर संतति          | •••          | •••               | दर         |
| R=    | रावत बाघसिंह           | का व्यक्तित्व              | •••          | •••               | ದನಿ        |
| RE    | रायसिंह …              | op •                       | •••          | •••               | ٦X         |
| Ko    | राज्यप्राप्ति          | ***                        | •••          | •••               | =×         |
| Χŧ    | धाय पन्ना का ब         | नवीर के डर से इ            | उद्यसिंह क   | ì                 |            |
| **    | रायसिंह वे             | के पास ले जाना             |              | •••               | ።<br>አ     |
| **    | <b>यन</b> वीर को चित्त | तौड़ से निकालने            | के लिए रा    | वत रायसिंह का     |            |
| XR    |                        | की सहायतार्थ ज             |              |                   | 5/2        |
| XR    | रायसिंह का देह         | शन्त श्रौर उसकी            | संतति        | •••               | 55         |
| XX.   | विक्रमसिंह ( बीका )    |                            | •••          | •••               | 03         |
|       | राज्यप्राप्ति          | •••                        | •••          | •••               | 60         |
| XX    | साद्कृ की जाग          | ीर छूट जाने पर             | विक्रमसिंह   | का                |            |
| Y.E   | कांठल में              |                            | •••          | •••               | 03         |
| 42    | हाजीखां की सह          | हायतार्थ महाराण            | ा के साथ 🥫   | हुंवर तेजसिंह     |            |
|       | को भेजन                |                            | •••          | •••               | ६१         |
| 15    | विक्रमसिंह का          | सुद्दागपुरा, खेरो          | ट, कोटड़ी,   |                   |            |
| 20    | मीनोर, द               | लोट श्रौर पलथा             | ना पर श्रवि  | <b>यकार करना</b>  | દક         |
| હ્    | ख्यातें स्रोर देर्व    | ो मीणी की स्पृति           | न में देवलिय | ।। बसाने की कथा   | 33         |
| u ș   | कांधल को धर            | गेतर, सुरताणुसि            | ह को ढोढ     | खाखेड़ा श्रोर     |            |
| 18.5  |                        | ह को खेरोह की              |              |                   | 2/3        |

| विषय             |                            |             |            | TBI          |
|------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------|
| वांसवाड़ा के स्व | गमी प्रतापसिंह क           | ी तरफ़ रह   | कर         |              |
| डूंगरपुर र       | के महारावल श्रास           | करण से      | युद्ध करना | & t          |
| विक्रमसिंह का    | देहान्त                    | ***         | ***        | १०१          |
| विक्रमसिंह की    | राणियां श्रीर सन्त         | ति          | ***        | १०ः          |
| विक्रमसिंह का    | ध्यक्तित्व                 | ***         | ***        | <b>१</b> 0=  |
|                  |                            | ****        |            |              |
|                  | चौथा इ                     | अध्याय      |            |              |
| म                | हारावत तेजसिंह             | से प्रतापिं | ाइ तक      |              |
| तेजसिंह '''      | 4**                        | ***         | ***        | <b>\$0</b> 8 |
| राज्यप्राप्ति    | ***                        | •••         | ***        | १०४          |
| इल्दीघाटी के यु  | <b>ुद्ध</b> में महारावत है | के काकाव    | नंधल का    |              |
|                  | के पत्त में लड़कर          |             |            | १०४          |
| प्रतापगढ़ राज्य  | की तत्कालीन वि             | स्थिति      | ***        | १०५          |
| महारावल का पं    | वार हरराव श्रावि           | से युद्ध व  | रना …      | <b>१</b> ०६  |
| महारावत का दे    | हान्त                      | ***         | ***        | 308          |
| महारावत की र     | । शियां श्रौर संतरि        | त आदि       | ***        | १०५          |
| भार्जुसिंह '''   | •••                        | •••         | • • •      | 30}          |
| राज्यप्राप्ति    | •••                        | •••         | ***        | 808          |
| भानुसिंह श्रीर   | राकावत जोधसिंह             | सीसोदिय     | ा के बीच   |              |
| विरोध हो         |                            | ***         | ***        | 30}          |
|                  | संह श्रौर शक्तावत          | जोधसिंह     | के बीम्र   |              |
| युद्ध होन        |                            | •••         | ***        | ११०          |
|                  | संह के ताम्रपत्र           | •••         | ***        | ११६          |
| महारावत की र     |                            | *1 *        | ***        | ११७          |
| महारावत भानु     | सिंह का व्यक्तित्व         | ***         | ***        | ११८          |
|                  |                            |             |            |              |

|                    | •                           | •              |                |           |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| विषय               |                             |                |                | पृष्ठाङ्क |
| संहा               | 4                           | •••            | •••            | ११८       |
| राज्यप्राप्ति      | ***                         | ***            | •••            | ११८       |
| महाराणा श्रमर      | सिंह का महाराव              | ात के लिए ट    | ीका भेजना      | ३११       |
| बसाङ् श्रोर श्रर   | खोद परगने का                | फ़रमान कुंव    | र कर्णसिंह के  |           |
| नाम होन            | r                           | •••            | •••            | १२०       |
| महाबतस्त्रां का    | देवलिया में जाक             | र रहना         | •••            | १२१       |
| महारावत सिंह       | । का परलोकवास               | я              | •••            | १२३       |
| महारावत की         | राणियां श्रोर संत           | ति '''         | •••            | १२४       |
| महारावत का         | ज्यक्ति <b>रव</b>           | ***            | ***            | १२६       |
| ज <b>स</b> वंतसिंह | •••                         | •••            | ***            | १२६       |
| राज्य-प्राप्ति     | •••                         | •••            | •••            | १२६       |
| उदयपुर के मद्द     | ाराणा जगतसिंह               | (प्रथम)से      | महारावत        |           |
| का विरो            | घ होना                      | ***            | •••            | १२७       |
| महारागा जगत        | सिंह का महाराव              | त को उदयपुर    | में बुलाकर मरव | ाना १३०   |
| महारावत की         | सन्तति श्रादि               | •••            | •••            | १३८       |
| हरिसिंह …          | •••                         | •••            | •••            | १४१       |
| राज्यप्राप्ति      | •••                         | •••            | •••            | १४१       |
| महाराखा का व       | देवलिया पर सेना             | भेजना          | •••            | १४१       |
| महारावत का         | शाही सेना के स              | ाथ जाकर देव    | बित्या पर      |           |
| श्रधिकाः           | र करना "                    | •••            | •••            | १४३       |
| •                  | शाही दरबार से               |                |                | १४६       |
| मद्दारावत की       | शाहज़ादे मुराद              | के साथ नियु    | क्ति           | १४८       |
| शाहज़ादे दारा      | शिकोइ श्रौर मु              | राद का महार    | ावत को         |           |
| श्रपनी-त्र         | प्रपनी तरफ़ मिल             | ाने का प्रयत्न | करना           | १४६       |
| दाराशिकोह व        | हो <mark>परास्त कर</mark> श | ग्रहज़ादे मुरा | इ का           |           |
| महाराव             | त को सुखेरीखेड़             | त देना …       | •••            | १४म       |
|                    |                             |                |                |           |

| विषय           |                    |                                         |                | ARIE           |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| श्रीरंगज़ेब का | बसाङ् श्रौर राय    | ासपुर के परगने                          | महारागा        |                |
| को देना        |                    | •••                                     | * * *          | 222            |
| सहायता के वि   | लेप दाराशिकोह      | का महागावत के                           | नाम निशान      |                |
| भेजना          | •••                | ***                                     | •••            | 178            |
| महाराणा राज    | सिंह का देवितय     | । पर सेना भेजन                          | п              | 222            |
| महाराणा राज    | सिंह के पास मह     | ारावत का उपि                            | थत दोना        | <b>१</b> ४३    |
| महारावत को     | पुनः गयस्यपुर इ    | प्रीर बसाड़ आहि                         | इ परगने मिलना  | ₹X¤            |
| महारावत का     | परलोकवास           | ***                                     | ***            | १६३            |
| महारावत की     | संतति              | ***                                     | ***            | १६७            |
| महारावत के ब   | ानवाये हुए महल     | श्रीर उसके सम                           | ाय के          |                |
|                | ोगी कार्य          | ***                                     | ***            | १६७            |
| महारावत के स   | तमय के ताम्रपत्र   | श्रीर शिलालेज                           | ***            | 150            |
| महारावत का     | साहित्यानुराग      | * * *                                   | ***            | 003            |
| ्महारावत का    | व्यक्तित् <b>व</b> | ***                                     | ***            | १७४            |
| प्रतापसिंह     | ***                | * * *                                   | ***            | 199            |
| राज्यप्राति    | •••                | ***                                     | ***            | १७७            |
| महारावत को     | खिलश्चत तथा मं     | सब मिलना                                | * * *          | 203            |
| शाहीदरवार से   | महाराणा राजसिं     | ह और महाराव                             | त की तक्रसार क | 3              |
| जांच के        | लिए शेख इनायत      | उल्लाकी नियहि                           | ъ ···          | १७७            |
| मेवाड़ पर बादः | शाह श्रीरंगज़ेब क  | ी चढ़ाई स्रोर म                         | हारावत के वाग  | (50            |
| फ़रमान प       | पहुंचना            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ***            |                |
| शाहज़ादे मुश्र | ज़म का महाराव      | त के नाम निशा                           | न भेजना        | \$0 <u>000</u> |
| महारावत का     | पतापगढ़ का कस्त    | या श्राबाट करन                          | a sandiali     | १८२            |
| महाराणा श्रमर  | सिंह (दूसरा) व     | हा महारावत से                           |                | १=३            |
| महारावत की     | पिपलोदे पर चढ़ा    | है                                      | अक्र-छ।क् करना |                |
| महारावत का     | शेरबुलंदखां को ब   | प्राप्ते सहां कारण्य                    | , p-1          | १८४            |
|                | 4 21.4 414         | THE PRICES                              | • पना          | E EV           |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lai3                                  | F |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| बादशाह का महारावत को शाही दरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Ť |
| महाराजा श्रजीतसिंह श्रीर सवाई जयरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                              |   |
| किशनगढ़ के राजा राजसिंह का देवलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                     |   |
| महारावत का परलोकवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
| महाराषत की राणियां श्रौर संतति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ···· {=:                              |   |
| महारावत के समय के लोकोपयोगी क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ार्य *** १६०                          | > |
| महारावत का विद्यानुराग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 888                                   |   |
| महारावत के समय के शिलालेख श्रौर ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रानपत्र १६१                           |   |
| मद्दारायत का व्यक्तित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६३                                   | į |
| Secretary of the second |                                       |   |
| पांचवां अध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | וקוד                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |   |
| महारावत पृथ्वीसिंह से स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ामन्तासइ तक                           |   |
| पुर्धासिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 \$                                 | i |
| राज्यप्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६७                                   | ŀ |
| मद्दारावत की पुत्री का जोधपुर के महा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजा के साथ विवाह                     |   |
| होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६७                                   |   |
| मद्दारावत के नाम बसाड़ का पुनः फ़रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ान श्रौर उसके मंसब में                |   |
| वृद्धि होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६८                                   |   |
| जहांदारशाह के पास से बसाड़ परगने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का फ़रमान होना १६६                    |   |
| महारावत के नाम बादशाह फ़रुंख़िसयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | का फ़रमान २००                         |   |
| महारावत का शाही इलाक़े में लूट-मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करना                                  |   |
| महारावत का श्रपने कुंवर पहाड़सिंह क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ो उदयपुर भेजना २०२                    |   |
| <b>भां</b> बेर श्रौर बूंदी के नरेशों का बादशा <b>ह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | से महारावत की                         |   |
| शिकायत करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २०३                                   |   |
| शिकायतों की जांच के लिए क्रुतुबुल्मुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कका भेजा जाना २०४                     |   |

| विषय                                  |               |                | प्रधा 🛊      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| मंत्री विद्वारीदास का रामपुरे से लौ   | टत समय देवि   | लेया में टहरना | 201          |
| महारावत का देहान्त                    | ***           | ***            | 308          |
| महारावत के समय के शिलालेग क           | प्रोर दानपत्र | ***            | 203          |
| महारावत का व्यक्तित्व                 | ***           | * * *          | <b>२</b> ११  |
| संग्रामसिंह                           | ***           | K 4 g          | २१३          |
| महाराषत की गद्दीनशीनी और सृत्         | यु            | ***            | २१३          |
| महाराबत के समय के ताम्रपत्र           | ***           | ***            | २१५          |
| उम्मेद्सिंह                           | + = +         | ***            | सर्ध         |
| राज्यप्राप्ति श्रौर देहान्त           | * 4 5         | ***            | सर्ध         |
| महारावत के शिलालेख और दानप            | ষ             | ***            | <b>२१</b> ६  |
| महारावत की राणियां ऋौर सन्तित         | r ···         | ***            | <b>द</b> १.ऽ |
| गोपालसिंह                             | •••           | ***            | स्र्≡        |
| राज्यप्राप्ति · · ·                   | ***           | ***            | २१⊏          |
| मुगल बादशाहत की तत्कालीन हि           | थति           | ***            | २१६          |
| मरहटों का उत्थान                      | ***           | ***            | 220          |
| श्रांबेर श्रीर जोधपुर के राजाश्रों की |               | ***            | २२२          |
| महारावत को धरियावद की परगर            |               | * * *          | २२५          |
| महारावत का डूंगरपुर से महाराण         | ा की सेना का  | घेरा उठवाना    | <b>२२</b> ४  |
| मालवे के लिए मरइटों की लड़ाइय         | Ť             | ***            | २२६          |
| मरहटों से समभौते के लिए देवलि         | या के समीव    | पजाश्रों के    |              |
| एकत्र होने की विफल योजन               | π             | ***            | २३२          |
| पेशवा के राजपूताना में पहुंचने पर मह  | हारावत का उस  | के पास जाना    | २३४          |
| महारावत का महाराणा के साथ स           | वाई जयसिंह व  | नी सद्दायतार्थ |              |
| जाना                                  | ***           | ***            | २४०          |
| महारावत का देहान्त श्रोर राशियां      | त्रादि        | ***            | २४१          |
| महारावत के समय के शिलालेख             | श्रोर दानपत्र | ***            | २४२          |

| विषय                  |                  |                   |                       | विद्या 🛣    |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| महारावत का व्यति      | <b>त्त्व</b>     | ***               | •••                   | २४४         |
| महारावत सालिमार्सिह   | •••              | # • •             | 4 11 10               | २४४         |
| राज्यप्राप्ति         | * * *            | • • •             | •••                   | २४४         |
| महारावत का दिल्ली     | ो साकर बादश      | ग़ाह से सम्मान    | प्राप्त करना          | २४४         |
| तुकोजी का देवलिय      | ा पर घेरा डात    | लना               | •••                   | २४६         |
| महाराणा श्ररिसिंह     | की सहायतार्थ     | महारावत का से     | तेना भेजना            | २४७         |
| महारावत का देहांत     | श्रोर उसकी       | राणियां आदि       | ***                   | २४३         |
| महारावत के समय        | के शिलालेख,      | दानपत्र श्रादि    | •••                   | २४४         |
| महारावत का व्यक्ति    | त्व              | ***               | •••                   | 222         |
| सामन्तासंह            | ***              | ***               | •••                   | २४६         |
| राज्यप्राप्ति         | •••              | ***               | •••                   | २४६         |
| धरियावद का परग        | ता महाराणा-द्वा  | ारा खालसा हो      | रा                    | २४७         |
| होल्कर का प्रतापग     | ढ़ राज्य से ख़ि  | ाराज स्थिर कर     | ना                    | २४८         |
| होल्कर सरकार को       | खिराज की र       | क्रम न देने से इ  | हुंबर दीपसिं <b>ह</b> | का          |
| श्रोल में जाना        |                  |                   | •••                   | २४६         |
| सिंधिया की सेना व     | ता प्रतापगढ़ व   | तो घेरना          | ***                   | २४६         |
| श्रंग्रेज़ सरकार के स | ताथ महारावत      | की प्रथम संधि     |                       | २६०         |
| भंवर केसरीसिंह औ      | र दलपतासिंह      | का जन्म           | •••                   | २६३         |
| श्रंग्रेज़ सरकार के स | ताथ दूसरी सं     | धि                | ***                   | २६३         |
| प्रतापगढ़ राज्य की    | श्रार्थिक स्थि   | ते में उन्नति होन | π                     | २६⊏         |
| दलपतसिंह का डूंग      | रपुर गोद जान     | π                 | •••                   | २६⊏         |
| सेना-व्यय के एवज़     | श्रंथ्रेज़ सरकार | को नकृद रुपर      | में देने का क़रा      | ξ           |
| होना                  |                  | ***               | ***                   | <b>२६</b> ६ |
| कुंचर दीपसिंह का      | उपद्रुष करना     | ***               | • • •                 | २७०         |
| महारावत का नवल        | वद पाडलिया       | को कामदार व       | नाना                  | २७३         |
| महारावत की पौत्री     | का बीकानेर       | के कुंबर सरदा     | र्रासंद से विवा       | ह २७३       |

TRIL

विषय

| भवर कसरीसिंह का दंहावसान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***           | ***               | २७३         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| शासन में अव्यवस्था होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••           | •••               | 2.98        |
| महारावत का डूंगरपुर से दलपता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सिंह को यु    | लाकर शासन-का      | र्ष         |
| सौंपना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***           | ***               | २७४         |
| महारावत का देहान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***           | ***               | 7.5¥        |
| राणियां श्रौर संतति श्रादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***           | ***               | ₹9%         |
| महारावत के समय बने हुए देवाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प आदि         | ***               | २७३         |
| महारावत के समय के शिलालेख इं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ोर दानपत्र    | भादि              | ÷ 9.9       |
| महाराघत का व्यक्तित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***           | * * *             | २७६         |
| No. of the Contract of the Con |               |                   | • • •       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                   |             |
| छठा अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |             |
| महारायत दलपतसिंह से वर्तमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महारावत       | सर रामसिंहजी ।    | <b>1</b> 45 |
| <b>द</b> लपतसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***           | ***               | र⊏१         |
| राज्य-प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••           | ***               | र⊏१         |
| श्रंत्रेज़ सरकार की तरफ़ से गदीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शीनी की वि    | त्रलञ्चत श्चाना   | 3=१         |
| महारावल जसवन्तासिंह का डूंगरपु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र से बुन्दाह  | ान भेजा जाना      | 5-5         |
| मद्दारावल जसवन्तसिंह का वृन्दाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न में देहान्त | होना और खाल       | er).        |
| के ठाकुर के पुत्र उदयसिंह क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ा इंगरपर      | का स्थाधी क्रांचा | ર⊏ક         |
| महाराजकुमार उदयसिंह का जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u, 3          | ***               | रद्ध<br>२८४ |
| ड्रंगरपुर का शासनाधिकार छूटना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | ***               | Minus Te    |
| सिपादी विद्रोह के समय श्रंग्रेज़ सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कारको प्र     | तावसम्बद्धाः के   | २८४         |
| सहायता मिलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 124 4             |             |
| गोदनशीनी की सनद मिलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | ***               | २८७         |
| महारावत का परलोकवास श्रीर रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ियां आक्रि    | ***               | ₹₹₩         |
| मद्वारायत का व्यक्तित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***           | 4 % #             | २६४         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                   | २६६         |

| विषय                           |                    |                       | <b>र्</b> डाइ. |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ड</b> दयसिंह                | •••                | •••                   | २६७            |
| जन्म, गद्दीनशीनी श्रीर पुत्र-ज | न्म                | ***                   | २६७            |
| शासन-कार्य चलाने के सम्बन      | घ में महारावत वे   | त नाम पोलिटिका        | ल              |
| पजेंट का खरीता जाना            | •••                | ***                   | २६७            |
| पजेन्ट गवर्नर-जेनरल का गई      | ीनशीनी की खिल      | तथ्रत लेकर जाना       | २६८            |
| भील श्रोर मीणों को दंड देना    |                    | •••                   | २६८            |
| रेख्वे निकालने के सम्बन्ध में  | श्रंग्रेज़ सरकार व | की महारावत से         |                |
| <b>बात</b> चीत                 |                    | •••                   | २६८            |
| महारावत का वाइसराय लॉर्ड       | त्रारेन्स से मुला  | क्रात करने आग         | È              |
| जाना                           | •••                | •••                   | <b>ર</b> હર્દ  |
| प्रतापगढ़ में राजधानी स्थिर    | होना               | •••                   | २६६            |
| श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से    | प्रतापगढ़ राज्य    | के स्वामी की          |                |
| सलामी की तोपें नियत            | होना               | •••                   | 300            |
| वि० सं० १६२४ के श्रकाल में     | ं महारावत की उ     | दारता                 | 300            |
| शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी ह    | ीना                | •••                   | ३०२            |
| श्रंग्रेज़ सरकार से श्रपराधिय  | ों के देन लेन का   | इक्ररारनामा होन       | 1 ३०२          |
| यांसवाड़ा राज्य के साथ सीम     | ॥ सम्बन्धी भग      | ा द्वोना              | ३०६            |
| मद्दारावत का नीमच जाकर         | वाइसरॉय लॉर्ड नं   | ĭॉर्थ व्रुक <b>से</b> |                |
| मुलाक्तात करना                 | ***                | •••                   | ३०⊏            |
| मोवियों को महारावत का श्र      | पने राज्य में न ट  | हरने देना             | ३०≍            |
| कामदार श्रोकारलाल व्यास        | की मृत्यु          | ***                   | ३०६            |
| महारावत का श्रपने राज्य क      | ी श्रावादी बढ़ाना  | •••                   | 308            |
| दिल्ली दरवार के उपलद्य में म   | महारावत को भंड     | डा मिलना              | ३१०            |
| प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम बार  | : मनुष्य-गणना ह    | ोना                   | ३१०            |
| इन्दौर नरेश से मुलाक़ात के     | लिए महारावत        | का नीमच जाना          | 320            |
| महारावत का पारसी क्रामजी       | । भीकाजी को क      | ामदार यनाना           | 322            |

| विषय                     |                                         |                                    | विष्ठा ३     |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| महारावत की सैलानेवा      | ली महाराणी सं                           | कुंबर उटाझ होना                    | <b>३</b> ११  |
| महाराणी विक्टोरिया व     | ती स्वर्ण जयन्ती                        | का उत्सय मनाया जान                 | ा ३२         |
| महारावत का नीमच ज        | कर डचूक श्रा                            | व्कनाट से मुलाधात                  |              |
| करना ''                  | * ***                                   | •••                                | ३१ः          |
| महारावत के अन्य प्रमुख   | व्रकार्थ …                              | ***                                | 3१=          |
| महारावत का परलोकव        | <b>ास</b> …                             | A 10 10                            | 3,13         |
| महारावत की राणियां       | ***                                     | ***                                | 373          |
| महारावत के लोकोपयोग      | गीकार्य …                               | ***                                | 3,53         |
| महारावत का व्यक्तित्व    | ***                                     | ***                                | <b>३</b> १३  |
| रघुनाथसिंह '…            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ***                                | કર્ય         |
| जन्म श्रौर गद्दीनशीनी    | ***                                     | + + +                              | 344          |
| श्चंग्रेज़ सरकार की तरः  |                                         | की खिलधन पंद्रवना                  | ঽৄ৻ৢ         |
| सीमा सम्बन्धी भगड़े त    |                                         | ***                                | <b>बे</b> १= |
| पंडित मोहनलाल पंडवा      |                                         | नेयत होना …                        | ३१⊏          |
| रघुनाथ हास्पिटल का       |                                         | ***                                | <b>३१</b> ६  |
| म्युनिसिपल कमेटी की      |                                         | •••                                | ३११          |
| सायर के महक्मे की स्थ    |                                         | ***                                | इश्ह         |
| प्रतापगढ़ में तारघर श्री | ए देवलिया में ड                         | किस्ताना खुलना                     | 340          |
| मन्द्सोर तक पक्की स      | ड्क बनना                                | • • •                              | ३२०          |
| देविलया के राजमहलों      | का जीर्णोद्धार हो                       | ना                                 | ३२०          |
| ज़िलाबंदी होना           | •••                                     | ***                                | ३२१          |
| सरदारों को न्याय सम्ब    | न्धी श्रधिकार वि                        | मेलना •••                          | 322          |
| पारसी फ़्रामजी भीकाजी    | को पुनः कामद्                           | ार नियत करना                       | 324          |
| राजकुमारी वल्लभकुंवरी    | का महाराजा बी                           | कानेर के साथ विवाह हो <del>।</del> | स ३२४        |
| महारावत का बीकानेर       | जाना तथा काम                            | हार पद पर                          | , , ,        |
| ठाक्कर रघुवीरासिंह       | का नियत होन                             | T ***                              | 205          |

|    | विषय                     |                       |                | ţ           | विश          |
|----|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
|    | सेठ सोमागमल ढहू।         | को खज़ांची ब          | ानाना          | ***         | ३२६          |
|    | न्याय-विभाग को पृथ       | <b>ब्रक्</b> कर राजसः | ना की स्थापना  | करना        | इ२६          |
|    | संवत् १६५६ का भय         | <b>ाङ्गर</b> श्रकाल   |                | •••         | ३२७          |
|    | कुंवर गोवर्द्धनसिंह क    | ा जन्म श्रीर उसन      | को ऋरणोद की    | जागीर मिलना | ३२८          |
|    | श्रकाल का पुनः श्रा      | क्रमण्                | ***            | ***         | ३२६          |
|    | ठाकुर रघुवीरसिंह         | का कामदार पद          | से पृथक् होन   | ī           | ३२६          |
|    | <b>मह</b> ाराजकुमार मानि | संह का खेतड़ी         | में विवाह होना |             | ३२६          |
|    | महारावत का श्रंग्रेज़    | सरकार से ऋ            | ण लेकर कर्ज़   | चुकाना      | ३२६          |
|    | सालिमशाधी के स्था        | न में कलदार व         | हा चलन होना    |             | ३३०          |
|    | ख़िराज की रक़म में       | कमी होकर क            | लदार रक्तम नि  | ायत होना    | ३३१          |
|    | स्नालसे के गांवों की     | पैमाइश होकर           | ठेकावन्दी होन  | τ           | ३३१          |
|    | प्लेग की भयंकर बी        | ामारी होना            |                | •••         | ३३२          |
|    | महाराजकुमार मान          | संह को राज्या         | धेकार मिलना    | •••         | ३३२          |
|    | महाराजकुमार मार्ना       | संह का परलोव          | वास            | •••         | ३३८          |
|    | महारावत के समय           | के पिछले उल्ले        | बनीय कार्य     | •••         | ३४२          |
|    | महारावत का कामव          | सर पद पर पार          | सी धनजीशाह     | को नियुक्त  |              |
|    | करना                     |                       | •••            | •••         | ३४३          |
|    | महारावत के मंबर          | तमसिंह का विक         | वाह            | •••         | ३४३          |
|    | श्रफ़ीम की खरीद वे       | ते बारे में अंग्रेज़  | । सरकार से ब   | ।।तचीत होना | ३४३          |
|    | महारावत की बीमा          | री ऋौर परलोक          | वास            | •••         | રૂકક         |
|    | महारावत की राणि          | यां श्रोर संतति       |                | •••         | રૂપ્રધ       |
|    | महारावत के समय           | के लोकोपयोगी          | कार्य          | •••         | 387          |
|    | मद्दारावत का व्यक्ति     | तत्व <b></b>          | •••            | •••         | ३४६          |
| मह | ारावत सर रामसिंहः        | <b>ी</b>              | •••            | •••         | 3 <u>X</u> 0 |
|    | जनम श्रौर गद्दीनशी       | नी                    | ***            | ***         | ЭXO          |
|    | शिला                     | •••                   | •••            |             | BYO          |

| श्वषय                           |                 |                |                    | 50:#    |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|
| श्रंग्रेज़ सरकार की             | तरफ़ से गद्दीन  | शीनी की खिल    | श्चित प्राप्त होना | 370     |
| मंत्री-पद पर एफ़्०              | सी० केबेन्टरी   | की नियुक्ति    | ***                | 328     |
| राजकुमारी मोहनकुं               | वरी का विवाह    |                | ***                | 388     |
| लोक-हितकारी का                  | र्घ             | ***            | * * *              | 375     |
| खिराज में कमी हो।               | ना              | ***            | * * *              | 223     |
| दिगंबर जैन सम्मेलन              | न की श्रोर से म | महारावत को श   | गमिनंदनपत्र        |         |
| मिलना                           |                 | ***            | ***                | 374     |
| सम्राट् जॉर्ज की श्रो           | र से महारावत    | को खिलाय मि    | लिना               | 378     |
| मंत्री पद पर महाराव             | ात का राजा वि   | त्रभुवनदास को  | नियत करना          | 328     |
| विवाह श्रीर सन्तति              | ***             | ***            | ***                | RXX     |
| महारावत की जीवन                 | सम्बन्धी मुख्य  | -मुग्य पाते    | •••                | 343     |
|                                 | <b>-</b>        |                |                    |         |
|                                 | सातवां अ        | Th' 17 Ware    |                    |         |
|                                 |                 | _              |                    |         |
| प्रतापगढ़ रा                    | य के सरदार      | मौर प्रतिष्ठित | कर्मचारी           |         |
| सरदार                           | ***             | •••            | ***                | Biku    |
| महारावत के निकट सम              | <b>ग</b> न्धी   | ***            | ***                | 346     |
| श्चरणोद                         | •••             | ***            | ***                | 3XE     |
| प्रथम बर्ग के सरदा <sup>र</sup> | ***             | ***            | ***                | 355     |
| धमोतर                           | 4 * 4           | ***            | ***                | 388     |
| कल्याणुरा                       | •••             | ***            | ***                | 384     |
| श्रांचीरामा                     | • • 4           | ***            | ***                | 255     |
| रायपुर                          | •••             | ***            | ***                | 223     |
| भांतला                          | •••             | ***            | ***                | \$ E == |
| सालिमगढ़                        | •••             | •••            | ***                | 381     |
| अचलाषदा                         | •••             | •••            | ***                | 330     |
|                                 |                 |                |                    |         |

| विषय                      |              |       |       | पृष्ठाङ्क |
|---------------------------|--------------|-------|-------|-----------|
| <b>य</b> रडिया            | ***          | ***   | •••   | ३७०       |
| बोड़ी साखधली              | • • •        | •••   | •••   | ३७२       |
| <b>जा</b> जली             | • • •        | •••   | •••   | ३७२       |
| द्वितीय वर्ग के सरदार     | •••          | •••   | •••   | इ७इ       |
| श्रनघोरा                  | **4          | •••   | •••   | ३७३       |
| वरखेड़ी                   | ***          | •••   | 4 9 0 | ३७४       |
| नागदी                     | •••          | •••   | •••   | ३७६       |
| देवद                      | •••          | •••   | ₹ ♦ ₹ | ३७७       |
| बड़ा सेलारपुरा            | ••,•         | • • • | ***   | ३७८       |
| छायग ( सीधेस्या )         | •••          | •••   | • • • | ३७=       |
| पराणावा                   | ***          | 4 4 9 | 4     | ३७६       |
| धनेसरी                    | •••          | •••   | •••   | ्द्रद०    |
| डोराणा                    | •••          | • • • | ***   | इंदर      |
| प्रसिद्ध श्रौर प्राचीन घर | ाने          | ***   | ***   | ३⊏१       |
| <b>बषा</b> चैतं           | •••          | •••   | ***   | इदर       |
| शाह वर्षा श्रोर उस        | के वंशज      | •••   | •••   | ३⊏३       |
| पाडलियों का घरा           | ना           | •••   | ***   | ३⊏३       |
| पाडलिया चंद्रभाग          | श्रोर सुन्दर | •••   | ***   | ३८३       |
| स्रसण के पुत्र कपूर       | के वंशज      | ***   | •••   | इद्ध      |
| लसण के दूसरे पुत्र        | हरचंद के बं  | श्रधर | •••   | 3,80      |
| स्नासगीवालों का घ         | राना         | •••   | •••   | 388       |
| भांचावत                   | ***          | * * * | 499   | ३१३       |
| भाषा सकाराम का            | वंश          | ***   | •••   | 388       |

## परिशिष्ट

| विषय                                                             |                | # No. 1444 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                  |                | ABIA       |
| १-गुहिल से लगाकर प्रतापगढ़ के पूर्व पुरुष राव                    | त देमकर्ण तक   |            |
| मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं की वंशावली                            | ***            | 343        |
| २महारावत चेमकर्ण से वर्तमान समय तक प्रताप                        | गढ़ के         |            |
| राजाश्रों की वंशावली                                             | ***            | 31.        |
| ३-प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालकम                             | ***            | 3 € =      |
| <ul><li>अ—प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रगयन में जिन-</li></ul> | जिन पुस्तकों स |            |
| सहायता ली गई उनकी स्वी                                           | ***            | कर्        |
|                                                                  |                |            |

## अनुक्रमणिका

| (क) वैयक्तिक | ••• | ••• | *** | <del>४१</del> ६ |
|--------------|-----|-----|-----|-----------------|
| (ख) भौगोलिक  | *** | *** | *** | 88E             |

## चित्र-सूची

| <u> </u>                            | A              |             |          |
|-------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| चित्र                               |                |             | युष्ठा 🛣 |
| (१) स्वर्गवासी महाराजकुमार मान      | सिंह           | समर्पग पत्र | के सामने |
| (२) देवलिया के राजमहल               | •••            | •••         | 50       |
| (३) उदयनिवास महल, प्रतापगढ़         | •••            | •••         | ३१       |
| ( ४ ) प्रतापगढ़ के प्राचीन महल      | •••            | ***         | २०       |
| ( ४ ) शेवना के प्राचीन शिवमन्दिर    | का भीतरी भाग   | ***         | २७       |
| (६) शेवना के प्राचीन देवी-मन्दिर    | का भीतरी भाग   |             | २४       |
| ( ७ ) महारावत जसवन्तसिंह            | •••            | •••         | १२६      |
| ( 🖒 ) महारावत हरिसिंह               | •••            | •••         | १४१      |
| ( ६ ) महारावत प्रतापसिंह            | ***            | •••         | १७७      |
| (१०) महारावत पृथ्वीसिंह             | •••            | •••         | १६७      |
| (११) महारावत उम्मेदसिंह             | •••            | •••         | २१४      |
| (१२) महारावत सालिमसिंह              | ***            | ***         | २४४      |
| (१३) महारावत सामन्तसिंह             | •••            | ***         | २४६      |
| (१४) रघुनाथद्वारा, देवलिया          | •••            | ***         | २७६      |
| (१४) महारावत द्लपतसिंह              | ***            | ***         | २⊏१      |
| (१६) महारावत उदयसिंह                | •••            | ***         | २१७      |
| (१७) प्रतापगढ़ का नवीन राजभवन       | ***            | ***         | २११      |
| (१८) महारावत सर रघुनाथसिंह, वे      | ० सी० आई० ई    | o           | 314      |
| (१६) महारावत सर रामसिंहजी वहा       | दुर, के० सी० ए | स्० भाई०    | 340      |
| (२०) श्रीभुवनेश्वरीदेवी जुनाना हॉस् | पटल, प्रतापगढ़ | •••         | 342      |

#### महामहोपाध्याय रायबहादुर साहित्यवाचस्पति डॉ॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा, डी॰ लिट्॰, श्रजमेर रचित तथा संपादित ग्रन्थ

#### स्वतन्त्र रचनाएं —

| 1111 4 11113                                         |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                      |     | मूल्य      |
| (१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण)                 | *** | श्रप्राप्य |
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला                          |     |            |
| ( द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण )                      | *** | श्रप्राप्य |
| (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग            | ••• | श्रप्राप्य |
| (४) सिरोही राज्य का इतिहास                           | *** | अप्राप्य   |
| (४) वापा रावल का सोने का सिका                        | *** | u)         |
| (६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह                    | ••• | 11=)       |
| (७) 🕸 मध्यकालीन भारतीय संस्कृति                      | ••• | रु० ३)     |
| (८) राजपृताने का इतिहास —पहली जिल्द                  |     |            |
| (द्वितीय संशोधित श्रौर परिवर्द्धित संस्करण)          | ••• | €0 Ø)      |
| $(\varepsilon)$ राजपूताने का इतिहास $-$ दूसरी जिल्द, |     |            |
| उद्यपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड                     | *** | श्रप्राप्य |
| उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरा खं <del>ड</del>         | *** | £0 88)     |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द,                |     |            |
| पद्दला भाग—डूंगरपुर राज्य का इतिहास                  | *** | £0 8)      |
| दूसरा भाग—बांसवाङा राज्य का इतिहास                   | *** | €0 8II)    |
| तीसरा भाग-प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास                  | *** | €0 (S)     |
| (११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द,                 |     |            |
| जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड                     | *** | €0 ≈)      |
| जोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड                   | ••• | यंत्रस्थ   |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द,              |     |            |
| बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड                    | ••• | ह0 ६)      |
| बीकानेर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड                  | ••• | E0 8)      |
|                                                      |     |            |

अप्रयाग की "हिन्दुस्तानी एकेडेमी"-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद मी उक्क संस्था ने प्रकाशित किया है। "गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी" (श्रहमदावाद) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिलता है।

| •                                                        |           |         |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|                                                          |           | ;       | मृत्य      |
| (१३) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड                       | • • •     | *3.     | प्राप्य    |
| (१४) राजपूताने का इतिहास—तीसरा संड                       | •••       | ₹o      | <b>ર</b> ) |
| (१४) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड                        | • • •     | 20      |            |
| (१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री               | ***       |         | H)         |
| (१७) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र                     | ***       |         | 1)         |
| (१८) ‡ राजस्थान-पेतिहासिक-दन्तकथा—प्रथम भाग              |           |         | 7          |
| ('एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित)                   |           | *       | प्राप्य    |
| (१६) × नागरी श्रंक श्रोर श्रद्धर                         | ***       |         | मान्व      |
| सम्पादित                                                 |           |         |            |
| (२०) * अशोक की धर्मलिपियां — पहला खंड                    |           |         |            |
| ( प्रधान शिलाभिन्तमः )                                   | ***       | ₹,0     | 4)         |
| (२१) * सुलेमान सौदागर                                    | ***       | ₹,0     | (15        |
| (२२) * प्राचीन मुद्रा                                    |           | £0      | 3)         |
| (२३) * नागरीप्रचारिगी पत्रिका ( त्रेमासिक ), नधीन        | संस्कार   | m       | ٣)         |
| भाग १ से १२ तक-प्रत्येक भाग                              | ***       | TO STOR | (o)        |
| (२४) * कोशोत्सव सारक संग्रह                              | ***       | ₹≎      | (F)        |
| (२४-२६) ‡ हिन्दी टॉड राजस्थान-पहला और दूसरा              | siv       | 43.00   | 4)         |
| ( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पिण्यों हार                | 7 3 W-3   | r 3r    |            |
| 'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक शुटियां                      | TIME      |         |            |
| की गई हैं)                                               | 73°11.    | £0      | R)         |
| (२७) जयानक-प्रग्गीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सदीः       | Per + + + | £0      |            |
| (२८) जयसोम रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्'        | ***       |         | ४)<br>गस्थ |
| (२६) मुंहणोत नेणसी की ख्यात—दूसरा भाग                    | 4 * *     |         |            |
| (३०) गद्य-रत्न-माला—संकलन                                | * * *     | Eo      | 8)         |
| (३१) पद्य-रत्त-माला—संकलन                                | ***       | 25.0    | (15        |
| THE THROW I S. C. L. |           | £0      | 111)       |
| ‡ खड़विलास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित ।             |           |         |            |

~\$°\$\***8**\*\$

प्रम्थकर्ता-द्वारा रचित पुस्तकें 'व्यास प्रगृंख सन्स', वकसेवसं, अजमेर के यहां भी मिलती हैं।

<sup>×</sup> हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

काशी नागरीप्रचारियी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

# राजपूताने का इतिहास-तीसरी जिल्द, तीसरा भाग

# प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास

#### पहला अध्याय

#### भूगोल सम्यन्धी वर्णन

प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी देवलिया होने से पहले यह
राज्य देवलिया (देवगढ़) राज्य कहलाता था। उक्त राज्य के अधीन का
प्रदेश कांठलें नाम से प्रसिद्ध है। देवलिया का
कसवा पहाड़ी प्रदेश में होने तथा वहां का जलवायु
आरोग्यपद न होने के कारण महारावत प्रतापिसह ने समान भूमि में घोधेरिया खेड़ा (डोडेरिया का खेड़ा) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर बसाया,
जहां राजधानी स्थिर होने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ।

प्रतापगढ़ राज्य राजपूताने के दिलागी भाग में २३°२२' और २४° १६', उत्तर अलांश तथा ७४° २६' और ७४° पूर्व देशान्तर के बीच स्थित है। इस राज्य का लेत्रफल अनुमान दह वर्ग मील है।

प्रतापगढ़ राज्य से मालवा राज्य की सीमा मिलती है। इस कारण से उक्र राज्य 'कांठा' अर्थात् सीमा के तट का प्रदेश कहत्वाने सगा, जिसका परिवर्तित रूप 'कांडस' है।

<sup>(</sup>१) संस्कृत के 'कंठ' या 'कंठिका' शब्द से कांठा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका श्रर्थ समुद्र, नदी श्रथवा किसी निश्चित सीमा के किनारे का प्रदेश होता है। यथा 'मही कांठा' = 'मही के तट का प्रदेश'; 'रेचा कांठा' = 'रेवा( नर्भदा )के तट का प्रदेश' श्रादि।

इस राज्य के उत्तर में उदयपुर श्रीर ग्यालियर राज्य; पश्चिम में उदयपुर श्रीर बांसवाड़ा राज्य; दिल्ला में रतलाम श्रीर जायरा राज्य प्यं पूर्व में ग्वालियर, जावरा तथा इंदीर राज्य के कुछ- सीमा कुछ श्रंश हैं। उत्तर से दिल्ला तक इस राज्य की श्रियिक से श्रियिक लंबाई ४० मील हैं। पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का आधा भाग चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई ३० मील है, परंतु दिल्ली आधे विभाग की चौड़ाई कम है श्रीर कहीं-कहीं तो केवल द्र मील ही है।

प्रतापगढ़ राज्य का उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिम का अनुमान एक तिहाई हिस्सा, जो 'मगरे' के नाम से प्रसिद्ध है, पर्वत श्रेणियों से भग हुआ है। उत्तरी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्र की सतह से १८६२ फ़ुट ऊंची है। दिख्यी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्र की सतह से १६१० फ़ुट है, जो कानगढ़ के समीप है। शेष भूमि अर्थात् राज्य का पश्चिमी विभाग मालवा के पटार के समान है, जो समुद्र की सतह से १६४० से १८०० फ़ुट तक ऊंचा है और माळ की ज़मीन होने से बड़ा उपजाऊ है।

इस राज्य में जाकम (जाखम), शिव, पेरा, रेतम श्रीर करमोई नामक निद्यां हैं। उनमें जाकम (जाखम) श्रीर शिव साल भर बहती हैं, बाक़ी कुछ मास तक ही।

- (१) जाकम (जालम)—यह नदी इंदौर राज्य के जालिया गांव ते निकलकर कुछ दूर मेवाड़ में बहती हुई मेवाड़ से दिल्ल-पश्चिम में इस राज्य में अवेशकर मगरा ज़िले के उत्तरी भाग में बहती हुई पुनः मेवाड़ में अवेश करती है। तत्पश्चात् धरियाबद के पास होती हुई यह मही की सहायक नदी सोम में जा मिलती है।
- (२) शिव—इस नदी का उद्गम इसी राज्य के दिस्सी भाग में शिवना गांव से हुआ है। कुछ भील प्रतापगढ़ राज्य में बहकर पूर्व में २३ मील तफ इस राज्य की सीमा बनाती हुई यह उत्तर-पूर्व में मंद्सोर के पास बहकर चंबल में जा गिरती है।

- (३) पेरा—राजधानी प्रतापगढ़ के पास से निकलकर १४ मील दित्तिण-पश्चिम में बहती हुई यह वांसवाड़ा राज्य में प्रवेश करती है और वहां से तीस मील बहकर मही में मिल जाती है।
- (४) रेतम-क्रसवा प्रतापगढ़ से निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में बहती हुई खालियर राज्य में जाकर यह चंचल में मिल जाती है।
- (४) करमोई—इस नदी का निकास सीतामाता की पद्दाड़ियों से हुन्ना है। मेवाड़ में धरियावद के पास बहती हुई यह मही में जा मिलती है।

इस राज्य में कोई बड़ी उन्लेखनीय भील नहीं है। राज्य में छोटे-बड़े सब मिलाकर ३१ तालाब हैं, जिनमें रायपुर, गंधेर, खेरोट, घोटार्सी, श्रचल-

पुर, जाजली, श्रचलावदा, साखथली श्रौर देविलया का 'तेजसागर' तालाब मुख्य हैं। तेजसागर तालाब महारावत तेजिसह का वनवाया हुश्रा है।

इस राज्य का जल-षायु मालवा के समान है और सामान्यतः आरोग्यप्रद है। मई-जून और अक्टोबर मास में सर्वत्र विशेष गर्मी पड़ती है, किंतु मगरा ज़िले में पहाड़ियां होने से अन्य स्थानों की अपेता गर्मी कम रहती है। शीतकाल में सर्दी अधिक पड़ती है। यहां वर्षा का श्रीसत २४ इंच के क़रीब है। ई० स० १८६३ (वि० सं० १६४६) में यहां ६४ इंच वर्षा हुई थी और ई० स० १८६६ (वि० सं० १६४६) में ११ इंच से भी कम।

पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर यहां की छिघकांश भूमि उपजाऊ है। मिट्टी काली, भूरी और धामनी है। मगरा ज़िले की भूमि कंकरीली है। काली मिट्टीवाली अर्थात् 'माळ' की भूमि अधिक उपजाऊ है। यहां खरीफ़ (सियालू) और रबी (उन्हालू) दोनों फ़सलें होती हैं, परंतु रबी की फ़सल की अपेचा खरीफ़ की फ़सल अधिक होती है। जहां कुओं आदि से सिंचाई की सुविधा है, घहां तथा 'माळ' में रबी की फ़सल पैदा की जाती है।

खरीफ़ की फ़सल की मुख्य पेंदायर जयार, मका, तिल, कोदरा, कुरी, सामली, माल, चांवल, मूंग, उड़द, चौंला, तृत्रार, सन, कपास आदि हैं। रवी की पैदावार में गेहूं, जी, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अजयाइन, राई, वटला (मटर), मसूर और सुवा हैं। जहां जल की ख़िवधा है, यहां गन्ने की खेती भी होती है। पहिले अफ़ीम की खेती यहुनायत से होती थी, परंतु कितने एक वर्षों से अंग्रेज़-सरकार की ओर से उसका बोना कम करा दिया गया है। शाकों में गोभी, आल, कदुदू (कुम्हड़ा,!कोला), प्याज़, लहसुन, मूली, रतालू, अरबी, अदरक, बैंगन, भिंडी, तुरई, आल (लोकी), गवार, मेथी आदि और फलों में आम, सीताफल (श्रीफ़ा), केला, अनार, अमरूद, शहतूत, अंजीर, पपीता और नींवू मुख्य हैं। जंगल की पंदायार में सफ़ेद मूसली, गोंद, शहद, चिरोंजी तथा करधा आदि हैं।

इस राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में जंगल बहुत हैं। पहले इन जंगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु अब वे राज्य के प्रबंध में हैं। जंगल में जंगल सागवान, शीशम, आवन्स, इल्द्, सालर, दाक, धी, कदंब, महुआ, पीपल, बबुल, नीम, इमली, बांस आदि के वृक्ष 🕻 । सीता-माता के पास केवड़ाँ अधिकता से होता है, जो सुगंधि के लिए प्रसिख है। सरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, बजरंगगढ़, कनोरा और अवसीद में भवनेवाले साप्ताहिक हटवाड़ों में भील लोग लकड़ियां, बांस आदि बेसने के लिय ले जाते हैं, जिससे राज्य को सगभग सात इज़ार रुपये वार्षिक महस्त की श्राय होती है। इन हटवाड़ों में सरीपीपली और सालिमगढ़ के हाट प्रसिद्ध हैं, जिनमें नीमच, मंद्सोर झौर कभी-कभी नसीराबाद के व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। चंदन के बुदा इस राज्य में सर्वत्र पाये जाते हैं, परंतु दिल्ली भाग के बड़वास कलां और इतुएया में अधिकता से होते हैं, जो राज्य की ही संपत्ति समभे जाते हैं। बास सर्वत्र होती है, पर मगरा ज़िले में अधिक। घास के कुछ स्थल राज्य के किय सुरक्षित हैं।

पालत्-पशुश्रों में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा श्रीर ऊंट मुख्य हैं। जंगली जानवरों में बाघ, चीता, रीछ, जरख (लकड़बग्घा), दिरन, नीलगाय, सांभर, चीतल, सुश्रर, भेड़िया, शियागोस श्रादि पाये जाते हैं। पित्तयों में गिद्ध, चील, तोता, कब्तर, फ़ाइता, तीतर, बटेर, लवा श्रादि कई प्रकार के पत्ती हैं। जल के निकट रहनेवाले पित्तयों में सारस, बतख, बगुले, टिटहरी श्रादि हैं। जल-जंतश्रों में मगर, मछलियां, मेंढक, केकड़े, कछए, जलमानस श्रादि हैं

स्निज पदार्थी की इस राज्य में खोज नहीं हुई है। प्रसिद्ध है कि
राजधानी प्रतापगढ़ के समीप की पहाड़ियों में लोहा है। धमोतर के
पश्चिम में नकोर के पास इमारती पत्थर की स्नान
है। देवलिया के महलों का निर्माण उसी पत्थर से
हुआ है, परंतु कई धपों से यह खान बंद है। चूने का पत्थर राजधानी
प्रतापगढ़ से पांच मील दूर रजोरा और तेरह मील दूर कामलियाखाल

प्रतापगढ़ राज्य में श्रब तक कोई रेल्ये लाइन नहीं खुली है। राज्य का निकटवर्ती रेल्ये स्टेशन पूर्व में बी० बी० एंड सी० श्राई० रेल्ये का मंद्सोर है, जो वर्तमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० मील दुर है।

में मिलता है।

प्रतापगढ़ से मंद्रसोर स्टेशन तक पक्षी सड़क है, जिसपर बैलगाड़ियां, तांगे श्रीर मोटरें चलती हैं। इस राज्य में इस सड़क की खंबाई
१३ मील है श्रीर शेष ग्वालियर राज्य में हैं। श्राजसड़कें
कल प्रतापगढ़ से मंद्रसोर तक मोटर सर्विस जारी
हो जाने से लोगों को बड़ा सुभीता हो गया है। देवलिया, नीमच, धरियावद,
बांसवाड़ा, पीपलोदा श्रीर जावरा की तरफ़ गमनागमन के लिए कच्ची
सड़कें बनी हुई हैं श्रीर उधर मोटरें, तांगे श्रादि भी चलते हैं। राज्य के
श्रम्य भागों में गाड़ियों तथा ऊंट, घोड़ा श्रादि भार-बाहक पश्रश्लों के जाने
खायक मार्ग हैं। बरसात में कच्ची सड़कें तथा पहाड़ी मार्ग खराब हो जावे

#### हैं, जिससे गाड़ियों आदि का चलना बन्द रहता है।

इस राज्य में अब तक छ: बार मनुष्य गणना हुई है। यहां की जन-संख्या ई० स० १८८१ (वि० सं० १६३७) में ७६४६८; ई० स० १८६१ (वि० सं० १६४७) में ८३६७४; ई० स० १६६१ (वि० सं० १६४७) में ४२०२४; ई० स० १६६१ (वि० सं० १६६७) में ६२७०४; ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७७) में ६७११० और ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७) में ७६४३६ थी। ई० स० १६०१ (वि० सं० १६४७) में मनुष्य-संख्या में अधिक कमी होने का कारण वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६८-१६००) का भीषण अकाल भीर उसके बाद दूसरे वर्ष फैलनेवाली हैंज़ा आदि विमारियां थीं।

इस राज्य के निवासियों के मुख्य-धर्म वैदिक, जैन और इसलान हैं। हिंदु (वैदिक) धर्म के माननेवालों में वैप्लाव, शैंब, शाक्त आदि कई भेद हैं,

जिनमें विष्णुव मतावलं वियों की संक्या अधिक है।
जैन धर्म में दिगंबर तथा खेतांबर, नामक दो फिलें
हैं। श्वेतांवरों में एक फिर्क़ी ढूंढियों का है, जो स्थानकवामी कहलांत हैं।
प्रतापगढ़ राज्य में दिगंबरों की संख्या अधिक है। भील और मील हिन्दू
धर्म के अनुयायी हैं तथा देवी, महादेव, भैरव आदि देवताओं को प्रकले हैं।
उनका विवाह-संस्कार हिंदू-धर्म की प्रणाली के अनुसार होता है। मुसल-मानों में सुन्नी और शिया नामक दो भेद हैं, जिनमें सुक्तियों की संख्या विशेष है। शिया मत के माननेवाले दाऊदी बोहरे हैं। ईसाइयों की संख्या नाम मान्न की है।

हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, चारण, सुनार दर्ज़ी, लुहार सुधार, कुम्हार, माली, गूजर, कुनबी, गांडरी, धाक हु, दरोगा, नाई, धोंबी, कोली, मील, भील, बलाई, भांबी, ढोली, मेहतर आदि अनेक जातियां हैं। ब्राह्मणों और महाजनों आदि में कई उपजातियां हो गई हैं, जिनमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता। ब्राह्मणों की उपजातियों में तो परस्पर खान-पान का संबंध भी नहीं है। मुसलमानों

में शेख, सैयद, मुगल, पठान, रंगरेज़, भिश्ती आदि कई भेद हैं। इस राज्य के निवासियों में लगभग आधे से अधिक लोग खेती का पेशा करते हैं। ब्राह्मण पूजा-पाठ और पुरोहिताई करते हैं, किन्तु कोई-कोई खेती, ब्यापार तथा नौकरी भी करते हैं।

राजपूत प्राय: सैनिक-चृत्ति श्रथमा खेती करते हैं।

महाजन तथा बोहरे विशेषतः व्यापार करते हैं। शेष सोग खेती, नौकरी, मज़दूरी, पशुपालन श्रादि से श्रपनी जीविका उपार्जन करते हैं।

प्रतापगढ़ राज्य के निवासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक पगड़ी, कुरता, लंबा अंगरखा और धोती है। नागिकों में कोट और पायजामा पहनने की चाल बढ़ रही है। प्रामीण तथा मीणे, भील आदि पगड़ी के स्थान पर मोटा चस्र, जिसे फेटा कहते हैं, सिर पर लपेट लेते हैं। शहरों में राजकीय पुरुष पगड़ी, अंगरखा या अचकन तथा पायजामा पहनकर अंगरखे पर कमरबंदा बांधते हैं, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी और अंगरखे के स्थान में कोट का प्रचार बढ़ता जा रहा है। कोई-कोई अंग्रेज़ी टोप का भी व्यवहार करने लगे हैं। बोहरे तथा मुसलमान प्रायः पायजामा पहनते हैं। स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, साड़ी और कंचुकी (कांचली) मुस्य हैं। कोई-कोई स्त्रियां कुरती, श्रंगिया या वास्कट भी पहनती हैं। मीणे, भील, किसान तथा अन्य आमीण लोगों की स्त्रियों के लहंगे कुछ ऊंचे होते हैं। मुसलमानों की स्त्रियां बहुधा पायजामे व तिलक पहनती हैं। बोहरों की स्त्रियां वाहर जाते समय प्रायः लहंगा और दुपट्टा काम में लाती हैं।

इस राज्य में बोली जानेवाली मुख्य भाषा मालवी है, जिसे रांगड़ी भी कहते हैं। कुछ लोग वागड़ी तथा भीली भाषा बोलते हैं, जिनका गुजराती से बहुत कुछ संबंध है। कोई-कोई गुद्ध गुजराती भी बोलते हैं।

यहां की प्रचलित लिपि नागरी है। राजकीय श्रदालतों, महाजनों की बहियों, चिट्ठी-पत्री श्रादि में इसी लिपि का व्यवहार होता है, किंतु यह

लिप घसीट रूप में ति की जाती है. जिन्म में शुज्जता का बहुत कम ध्यान गका जाता है। कुछ गजकीय दफ़तरों में श्रंग्रेज़ी का व्यवहार भी होने लगा है।

गांवों में काले और सफ़ेद कंबल तथा मोटी खादी बनाई जाती है।
तांवे और पीतल के वर्तन तथा भी तिनयों के पहिनने की पीतल की पींजितियां
आदि जेवर भी यहां बहुतायत से यनते हैं। सोने चांवी
के जेवर, लाक, हाथीदांत और नान्यिल की सृद्धियां,
लकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पांप तथा किलौने
और अन्य सामान यहां अधिकता से बनता है। हरे, लाल और आस्तमानी
रंग के कांच के ऊपर एक प्रकार का सुनहरी काम यहां बहुत ही सुन्तर
बनता है, जो भारतवर्ष में अन्यत्र कहीं नहीं बनता। ऐसे काम के बटन,
सिगरेट केस आदि बस्तुएं बनती हैं, जिनपर पौराणिक या शिकार
आदि के चित्र अंकित किये जाते हैं और वे सीने में मड़े जाते हैं। इस
काम को करनेवाले यहां चार-पांच परिवार ही हैं, जो दूसरों को यह काम
नहीं बतलाते।

व्यापार के मुख्य केन्द्र राजधानी के अतिरिक्त अरणोद, कनोरा, कोटड़ी, रायपुर श्रोर सालिमगढ़ हैं। राज्य में बाहर से आनंबाली वस्तृषं नमक, कपड़ा, शकर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तंबाकृ नारियल, मसाला, खांयल, गुइ, स्का मेया, सोना, खांदी, तांवा, पीतल, लोहा श्रादि धातुपं, कांच तथा चीनी का सामान, हाथीदांत, मोटर, साइकिलें श्रादि हैं। राज्य से बाहर जानेवाली वस्तुओं में रूई, श्रफ़ीम, श्रन्न, तिल, श्रलसी, सुवा, सरसों, गुइ, धी, अमारती लकड़ी, लकड़ी के खिलोंने, चमड़ा आदि मुख्य हैं। पहले यहां अफ़ीम का व्यापार बहुत था, परंतु श्रव अफ़ीम का सारा व्यापार अमेज़ सरकार के नियन्त्रण में होने से उठ गया है। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंदसोर, नीमच, वागड़ (हुंगरपुर तथा बांसवाइ। राज्य) और मेवाइ आदि से यहां का व्यापारिक संबंध है।

हिंदुओं के त्योहारों में होली, गनगौर, रत्तावंधन, तीज, दशहरा श्रौर दीवाली मुख्य हैं। रत्तावन्धन विशेषतः ब्राह्मणों श्रीर दशहरा राजपूतों का त्योहार है। दशहरे के श्रवसर पर महागवतजी की सवारी धूमधाम से निकलती है। दीवाली व्यवसायी-वर्ग का त्योहार है, परंतु उसे सब हिंदू समानता से मनाते हैं। होली भी सब वर्गों का त्योहार है और सब जातियों के लोग फाग खलते हैं। भीलों के त्योहारों में होली, दशहरा श्रौर दीवाली मुख्य हैं। गनगौर श्रौर तीज स्त्रियों के त्योहार हैं। मुसलमानों के त्योहार दोनों ईरें—'इदुल्फितुर' श्रौर 'इदुल्जुहा'—तथा मोहर्रम (ताज़िये) हैं।

अरगोद के पास गीतमनाथ महादेव का मेला वैशाख सुदि १४ से दो दिन तक प्रति वर्ष होता है। श्रंबा माता (प्रतापगढ़ से ४ मील उत्तर) का मेला प्रति वर्ष कार्तिक सुदि २ को होता है, जहां बहुत से यात्री जाते हैं। सीतामाता का मेला प्रत्येक तीसरे वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्क पन्न में होता है।

इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकखाने प्रतापगढ़, देवलिया, अरगोद, नीनोर और जाजली में हैं। तारघर केवल प्रताप-गढ़ में ही है।

पहले राज्य की श्रोर से शिक्षा का कोई प्रबंध न था, जिससे लोग पंडितों, जैन यितयों तथा श्रन्य घरू पाठशालाओं में अपने वालकों को शिक्षा दिलाते थे। श्रव राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ श्रोर देविलया के श्रितिरक्त बसाड़, केरोट (खेरोट), धामल्या, गंधर, पानमोड़ी, दलोठ, कोटड़ी, नीनोर, वरमंडल, पीलू, कुणी, श्रवलेसर, नीगामा, कुलथाना, चूंपना, श्रमलावद, सरीपीपली तथा पारल्या में राज्य की तरफ़ से पारिम्भक पाठशालाएं खोल दी गई हैं। धमोतर, बारेवरदा, श्ररणोद, सालिमगढ़ श्रीर डोराना में सरदारों की तरफ़ से पाठशालाएं हैं, जहां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। राजधानी प्रतापगढ़ में

भी है, जहां 'श्राचार्य' कत्ता तक की पढ़ाई होती है। उसका संबंध बनारस के गवर्नमेंट संस्कृत कालेज से हैं। कन्याओं की शिक्षा के लिय राजधानी में कन्या पाठशाला है। सार्यजनिक हित की रुष्टि से एक पब्लिक लाइबेरी की स्थापना भी हो गई है।

इस राज्य में पहले रोगियों का इलाज थैय, हकीम, जर्राह तथा श्रम्य अनुभवी लोगों-द्वारा होता था। प्रामीण जनता अपनी विकास अपने अपने अनुभव की श्रीयधियो। जारा करती थी। कई अस्पताल वर्षों से राज्य ने अनता के दितार्थ राजधानी प्रतापगढ़ और देवलिया में अस्पताल स्रोल दिये हैं, जहां सीर-फाड़ एवं यहे यहे रोगों का इलाज होता है। राजधानी प्रतापगढ़ में स्त्रियी की निकिन्ता के लिए पृथक् अस्पताल भी बन गया है एवं देशी द्याग्याना भी खोल दिया गया है। इनके श्रतिरिक्त यहां संठ भासीलाल पूनमधंद की तरफ से भी एक श्रेश्रेज़ी द्वाखाना चल रहा है। प्रतापगढ़ राज्य में शीतला से यालकों आदि को बचाने के लिए सर्धत्र टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। गांवों में घूम-घूमकर रोगियों की चिकित्सा करने के लिए राज्य ने एक डाक्टर और वैद्य भी नियत कर दिया है। रायपुर के ठिकाने में एक छोटा अस्पताल है, जो वहां के ठाकुर-द्वारा खलाया जाता है। यनमान महा-रावतजी का इस श्रोर पूरा ध्यान होने से धमोतर श्रीर श्रहणांद में भी दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पाठशासाओं के अध्यापकीं-द्वारा भी गांवों में बुखार, खांसी आदि की श्लीविधयां गाज्य वितील कराता रहता है, जिससे ग्रामीण जनता का कप्ट बहुत कुछ कम हो गया है।

राज्य-प्रबंध की सुविधा के लिए पहले इस राज्य के पांच बिभाग किये गये थे, जो प्रतापगढ़, कनोरा, वजरंगगढ़, साख्यकी और मगरा जिले जिले कहलाते थे, किन्तु बाद में उनकी संग्या घटाकर ह्यूनिया, साख्यकी और मगरा नामक तीन ज़िले ही रखे गये। ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६२) में मगरा और प्रतापगढ़ दो ही ज़िले रह गये। तत्पश्चात् ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६३) मं मगरा ज़िले के लिए एक नायब नियत कर देविलया में रखा गया श्वीर वह ज़िला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कर दिया गया। फिर खाल के तो समस्त भूमि का माली प्रबंध एक पृथक् अफ़सर बनाकर उसके अधीन कर दिया गया, जो 'रेवेन्यु अफ़सर' कहलाता है। रेवेन्यु अफ़सर को जुडिशियल मामलों में द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं। कार्य की सुविधा के लिए गांवों में पटवारी तथा क़ानूनगी मुक्तरर कर दिये गये हैं।

इस राज्य में पहले न्याय प्राचीन प्रणाली से होता था। फिर फ्रमश: उसमें वर्तमान शैली के अनुसार परिवर्त्तन किये गये । छोटे-छोटे दीवानी मामलों के दो सौ रुपये तक के दावे सनते का न्याय श्रिधिकार स्मॉल काज़ कोई बनाकर उसे दे दिया गया है, जिनकी अपील नहीं होती; परन्तु निगरानी हाई कोर्ट में होती है। दो सो रुपये से ऊपर दस हज़ार श्रथवा उससे श्रधिक के दावे श्रदालत दीवानी में सुने जाते हैं और उनकी अपील सेशन जज के पास होती है। ेसेशन जज के किये हुए फ़ैसलों की अपील हाई कोर्ट में होती है। फ़ौजदारी मामले में एक हज़ार कपया जुरमाना श्रीर दो वर्ष तक केंद्र की सज़ा देने का अधिकार प्रथम श्रेंगी के मैजिस्ट्रेट को है। उसकी अपील सेशन कोर्ट में होती है। प्राण-दंड और देश-निर्वासन तक की सज़ा देने का अधिकार सेशन जज को है। उसकी श्रपील हाई कोर्ट में होती है श्रोर महारावतजी साहब की आहा होने पर ही प्राण दंड और निर्वासन की सज़ा दी जाती है। ई० स० १८६४ (वि० सं० १६४१) के इक्ररारनामे के अनुसार धमोतर, राय-पुर, कल्याणपुरा, भांतला, घरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अरुणोद और सालिमगढ़ के ठिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के नियत अधिकार प्राप्त हैं। वि० सं० १६७७ ( ई० स० १६२० ) में महारावत रघुनाथसिंह ने बोड़ी साखथली के ठाकुर को श्रीर वि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में वर्तमान महारावत सर रामासिंहजी ने जाजली के ठाकुर को भी नियत श्रिधिकार दे दिये हैं, जिससे इस समय न्याय सम्बन्धी श्रिधिकारवाले वहां ११

### ठिकाने हैं।

राज्य की भूमि खालसा, शासन और जागीर नामक तीन भागों में बंटी हुई है। खालसा की भूमि भी मार्ग आय राज्य लेता है। देन मंदिशें, ब्राह्मणों ब्रादि को पुगय में दी हुई भूमि क्रीर गांव शासन, जागीर श्रीर भीम एवं चारगों और भाटों की दिये हुए गांव आदि भादि शासन के अन्तर्गत है। इनका हास्मिल आदि राज्य बस्तूल नहीं करता और वे ही लोग सेते हैं, जिनके पूर्वजी आदि को यह भूमि और गांव मिले हुए हों। जागीरदारों को आगांर की भूमि कीर गांव पूर्वकाल में की हुई उनकी सेवाओं के उपलब्ध में अधवा महागवत के निकट के सम्बन्धी होने से दिये गये हैं। जागीरदारों में राजपूत जागीरदार मुख्य हैं। उनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कर्मजारी भी हैं, जिनकी उनकी श्रच्छी सेवाओं के पुरस्कार में जागीर दी गई हैं। उनमें बाह्मण, महाजन, थायभाई श्रादि हैं। जागीरदारों से जागीर के एवज़ में नियत लिए। श्रीर सेवा ली जाती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनमें स्त्रिगज अध्या नौकरी नहीं ली जाती। राजपूत जागीरदारों की वहां तीन श्रेगियां हैं। प्रथम श्रेणी के जागीरदार, 'उमराव नगारवन्द' कहतात है, जिनकी संख्या वर्तमान समय में ११ है - धमोतर, कल्यागुपुरा, राषपुर, अरगोव, आंतला, वरिडया, सालिमगढ़, अचलावदा, मांधीगमा, बोड़ी सामधनी और

दूसरी श्रेणी के सरदार ताज़ीमी कहलाते हैं, जिनका वर्गन सरदारों के प्रसङ्ग में किया जायगा। तीसरी श्रेणीवाले ग्रैर-ताज़ीमी कहलाते हैं।

राजपूत जागीरदारों को प्रतिवर्ष नियमित रूप से खिराज देने के श्रातिरिक्त नियत श्रवधि तक स्वयं नौकरी में जमीयत के साध्य दशहरे पर अपस्थित होना पड़ता है। इनके श्रातिरिक्त विशेष श्रायसरों पर जब राज्य चाहे, उनको जाना पड़ता है। किसी सरदार की मृत्यु पर जब नया सरदार होता है, तो राज्य में उसको तलवारबंदी का नज़राना दाखिल करना

पड़ता है। ठिकानों का प्रबंध ठीक न हो अथवा महारायत तथा राज्य के विरुद्ध उनका आचरण हो तो उनकी जागीरें जुम्त भी हो जाती हैं। जागीरदार बिना महारायत की आहा के दत्तक नहीं ले सकते। जागीरदारों तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आहा के दिना रेहन रखने और बेचने का अधिकार नहीं है।

इस राज्य में २४ सवार, १४८ पैदल और १३ गोलंदाज़ सेनिक हैं। इनके अतिरिक्त १७८ पुलिस के सिपाड़ी आदि हैं, जो राजधानी के प्रबंध सेना और पुलिस मादि आवश्यकता होने पर जागीरदारों की जमीयतें भी सैनिक-सेवा का कार्य करती हैं।

प्रतापगढ़ राज्य की बार्षिक आय लगभग छः लाग्य मध्ये हैं और उतना ही व्यय हैं। आय के मुख्य सीग्रे ज़मीन का हासिल, चुंगी ( दागा ),

जागीनदारों का खिराज, मादक द्रव्यों की बिन्नी (आबकारी), आफ्रीम का मुनाफ़ा, स्टाम्प, कोर्ट्रफ्रीस, जंगल आदि हैं। व्यय के मुख्य सीरो हाथ खर्च, महलों के लुचे, सरकारी कर, गज्य-प्रयन्ध, सेना, पुलिस, पस्लिक यथर्स, शिक्षा, अम्पताल आदि हैं। आधुनिक परिपाटी पर राज्य-प्रयन्ध हो जाने के कारण आय के साधन अधिक विस्तृत होते जाते हैं। आय-व्यय का बजट प्रतिवर्ष बनता है।

राज्य का पहले कोई स्वतन्त्र सिका नहीं था। यहां मांह और गुजरात के सुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अक्रवर ने मालवा और

सिका

गुजरात के राज्य दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिये,
तय से वहां मुगलकालीन सिक्तों का प्रम्यलन
हुआ। मुगल-साम्राज्य की अवनित के दिनों में राजपुतान के अन्य राज्यों
की भांति प्रतापगढ़ के स्वामी महारायत सालिमसिंह ने भी बादशाह शाह
आलम (दूसरा, ई० स० १७४६-== वि० सं० १=१६-४२) के समय उत्त
बादशाह के नाम के चांदी के सिक्के बनाने के लिए प्रतापगढ़ में टकसाल

'सिका मुवारिक शाह लंदन, १२३६' (ई० स० १८२०)।

यह सिका नया सालिमशाही कहलाता है। फिर इस नय सिक्क की अपन्नी, चवनी और दुश्रनी भी बनने सार्गी, किंतु इस नवीन सिक्क में पुराने सिक्के की अपेना चांदी की मात्रा कम रही। प्रनापगढ़ राज्य के आस-पास के राज्यों में अंग्रेज़ी सिक्के का प्रचार बढ़ने पर सालिमशाही सिक्के का मूल्य घटता गया और यह कलदार अठसी के बराबर रह गया। ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६१) से इस सिक्के का चलन बन्द हो कर अंग्रेज़ सरकार के कलदार रपयों का चलन आरंभ हुआ और सालिमशाही रुपये चांदी के भाव में दे दिये गये। प्रतापगढ़ में पहले तांबे के सिक्के भी बनते थे, जिनमें एक तरफ़ 'शी' के नीचे 'रियासत देवलिया सं० १६३४' और दूसरी तरफ़ विदियां तथा विदियों से बना हुआ एक अस्पष्ट चिक्क है। उसके पीछे के तांबे के सिक्कों में एक तरफ़ रियासत प्रतापगढ़ तथा मध्य में संवत् १६४३ है और दूसरी तरफ़ दो तलवारों के बीच में सूर्य का चिक्क अंकित है।

इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रह तोगों की सलामी प्राप्त है और वाइसरॉय की मुलाक़ात के श्रवसर पर वाइसरॉय का वापसी

मुलाक़ात के लिए महारायत के यहां जाने का तोपों की सलामी और दस्तूर हैं। यहां से पहले ७२७०० रुपये सालिम-शाही अंग्रेज़-सरकार को खिराज के दिये जाते थे।

फिर कलदार का चलन होने पर ३६३४० रुपये कलदार वार्षिक खिराज के दिये जाने लगे। वर्तमान समय में २७४०० रुपये कलदार वार्षिक 'कैश कंट्रिच्युशन' के नाम से श्रंग्रेज़ सरकार को दिथे जाते हैं।

प्रतापगढ़ राज्य में कितने ही प्रसिद्ध श्रोर प्राचीन स्थान हैं। उनमें से मुख्य-मुख्य का यहां पर संत्तेप से वर्णन किया जाता है—

देविलिया—प्रतापगढ़ से पश्चिम म भील की दूरी पर पहाड़ी प्रदेश में समुद्र की सतह से १८०६ फ्रुट की ऊंचाई पर देविलिया का कसबा बसा हुन्ना है। पहले इस राज्य की राजधानी देविलया होने से यह 'देविलिया राज्य' कहलाता था। प्रतापगढ़ में राजधानी स्थिर होने से श्रव यह 'प्रतापगढ़ राज्य' कहलाने लगा है, तो भी श्राम बोल-चाल में श्रव तक इस राज्य को 'देविलिया प्रतापगढ़' कहते हैं। संस्कृत पुस्तकों श्रीर शिलालेखों में इसके नाम 'देव दुर्ग'',

(१) संमत (सम्वत्) १७०७ वर्षे शाके १५७२ प्रवर्तमाने उत्तरा-यगागते श्रीसूर्ये वैशाखमासे शुक्लपचे पूर्ण (र्णि) मास्यां तिथो गुरुवासरे माल्यखंडेश्वरमहाराजाधिराजरावतश्रीहरि।सिंहजीविजयराज्ये देवदुर्गराज-धान्यां ।।।

देवलिया के गोवर्द्धननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से ।

श्रीचित्रक्टेश्वरराण्( १ भ्रात) लेमासुतोऽभवद्रावतसूर्यमह्नः । तस्याष्टमः श्रीहरिसिंहदेवो राजेश्वरो राजित देवदुर्गे ॥ ३ ॥

# 'देवल पत्तन'', 'देविगिरि'' और 'देवगढ़" भी मिलते हैं । महागवत

- "अत्युग्रधामा जगदेकनामा तस्मादभूच्छीहरिसिंहदेवः । श्रीदेवदुर्गस्य विराजमाने सिंहासने राजति तत्तन्तः ॥ महारावत प्रतापसिंह के समय के वि॰ सं॰ १७३३ माम सुदि १४ के पादण्या गांव के संस्कृत ताम्रपत्र की प्रतिविपि सं।
  - (१) तिसान् देवलपत्तनं परिलसत्युचैः स्फुरहोपुरं नानामङ्गलतूर्यनादिनवहैः संलिचितं सर्वतः ॥ ... ॥ यिसमन् देवलपत्तने परिलसस्यअंलिहोऽटालिका नृत्यन्त्यः प्रमदाः परं विद्धते तत्राप्तरः संश्रमम् । ... ॥ गंगारामः हरिभूषय महाकाम्यम्, सर्ग । ।
  - (२) पुराऽऽसकर्गाः किल रावलोभूतप्रतापिस्ट्रिन युयोध यत्र । वंशालयाधीश्वरधर्मबन्धः समागतो देविगरेर्मशिशः ॥ ३॥ वंशालयाधीश्वरधर्मबन्धः समागतो देविगरेर्मशिशः॥ ३॥
  - (३) ···संवत् १७७२ वर्षे माघसुदि १३ श्रीदेवगढ्नगरे महा-रावत श्रीश्रीपृथ्वीसिंहजी विजयराज्ये ····।। देविजया के पार्श्वनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की मतिकिपि से।

ं संवत् १७७४ वर्षे शाके १६३६ प्रवर्तमाने माह् (घ)सुदि १३ स्वी श्रीदेवगढ़नगरे महाराजधान्यां महाराजधिराजमहारावतश्रीप्रथवीर्शिधजी-विजयीराज्ये कुंवरश्रीपहाड़िसंघविराजमाने ।

यष्टी ।

…संवत् १७८८ वर्षे शाके १६५३ प्रवर्तमाने दिख्यागोले उत्तरायणगते श्रीसूर्ये शिशिरऋतौ महामाङ्गल्यप्रदे मासोत्तमे मासे माध-मासे शुक्लपचे ६ तिथौ शुक्रवा[स]रे कायठलदेशे देवगढ़नगरे महाराजधान्यां सूर्यवंशे महाराजधिराजमहारावतश्रीगोपालसिंहजीविराज-माने…।

देवलिया की ताबूतों की बावकी की प्रशस्ति की प्रतिसिपि से ।

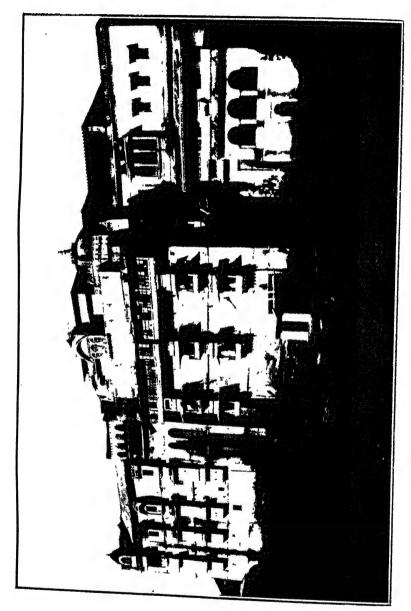

रघुनाथसिंह को प्रतापगढ़ की अपेद्मा यह स्थान अधिक पसंद था, इसिलए उसने यहां कुछ नये मकान बनवाये श्रीर पुराने महलों की मरम्मत करवा दी, क्योंकि वह स्वयं भी यहां रहा करता था। यहां कई तालाव हैं, जिनमें 'तेजसागर' (तेजोला) तालाय महारावत तेजसिंह का बनवाया हुआ है। उसके पास ही प्रतापगढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई समारक छत्रियां बनी हुई हैं। तेजसागर के समीप ही एक हम्माम (स्नामागार) बना हुआ है, जिसके लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि महारावत सिंहा के समय बादशाह जहांगीर की अप्रसन्नता से उसका सेनापति महायतलां, जय देवलिया में रहा था, उस समय वह बनवाया गया था। वहीं महारायत त्नपतसिंह का बनवाया हुआ सोनेला तालाब है, जिसके बीच में उक्त महागवत का बनवाया हुआ छोटासा महल भी है। इस तालाब श्रीर महल को बनवाकर उक्त महाराबत ने वि॰ सं॰ १६०४ (ई॰ स॰ १८४७) में उसकी प्रतिष्ठा की और उस अव-सर पर उसने चारण लद्मणदान को लाख पसाय भी दिया। देवलिया में कई बैष्णव, शैव और जैन मंदिर हैं, परंतु वे सब इस क्रसबे के झाबाद होने के पीछे के बने हुए हैं। विष्णु के मंदिरों में गोवर्धननाथ का मंदिर महारा-वत हरिसिंह का बनवाया हुआ है और वहां वि० सं० १७०७ (१० स० १६४०) की प्रशस्ति लगी है। महारावत सामंतसिंह का बनवाया हुआ। यहां रघु-नाथ-द्वारा नामक विष्णु-मंदिए हैं, जिसके प्रबंध के लिए राज्य की तरफ़ से लगभग पांच हज़ार रुपये वार्षिक श्राय के गांव हैं और उक्त मंदिर का प्रबंध वहां के महंत के अधिकार में है, जिसकी प्रतिष्ठा इस राज्य में सर्वे।परि है। इस राज्य में इससे बड़ी आय का कोई राजकीय देव-मंदिर नहीं है।

जैन मंदिरों में अधिकांश दिगंधर-संप्रदाय के हैं, जिनमें बि० सं० १७७२ (ई० स० १७१४) के पूर्व का कोई लेख नहीं है। यहां पाठशाला, अस्पताल तथा पोस्ट ऑफ़िस भी हैं और प्रतापगढ़ से देविलया तक टेली-फोन भी लगा दिया गया है। पहले यहां अच्छी बस्ती थी, परंतु अब कम होती जाती है।

प्रतापगढ़ —देविलया का जलवायु आरोग्यपद न होने से समधल प्रदेश

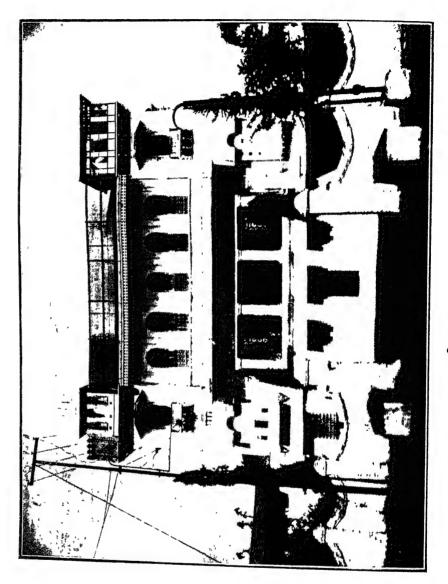

में, जहां पहले घोघेरिया खेड़ा ( डोडेरिया का खेड़ा ) नामक गांव था, प्रताप-गढ़ नामक ऋसवा महारावत प्रतापसिंह ने वि० सं०१७४४ (ई० स० १६६८) में श्राबाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य क्रसवा और राजधानी है। बी० बी० एंड सी० श्राई० रेल्वे की मालवा लाइन के मंदसीर स्टेशन से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क्रसबा समुद्र की सतह से १६६० फ्राट की ऊंचाई पर है। वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४८) में महारावत सालिमसिंह ने इसके चौतरफ़ कोट बनवाया, जिसके सूरजपोल, भाटपुरा दर्वाजा, बारी दर्वाजा, देवलिया दर्वाजा और धमोतर दर्वाजा नामक ६ व्यांज़े हैं। इन द्वांज़ों के अतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क्रिला बारी भी हैं। श्राबादी के बीच में पश्चिम की तरफ़ महारावत के पुराने महल बने हुए हैं, जिनमें धरकारी दफ़्तर हैं तथा क्रसबे के बाहर पश्चिम में क़िला यना हुआ है, जिसमें सामने की तरफ़ महारावत उदयसिंह का बनवाया हुन्ना 'उदयविलास' महल है। प्रतापगढ़ में हिंदू श्रीर जैन सम्प्रदायों के कई मंदिर हैं, परंतु वे श्रष्टारहवीं शताब्दी से पुराने नहीं है। यहां श्रेश्रेज़ी की उच शिचा के लिए 'पिन्हें हाईस्कूल' है, जिसमें मैट्रिक तक की शिचा दी जाती है। इसके श्रतिरिक्त संस्कृत-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी स्कूल, कन्या-पाठशाला, जनाना-श्रस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम डिस्पेंसरी, देशी दवाखाना, पोस्ट श्राफ़िस तथा तारघर, वाचनालय, धर्मशाला, उद्यान श्रादि लोकोपयोगी संस्थायें विद्यमान हैं। श्राबादी के बाहर महा-शवत उदयसिंह की बनवाई हुई कंपू (कैंप) कोठी बनी हुई है, जिसकी महारावत रघुनाथसिंह के समय महाराजकुमार मानसिंह ने बहुत कुछ श्रभि-वृद्धि की थी। वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी ने वहां श्रोर भी नधीन भवन बनवाकर सुन्दर बगीचा लगवा दिया है, जिससे उसकी शोभा बढ गई है। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को अपना निवास-स्थान बना लिया है, जिससे उसकी और भी उन्नति होने की आशा है। जानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोठी में इन्होंने जानवरों का छोटासा संप्रहालय बना रक्सा है, जो देखने योग्य है। कंपू कोठी के समीप सरकारी में, जहां पहले घोवेरिया खेड़ा (डोडेरिया का खेड़ा) नामक गांव था, प्रताप-गढ़ नामक क़सबा महारावत प्रतापसिंह ने वि० सं०१७४४ (ई० स०१६६८) में आबाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य क्रसवा और राजधानी है। बी० बी० एंड सी० श्राई० रेल्वे की मालवा लाइन के मंदसीर स्टेशन से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क़सबा समुद्र की सतह से १६६० फ्राट की ऊंचाई पर है। वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४८) में महाराषत सालिमसिंह ने इसके चौतरफ़ कोट बनवाया, जिसके सरजपोल, भाटपुरा द्यांजा, बारी द्वांजा, देवलिया द्वांजा श्रोर धमोतर द्वांजा नामक ६ व्वीज़े हैं। इन दर्वाज़ों के अतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क्रिला बारी भी हैं। श्रावादी के बीच में पश्चिम की तरफ़ महारावत के पुराने महल बने हुए हैं, जिनमें सरकारी दक्षतर हैं तथा क़सबे के बाहर पश्चिम में क़िला बना हुआ है, जिसमें सामने की तरफ़ महारावत उदयसिंह का बनवाया हुआ 'उदयविलास' महल है। प्रतापगढ़ में हिंदू और जैन सम्प्रदायों के कई मंदिर हैं, परंतु वे श्रष्टारहवीं शताब्दी से पुराने नहीं है। यहां अंग्रेज़ी की उच शिक्ता के लिए 'पिन्हें हाईस्कल' है, जिसमें मैदिक तक की शिचा दी जाती है। इसके श्रतिरिक्त संस्कृत-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी स्कूल, कन्या-पाठशाला, जुनाना श्रस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम डिस्पेंसरी, देशी दवाखाना, पोस्ट श्राफ़िस तथा तारघर, वाचनालय, धर्मशाला, ड्यान आदि लोकोपयोगी संस्थायें विद्यमान हैं। आबादी के बाहर महा-रावत उदयसिंह की बनवाई हुई कंपू (केंप) कोठी बनी हुई है, जिसकी महारावत रघुनाथसिंह के समय महाराजकुमार मानसिंह ने बहुत कुछ श्रभि-वृद्धि की थी। वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी ने वहां श्रोर भी नवीन भवन बनवाकर सुन्दर बग़ीचा लगवा दिया है, जिससे उसकी शोभा बढ गई है। श्रपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को श्रपना निवास-स्थान बना लिया है, जिससे उसकी और भी उन्नति होने की आशा है। जानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोठी में इन्होंने जानवरों का छोटासा संप्रद्वालय बना रक्सा है, जो देखने योग्य है। कंपू कोठी के समीप सरकारी दक्तर भी हैं, श्रीर उसके सामने मेहमानों के ठहरने के लिए 'श्रितिथ-गृह' (Guest House) बना हुश्रा है। नगर की स्वच्छता का प्रवन्ध म्यूनि-सिपैलिटी-द्वारा होता है। यहां छापाखाना, विजली घर, कॉटन प्रेस तथा जिनिंग फ़ैक्टरी भी हैं। यहां की दस्तकारी में हरे रंग के कांच पर मुनहरी मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है। इस राज्य में सागवान की लकड़ी की बहु-तायत होने से मकानों श्रादि के बनाने में उसका प्रचुरता से इस्तेमाल होता है। प्रतापगढ़ से दित्तिण की तरफ़ पहाड़ी नले में तालाब के पीछे दीपनाध महादेव का मन्दिर है, जिसको महारावत सामन्तसिंह के कुंचर दीपसिंह ने बनवाया था। वहां का दश्य मनोहर है। वहां श्रीर भी कई मन्दिर तथा देवकुलिकाएं हैं, जिनपर वृत्तों का सुन्दर मुरमुट है। कार्तिक सुदि १४ को प्रति वर्ष वहां मेला भरता है। उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जहां महारावत उदयसिंह तथा महाराजकुमार मानसिंह की स्मारक छित्रयां हैं। ई० स० १६३१ (वि० सं० १६६७) की मनुष्य-गणना के श्रनुसार प्रतापगढ़ क्रसवे की जन संख्या १०८४६ है।

जानागढ़—प्रनापगढ़ से लगभग १० मील दूर दक्तिण-पश्चिम के पहाड़ी प्रदेश में जानागढ़ नामक पुराना किला है, जिसमें एक मसजिद, हम्माम श्रोर श्रस्तवल बना हुश्रा है। ऐसी प्रसिद्धि है कि जानशालम नामक कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां रहा था श्रोर उसने ही यह किला तथा श्रन्य स्थान बनवाये थे। यहां कोई शिलालेख न होने से यह कहना कठिन है कि यह किला कब बना श्रोर जानशालम कहां का था। इसके श्रास-पास भीलों श्रोर मीणों की थोड़ीसी बस्ती है। गीतमेखर के वि० सं० १४६२ श्रापाढ वदि १४ (ई० स० १४०४ ता० १ जून) के शिलालेख' से श्रनुमान होता है

<sup>(</sup>१) संवत् १५६२ बासठा विषे (वर्षे) स्त्रासा (षा) ढ विद १४ वा ... पातसा (शा) ह श्रीनासी रसा (शा) हिवजयराज्ये ... श्रीषां (खां) न स्त्राजम मकवेलपां (खां) न मुकतकले गयासगीर मुतालिक सा (शा) ह जी इ (जय) चंद दामा देवश्री गौतमेसर मुगतो कराव्यो जे काइ कर लागतो

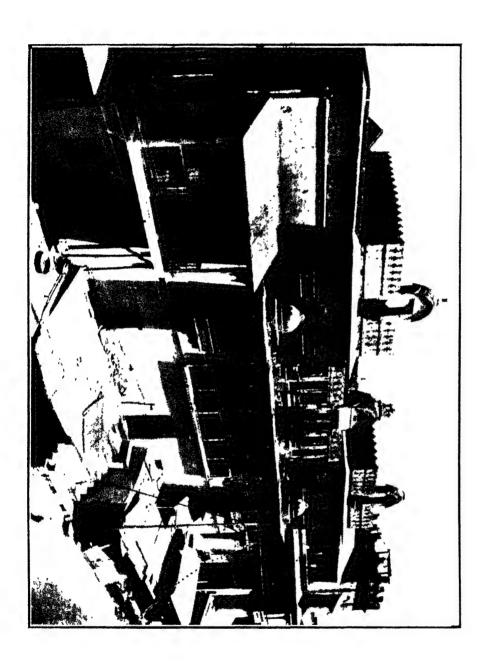

वंशीय नृपति खुम्माण (तीसरा) के पुत्र भर्तृपष्ट (भर्तृभट्ट, दूसरा) ने पलाशकुपिका (पलाशिया, मेवाड़) नामक गांच का बंध्वृलिका नामक क्षेत्र, इस मंदिर के भेंट किया था । इस मंदिर के समीप 'बटयिन्तणी

गोविन्दराज इति तत्र बभूव भूपो ।
राकाशशाङ्किकरणोत्करशुभ्रकीर्तिः ।
येन प्र[च]ण्डभुजदण्डतरण्डकेन ।
प्रोत्तारिता समरसागरतो जयश्रीः [॥ ६ ॥]

लि (ल) इम्यालिंगितिवग्रहो हिरिति क्रोधाग्निदग्धाहितः ।
सर्वे [धां] च शारायतामुपगतो भास्तत्प्रतापोदयः ॥
श्रीमद्दुर्लभरा[ज]नामनृपतिस्तसादभूदंगजो ।
वक्रं येन क्रतं नचार्थिनि जने वक्तं द्विषीवा[य]ित ॥ [८]

तस्मादनेकसमरार्जिजतकीर्तिकोशः ।
चिंतामिषाः प्रण्यिनां प्रण्यतो द्विज[जा]तेः [।]
यो योषितां तनुधरोभिनवो मनोभूभूषा भुवः समभवित्सु]त इन्द[न्द्र]राजः ॥ [६]

तेनाकारि हिमाचलेन्द्रश[स]दृशं भासां प्रभोभीसुरं [।]
घामेदं ध्वजिकाङ्किः श्वीकलिमलत्कोलाहलालंकृतं ॥[१०]

प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नीज के प्रतिहारवंशी राजा महेंद्रपाळ (कूसराः) का शिक्षा-केख (एपिप्राफ़िया इचिडका; जि॰ १४, ए॰ १८४-१)।

(१) संवत् ६६६ श्रावण सुदि १ समस्तराजाविलपूर्वमग्रे-( वे )ह महाराजाविराजश्रीमर्नृपट्टः श्रीखोम्माणसुतः स्वमातृपित्रो-रात्मनश्च धर्माभिवृद्धये घोणटावर्षीयेन्द्रराजादित्यदेवाय पलासकूपिकाग्रामे वंक्वृतिकोन्ना(ना)मकञ्च( च्छः ) .....

बही; जिल् १४, पूर्व १८७।

देशी' का मन्दिर और मठ भी था। उक्त देशी के मंदिर को थि॰ सं॰ १००३ मार्गशीर्ष बदि १ (ई० स० १४६ ता० २ नयम्यर) को कशीज के रघुवंशी प्रतिहार राजा महेंद्रपाल (दूसरा) ने, जिसके अधिकार में यह देश भी था, घोटासी के निकट का 'खर्परपद्रक' (खेरोट) गांव भेंट किया था'। ये सूर्य और देशी के मंदिर तथा मठ कहां थे, इसका अब तक निश्चय नहीं हो सका। संभव है, जिसको आज-कल भैकंजी का मंदिर कहते हैं, वही प्राचीन सूर्य का मंदिरों हो। यहां के मंदिर आदि के पत्थर दूर-दूर तक पहुंचे हैं। मोहकमपुरा की छित्रयों और चब्तरों में यहां के पत्थर दूर-दूर तक पहुंचे हैं। मोहकमपुरा की छित्रयों और चब्तरों में यहां के पत्थर ही लगे हुए हैं। नंदवाणा बोहरा नाथू ने बसाइ के पास पोह की बाबड़ी बनवाई, जिसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के दरवाज़े के बाहर अप्रवाल चैनराम ने जो बावड़ी बनवाई, उसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। उनके साथ वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष चिद्द १ (ई० स० १४६ ता० २ नवंबर) की उपर्युक्त रघुवंशी प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) के समय की

<sup>(</sup>१) ः परममाहेश्वरो महाराजश्रीमहेन्द्रपालदेवः श्रीदशपुरपश्चिम-पथके तलवरिंगकहरिषडमुज्यमानखर्णरपद्रक्रग्रामे घोषटावर्षिकाप्रसासन्ने समुपगतान् सन्विन्ने (नेव) यथास्थानि युक्तान्प्रितवासिनश्च समाज्ञापयसस्तु वः उपिरिलिखितग्रामः स्वर्धामातृ ग्णप्रिति [पृति] गोचरपर्यन्तो (न्तः) सन्विद्यस्सम् समेत आचन्द्राकितिकालं पूर्विदत्तदेवब्रह्मादेयवर्ष्जितो मया पित्रोः पुन्या (गया) भिवृद्धये का [हि]क्यां गंगायां स्नात्वा पुन्ये (गये) हिनि [घ] नशूर-प्रार्थनया श्रीदशपुरचातुर्वेद्यहिर्षेश्वर (हर्यृषिश्वर) मठसंव (ब) ध्यमानश्रीवट-यिज्ञगादेव्ये शासनत्वेन प्रतिपादितः (त इति) मत्वा भवद्भिः सा (स)-मनुमन्तव्यो (व्यः) प्रतिवासिजनपदेरप्याज्ञास्य श्रीत्रगाविये भूत्वा यथा-दीयमानभागभागकरिहरन्या (गया) विकागस्योपनेतव्यिनित । श्रीजञ्जनाग-प्रदत्तादेशात् । संवत्सो (संवत्सरे ) १००३ मार्ग्य विद १ । पुरेशिहत-त्रितिक्रमताच्च (नाथ) लिखितिमिदम् । स्वहस्तोयं श्रीविद्यस्य ।

वही; जि॰ १४, पृ० १८३-४।

प्रशस्ति भी यहां से ले जाकर बावड़ी के पास एक चब्तरे मं चुनी गई थी। उसको मैंने वहां से निकलवाकर राजपूताना म्यूजियम् श्रजमेर मं सुरिक्षित किया है'। 'वरमंडल' गांव के, जो घोटासीं से दो मील दूर है, शियालय के स्तम्भ श्रादि भी यहीं के हैं। उक्त मंदिर के बाहर एक चब्तरें पर सूर्य का एक-चक रथ जमा हुश्रा है, जो घोटासीं के सूर्य मंदिर का ही रथ होना चाहिये। वहां (वरमंडल) के चब्तरे तथा मंदिर की दीवारों में जो बहुत से सुंदर खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हैं, वे सब घोटासीं से गये हैं। घोटासीं में पहले कुछ जैन मंदिर भी थे। प्रतापगढ़ की संस्कृत पाठशाला के श्रध्यन्त पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पार्श्वनाथ के मंदिर की प्रशस्ति का एक दुकड़ा श्रमी मिला है, जिसमें संवत् का भाग नहीं है, परन्तु दुर्लभराज का नाम है, जिससे श्रनुमान होता है कि उक्त मन्दिर उपर्युक्त दुर्लभराज चौहान के समय बना होगा।

वीरपुर-प्रतापगढ़ से लगभग दस मील दूर दिल्ए पश्चिम में मुहागपुर के समीप वीरपुर नामक गांव है। यहां एक ट्रूटा हुआ जैन-संदिर है। उसकों लोग दो हज़ार वर्ष का प्राचीन बतलाते हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उसपर जो खुदाई का काम है, यह बारहवीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है। पहले यह अञ्छा क्रसबा था, परन्तु अब तो भीलों और मीणों की थोड़ी सी बस्ती है। यहां दूर-दूर तक ईंटों के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं और खोदने पर बड़ी-बड़ी ईंटें तथा मिटी की नांदें मिलती हैं। यहां एक शिवालय भी है, जो पहले शिखर-सहित पत्थर का ही बना था, परन्तु शिखर तथा सभामंडप दोनों ही गिर गये हैं तथा नंदी के दो टुकड़े सभामंडप में एड़े हुए हैं। द्वार के ऊपर गणपित और उसके ऊपर नवप्रह की मूर्तियां बनी हैं। वि० सं० १६४१ (ई० स० १८८४) में सुहागपुरे में दिगम्बर जैनमन्दिर बनने पर वीरपुर के प्राचीन जैनमंदिर

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूजियम् (श्रजमेर) की ई० स० १६१३-१४ की रिपोर्ट;

<sup>(</sup>२) मूलजेख की छाप से।

के स्तम्भ आदि ले जाकर वहां के मंदिर में लगा दिये गये।

खेरोट—प्रतापगढ़ से लगभग ७ मील दूर दिल्ल पूर्व में खेरोट नामक प्राचीन गांव हैं। संस्कृत लेखों में इसका नाम 'खर्परपद्रक' लिखा हुआ मिलता है। यह गांव रघुवंशी प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) ने घोटासीं गांव की 'वटयिन्सणीदेवी' के मंदिर को बि० सं० १००३ (ई० स० ६४६) में भेंट किया था'। खेरोट गांव में भी प्राचीनता के कई चिन्ह अब तक विद्यमान हैं, जिससे कहा जा सकता है कि पहले यह सुसंपन्न रहा होगा।

श्ररणोद—प्रतापगढ़ से दिल्ला में ११ मील की दूरी पर श्ररणोद नाम का कसवा है। इस समय यह कसवा दूसरे नंबर पर है और महारावत के समीपी बांधवों का प्रमुख ठिकाना है। गांव के बादिर पाठशाला के सामने की वावड़ी में शेपशाथी विष्णु की सुंदर मूर्ति दीवार में चुनी हुई है। बाग के पास की बावड़ी में भी कई मूर्तियां और खुदाई के कामवाले पत्थर चुने हुए हैं, जिनमें से ख़ेतांवर पार्श्वनाथ की खड़ी हुई मूर्ति बड़ी सुंदर है। मूतपूर्व महारावत रघुनाथिसिंह श्ररणोद से ही जाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ था। वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में उक्त महारावत के द्वितीय महाराजकुमार गोवर्धनिसंह का जन्म होने पर श्ररणोद के ठिकाने पर उसको नियत किया गया, जो बहां का वर्तमान स्वामी है। श्ररणोद में पाठशाला श्रोर डाकखाना भी है।

गौतमेश्वर—अरखोद से लगभग दो भील के अंतर पर गौतमेश्वर नामक तीर्थ है, जो प्रतापगढ़ राज्य में वड़ा पवित्र माना जाता है। यहां का गौतमेश्वर नामक शियालय एक पहाड़ के नीच के मध्य-भाग में बना है, जहां कुछ चौड़ाई आ गई है। मंदिर के ऊपर पहाड़ का अंश छज्जे की भांति है। गौतमेश्वर के मंदिर के पास और भी कई मंदिर हैं, जहां साधु लोग आकर उद्दरते हैं। पहाड़ के ऊपर तालाव हैं, जिसका जल टपककर गौतमेश्वर

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर प्रष्ठ २३, टिप्पण संख्या १।

के सामने के जंड में प्रपात के रूप में गिरता है। नीचे की तरफ़ बहुत गहराई में नदी बहती है। यहां का हश्य बड़ा ही सुंदर है। प्रतिवर्ष वैशाख सुदि १४ को यहां बड़ा मेला लगता है और दूर-दूर से हज़ारों यात्री आकर मेले में सम्मिलित होते हैं। मंदिर के बाहिर बि॰ सं॰ १४६२ आषाढ वदि १४ (ई॰ स॰ १४०४ ता॰ १ जून) का शिलालेख हैं, जिससे पाया जाता है कि यह प्रदेश मांडू के सुलतान नासिरशाह के अधीन था और खानआलम मक्तवलकां यहां का शासक था, जिसके समय में शाह, जैचंद ने यहां पर लगनेवाला यात्रियों का कर छुड़वाया।

भचूंडला—प्रतापगढ़ से दिल्ल में लगसग हि मील की दूरी पर
भचूंडला नामक प्राचीन गांव है, जिसकी बस्ती अब कम रह गई है। उसके
बाहर युद्ध में काम आनेवाले वीरों के स्मारक स्तम्भ खड़े हुए हैं, जिनमें
से एक पर वि० सं० १३३८ (ई० स० १२८१) का लेख है। इन स्तंभों से
थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन मंदिर है, जो सारा पत्थरों से बना है। इस
मंदिर के द्वार पर गरुड़ारूढ़ विष्णु की मूर्ति और भीतर की दीवार के
सहारे मूर्ति की वेदी बनी है। आज कल इसमें शिव-लिक्स है, परम्तु यह
पहले विष्णु का मंदिर था। इस मंदिर के बहुतसे पत्थरों की खुदाई
तथा स्तम्भ आदि बेमेल हैं, जिससे अनुमान होता है कि किसी अन्य
मंदिर के पत्थर इस मंदिर के बनाने में काम में लाये गये हों। जो भी हो
यह मंदिर १४ वीं शताब्दी के आस-पास का बना हुआ प्रतीत होता है

नीनोर—प्रतापगढ़ से दिनाए में लगभग २४ मील की दूरी पर नीनोर जामक प्राचीन गांव है। यहां के दिगंबर जैन मंदिर के निजमंदिर का हार शेवना के शिव-मंदिर से लाकर खड़ा किया गया है। उसके मध्य में शिव और दोनों किनारों पर विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। द्वार के दोनों पाश्वों में तीन-तीन स्त्री-पुरुषों की पास-पास खड़ी हुई मूर्तियां हैं। यहां का लद्मीनारायए का मंदिर नागर ब्राह्मए गेमल और विश्वनाथ का

<sup>.( .</sup>१ ) देखो ऊपर प्र॰ २०, टिप्पण संख्या १ ।

देविलिया (देवगढ़) परगने का मुख्य स्थान था । अब तो यह स्थान ऊजड़ होता जाता है और केवल थोड़ी सी बस्ती रह गई है। इसी प्रकार बसाड़ भी प्रतापगढ़ परगने का मुख्य स्थान था और उसके नाम पर यह बसाड़ का परगना कहलाता था। अब यहां (बसाड़) की बस्ती भी थोड़ी ही रह.गई है। बसाड़ में ब्रह्मा की एक प्राचीन मूर्ति है, जो देखने योग्य है।

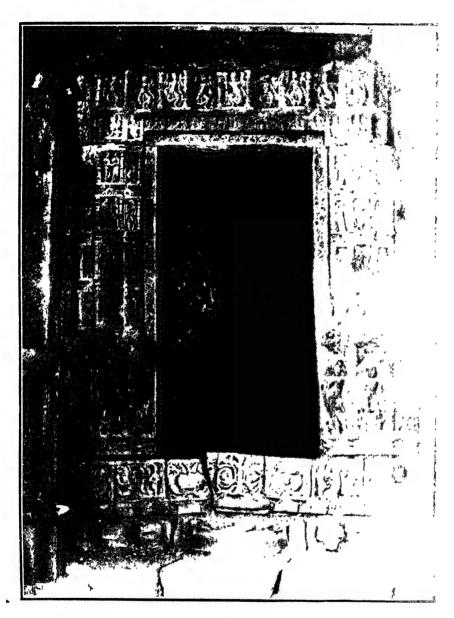

शेवना के प्राचीन देवी-मन्दिर का भीतरी भाग

#### दूसरा अध्याय

# सीसोदियों से पूर्व के राजवंश

प्रतापगढ़ राज्य की गणना पहले मालवा के अन्तर्गत होती थी, इसलिए वहां पर पहले मौर्य, मालव, चत्रप, गुप्त और हूणों का राज्य रहना संभव है। अनन्तर प्रतापी राजा यशोधर्मन् और वैसवंशी राजा श्रीहर्ष ने कमशः मालवे पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी उनके अधिकार में चला गया होगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़ राज्य से उनका कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या सिका नहीं मिला हैं। श्रीहर्ष की मृत्यु के पीछे कन्नोज के महाराज्य में अव्यवस्था फैल गई। ऐसे समय में भीनमाल के रघुवंशी प्रतिहारों ने बढ़कर कन्नोज पर अधिकार कर लिया। उस समय मालवा भी प्रतिहारों के अधिकार में चला गया और वे वहां के स्वामी हुए। प्रतापगढ़ राज्य के घोटासीं (घोंटावर्षिका) नामक गांव के वि० सं० १००३ (ई० स० ६४६) के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल (दूसरा) के समय के शिलालेख से वहां रघुवंशी प्रतिहार नरेशों का राज्य रहना निश्चित हैं। इसलिए यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है।

<sup>(</sup>१) उपर्युक्त वंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण), पृ॰ ६ = १६२।

<sup>(</sup>२) राजपूताना स्यूजियम् श्रजमेर की ई॰ स॰ ३६१४-१६ की वार्षिक रिपोर्ट; पृ० २। यह शिलालेख राजपूताना स्यूजियम् श्रजमेर में सुरिचित है। मैंने इसका 'एपिप्राफिया इंडिका' (जि॰ १४ ए॰ १७६-८८) में संपादन किया है। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री में वहां के प्राचीन इतिहास के लिए यह बढ़ा उपयोगी है एवं रघुवंशी प्रतिहारों का राजपूताने में राज्य होने का समुचित प्रमाग्य है।

## रघुवंशी प्रतिहार

'प्रतिहार' नाम वंशकत्तां के नाम से चला हुआ नहीं, किन्तु राज्या-धिकार के पद से बना हुआ शब्द है। राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में एक अधिकारी प्रतिहार होता था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल के द्वार (ड्योड़ी) पर रहकर उसकी रत्ता करना था। इस पद के लिए किसी खास जाति या वर्ण का विचार नहीं किया जाता था, प्रत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष ही इस पद पर नियत होते थे। इसी से प्राचीन शिलालेखादि में ब्राह्मण', गुर्जर' (गुजर),

(१) विप्रः श्रीहरिचन्द्राख्य ५ पत्नी भद्रा च चतृ (त्रि )या। तेन श्रीहरिचन्द्रेश परिशीता द्विजात्मजा। द्वितीया चतृ (त्रि )या भद्रा महाकुलगुगान्त्रिता॥ प्रतीहारा द्विजा भूता ब्राह्मस्यां येभवनसुताः। राज्ञी भद्रा च यान्सूते ते भूता मधुपायिनः॥ नन्दावल्लं प्रहत्वा रिपुबलमतुलं भूत्रकृपप्रयातं

दृष्वा भग्नां(न्) स्वपत्वां(न्) द्विजनृपकुलजां(न्) सत्प्रतीहारभूपां(न्)

मंडोर के राजा बाउक की वि॰ सं॰ ८६४ (ई॰ स॰ ८३७) की प्रशस्ति । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण), पृ॰ १४-४, १६६।

(२) "परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्री चितिपाल देवपादानु-ध्यातपरमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्री विजयपाल देवपादानामभिप्रव-द्धमानकल्याण्विजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशसु षोडशोत्तरकेषु माघमास-सितपचत्रयोदश्यां शनियुक्तायामेवं सं० १०१६ माघसुदि १३ शनावद्य श्रीराज्यपुराविस्थतो महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमथनदेवो महाराजाधिराज-श्रीसावटसूनुर्गुर्ज्जरप्रतिहारान्वयः कुशली।

राजोरगढ़ ( श्रलवर राज्य ) से मिला हुआ गूजर प्रतिहारों का शिलाकेख । प्रिप्राफिया इंडिका; जि॰ ३, पृ॰ २६६ । नागरी प्रचारिगी पत्रिका; जिल्द ६ (वि॰ सं॰ १६८१), पृ॰ ३१६-७ । महामहोपाध्याय पं॰ दुर्गाप्रसाद (जयपुर); प्राचीन बेखमाला ( प्रथम भाग ); पृ॰ ४३-४ । चावड़ें, परमार, रघुवंशी आदि प्रतिहारों के उदाहरण मिलते हैं। विक्रम की आठवीं शताब्दी से रघुवंशी-प्रतिहारों का उत्कर्ष होने लगा और वे बड़े पराक्रम-

(१) च्रोिख्यकल्पतरुः समीकसुभ(ग)श्चापोत्कटग्रामणीः योगीन्द्रो नवचंद्रनिर्मलगुणः स्पूर्जत्कलानैपुणः ॥ श्रीचौलुक्यनरेन्द्रवेत्रितिलकः श्रीसोमराजः स्वयं विद्वन्मंडलमंडनाय तनुते संगीतरत्नावलीम् ॥ ५ ॥ संगीत रक्षावलीः ना० प०, जि० ६, प० ३१६।

(२) श्रीमदुत्पलराजादिवंशे प्रामारमूमुजां । श्रीस्त त्रैलोक्यविख्यातो घारावर्षी महीपतिः ॥ २ ॥ द्वास्थः तस्याभवत् पूर्व वीरो वारडवंशजः । नरपा[लस]मुद्भूतो हरिपाल इति श्रुतः ॥ ३ ॥ पुत्रस्तस्यास्ति विख्यातो मुवने लब्धविक्रमः । श्रीमत्साहरापालाह्नः वैरिवर्गन्तयंकरः ॥ ४ ॥ …

संवत् १२६४ वर्षे चेत्र शुदि १३ गुरौ । म० जालाकप्रेरितेन स्वश्रेयोर्थ प्रती० साहरापालेन देवश्रीवैद्यनाथस्य मंडपः कारितः ॥ । ईंडर राज्य के वढाली गांव के वैद्यनाथ शिवालय की प्रशस्ति। पुरातख्व (गुजराती, श्रहमदाबाद ); जि० ४, ए० २८१।

'बारड' परमारों की एक शाखा का नाम है और दांता के राया 'बारड' शाखा के परमार हैं।

(३) मिनवच्वाकुककुस्थ(त्स्थ)मूलपृथवः चमापालकलपद्धमाः ॥ २ ॥ तेषां वंशे सुजन्मा क्रमनिहतपदे धाम्नि वज्रेषु घोरं रामः पौलस्यहिन्श्रं (हिंस्रं) चतिविहितसमित्कम्मे चक्रे पलाशेः । श्राध्यस्तस्यानुजोसी मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये सौमित्रिस्तीत्रदंडः प्रतिहरस्यविधेर्यः प्रतीहार स्नासीत् ॥३॥

कक्षीज के प्रतिहार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की प्रशस्ति । ऐन्युम्रल् रिपोर्ट म्रॉव् दि म्रार्कियालॉजिकल सर्वे म्रॉव् इिंग्डिया, ईं० स० १६०३-४; पृ० २८० । नागरी प्रचारियी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग १, पृ० ३१७ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १ ( द्वितीय संस्करण ), पृ० ७४ । शाली हो गये। तदनन्तर उन्होंने चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीन लिया श्रौर फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने इस्तगत कर वहीं अपनी राजधानी स्थिर की। ग्वालियर से मिले हुए रघुवंशी प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम) के शिलालेख में, जो वि॰ सं॰ ६०० और ६५० (ई० स० ६४३ और ६६३) के बीच का है, लिखा है—"सूर्य-वंश में मनु, इच्चाकु, ककुत्स्थ श्रादि राजा हुए। उनके वंश में रावण का संहार करनेवाले रामचन्द्र हुए, जिनका प्रतिहार (ज्योढ़ीवान) उनका छोटा भाई लच्मण था'।" इससे स्पष्ट है कि लच्मण को प्रतिहार का कार्य मिलने से उसके वंशज प्रतिहार कहलाने लगे। उक्त भोजदेव के पुत्र महेन्द्रपाल (दूसरा) की प्रशंसा में किव राजशेखर ने अपने अंथों में उसे 'रघुकुलितलक', 'रघुप्रामणी' श्रौर 'रघुवंशमुक्तामणि' लिखा है, जिससे सिद्ध है कि वे रघुवंशी थे। इस राजवंश की कम-पूर्वक वंशावली नागभट से आरंभ होती है, जो नीचे लिखे श्रमुसार है—

- (१) नागभट्ट।
- (२) ककुत्स्थ (संख्या १ का भतीजा)।
- (३) देवराज (संख्या २ का छोटा भाई)।
- (४) वत्सराज (संख्या ३ का पुत्र)।
- (४) नागभट्ट (दूसरा, संख्या ४ का पुत्र )—उसकी नागायलोक भी कहते थे। उसने चकायुध को परास्त कर, कन्नोज का साम्राज्य भी
- (१) देखो जपर ए० ३१, टिप्पण ३। मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ (द्वितीय संस्करण), ए० ७४ टि० २।
  - (२) रघुकुलतिलको महेंद्रपालः ।

विद्धशाल भैजिका; १ । ६ ।

(३) देवो यस्य महेंद्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामिशः । बालभारतः १। ११।

(४) तेन(= श्रीमहीपालदेवेन) च रघुवंशमुक्तामिश्चना आर्यावर्त-महाराजाधिराजेन श्रीनिर्भयनरेन्द्रनंदनेनाधिकृताः सभासदः ।

बालभारत ।

छीन लिया। उस समय से ही इन भीनमाल के प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज स्थिर हुई। उसने आंध्र, सेंध्य, विदर्भ (बरार), किला और बंग के राजाओं को जीता तथा आनर्त, मालय, किरात, तुरुष्क, यत्स और मत्स्य आदि देशों के पहाड़ी किले भी ले लिये, ऐसा उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा मिलता है। राजपूताने में जिस नाह इराय पिछ्हार का नाम बहुत प्रसिद्ध है और जिसके विषय में पुष्कर में घाट बनवाने की ख्याति चली आती है, वह यही नागभट (नाहड़) होना चाहिये। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० ८०२ (ई० स० ८१४) का बुचकला (जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने में) से मिला हैं। नागभट का स्वर्गवास वि० सं० ८६० भाद्रपद सुदि ४ (ई० स० ८३३ ता० २३ अगस्त) को हुआ', ऐसा जैन विद्वान चन्द्रप्रसहिर ने अपने 'प्रभावकचिरत' में लिखा है।

(६) रामभद्र (संख्या ४ का पुत्र)।

(१) .....संवतसरशते ८७२ चैत्रस्य गितपद्मस्य पंचम्यां निवेसि(शि)ता महाराजाद्धि(धि)राजपरमश्वरश्रीवतसराजदेवपादानुष्मात-परममहारकमहाराजाद्धि(धि)राजपरमश्वरश्रीनागभट्देवस्वविषये प्रवर्द्ध-मानराज्ये राज्यघङ्ककङ्ग्रामे राज्ञी जायावली प्रतिहार स्व (स)गोत्रश्रीवपुक-पुत्र....।

प्पिप्राफ्रिया इरिडका; जि० ६, पृ० १६६-२०० ।

(२) विक्रमतो वर्षाणां शताष्ट्रके सनवतौ च भाद्रपदे । शुक्रे सितपंचम्यां चन्द्रे चित्राख्यऋच्ह्ये ॥ ७२० ॥ मामृत्संवतसरो असौ वसुशतनवतेमां च ऋच्चेषु चित्रा धिग्मासं तं नमस्यं च्यमिष स खलः शुक्कपचोषि यातु । संक्रार्तियां च सिंहे विशतु हुतमुजं पंचमी यातु शुक्रे गंगातोयाग्निमध्ये त्रिदिवमुपगतो यत्र नागावलोकः ॥७२४॥

'श्रभावकचरित' में बप्पभट्टिप्रवंध; पृ० १७७। नागरी प्रचारिणो पत्रिका; भाग ६, पृ० ३२३-२४ टि०। मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ (द्वितीय संस्करण), पृ० १८०। ४

- (७) भोजदेव (संख्या ६ कां पुत्र)—उसको मिहिर श्रीर श्रादि-वराह भी कहते थे। ताम्रपत्र श्रीर शिलालेखों के श्रातिरिक्त उसके चांदी तथा तांबे के सिक्को भी भिले हैं, जिनमें एक तरफ़ 'श्रीमदादिवगह' लेख श्रीर दूसरी तरफ़ 'नरवराह' की मूर्ति है। उसके दो तांबे के सिक्के प्रतापगढ़ राज्य से भी हमें मिले हैं।
  - ( ८ ) महेंद्रपाल (संख्या ७ का पुत्र )।
  - (६) महीपाल (संख्या = का पुत्र)।
  - (१०) भोज (दूसरा, संख्या ६ का भाई)।
  - (११) विनायकपाल (संख्या १० का छोटा भाई)।
- (१२) महेंद्रपाल (दूसरा, संख्या ११ का पुत्र )—उसके समय के उक्त घोटासीं के वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष विद ४ (ई० स० ६४६ ता० १७ अक्टोबर) के शिलालेख से प्रकट है कि घोटासीं के आस-पास का प्रदेश प्रतिहारों के सामन्त चौहानों के आधिकार में था। चौहान इंद्रराज ने, जो गोविंदराज का पुत्र और दुर्लभराज का पौत्र था, घोटासीं गांव में अपने नाम से 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्य-मंदिर बनवाया। तब उसके लिए महेंद्रपाल की तरफ़ से 'घारापद्रक' (धिरयावद, मेवाइ) नामक गांव तथा उस गांव से पृथक् उत्तर की ओर का कच्छक नाम का रहेंट भेंट किया गया। उसकी सनद पर उस(महेंद्रपाल)के तंत्रपाल (शासक, हाकिम), महासामंत और महादंडनायक माधव ने, जो दामोदर का पुत्र था तथा कार्यवशात् उज्जैन गया था, हस्ताच्चर किये थे। इसी भांति उसपर उस प्रदेश के शासक विदय्य के भी हस्ताच्चर हुए थें।

<sup>(</sup>१) स्वस्ति श्रीमदुज्जयन्या(यिन्यां) महासामन्तदगडनायकश्री-माधवः ॥ तथा मगडिपकायां परमेश्वरपादोपजीविव (व)लाधी (धि)-कृतश्रीकोक्कटीनयुक्तश्रीश्चम्मे (शमिण्) च व्यापारं कुव्वंते इत्यसिम् काले वर्तमाने इहैव श्रीमदुज्जयन्यायां (यिन्यां) कार्याभ्यागततंत्र-(न्त्र)पालमहासामन्तमहादगडनायकश्रीमाधवेन (धवः) श्रीदामोदरसुतेन-

'इन्द्रराजादित्यदेव' के मंदिर के साथ लगे हुए या उससे सम्बन्ध रखते-वाले 'वटयिज्ञणी देवी' के मंदिर और मठ के लिए भी महेंद्रपाल ने वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष वदि ४ (ई० स० ६४६ ता० १७ अक्टोबर) को 'खर्षरपद्रक' (खेरोट, प्रतापगढ़ राज्य) गांव मेंट किया था, जिसकी सनद पर भी उक्त विद्यक्ष ने हस्ताज्ञर किये थे'। इस 'इंद्रराजादित्यदेव' के मंदिर को मेवाड़

(तः) चाहमानान्वयमहासामन्तश्रीइन्द्रराज(स्य) श्रीदुर्ह्सभराजसुतस्य प्रार्थनयाः (या ) । श्रीविदग्धमीगावाप्तये धारापद्रक्रग्रामे समुपगतान् सर्व्वराजपुरुषान् व्रा( ब्रा )ह्मणोत्तरीयान् प्रातिनिवासी( सि )जनपदांश्च वो( बो )घयत्यस्तु वस्संविदितं श्रीमहाकालदेवायतने सुस्नात्वा महादेव-मभ्यच्च्ये मातापित्रोरात्मनश्च सुपुग्यकम्मयशोभिवृद्धये परलोकहिताय जलचन्द्रचपलजीवितंतेस ( लं जीवितमवेस ) च्याद एसंपदा ( नष्टाः समन(समनु)चिंन्स(चिन्त्य) मीनसंक्रन्तौ(संक्रान्तौ) श्रीनित्यप्रमुदितदेवप्रति[ बद्ध ]घोंटावर्षिकस्थाने श्रीमदिन्द्रादित्यदेवस्य खरडस्फुटितसमारचनाय व( व ) लिचरुराञ्च( सत्र ) प्रवर्तनाय ग्रामोयं स्वसीमापर्यन्त(न्तः) सवृद्धमाला[कु]लं(लः) सकाष्ट(ष्ठ)-तृ स्पागीप्रचारं ( रः ) मजलन्यलसमेतं ( तः ) चतुष्कंकट ( ष्कंटक )-विशुद्ध(द्धः) भागभागकरिहरन्या( एया ) दिस्कंधकमा रर्ग एकादि-साजमाव्यस्सिहितं(तः) उदकपूर्विकेन शासनेन प्रदत्तं(तः)॥ मत्वैतदसमद्रङ्म (द्रंश ) जैरन्यैशच घरमीमदमनुपालनीयं (घरमीयमनुपाल-यः) । प्रतिनिवासी (सि)जनपदेश्चाज्ञाश्रवणाविधेयैर्भूत्वा यथा दीयमानं च दातव्यं ॥ ऋपरं [ चै ]तस्मिन्नेत्र ग्रामे उत्तरतो [ दिग्मा]गे साधारं कच्छ[क] न्नाम ऋरहटेन तु संयुतं दत्तं । पुनः पत्रमण्डपिकाटिकाः पराच (बच) शासनेन प्रदत्ताः ॥ स्वहस्तोयं श्रीमाधवस्य । स्वहस्तोयं श्रीविदग्धस्य ॥

ष्पिमाफ्रिया इण्डिका; जि॰ १४, ए० १८४-७।

(१) देखो जपर पृष्ट २३ टिप्पण १।

के स्वामी गुहिलवंशी खुम्माण (तृतीय) के पुत्र भर्तपट्ट (भर्तभट, द्वितीय) ने भी वि० सं० ६६६ श्रावण सुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को पलासकूपिका (पलासिया, मंदसोर से १४ मील दक्तिण मं) गांव श्रौर बंब्बूलिका नाम का कच्छ (काछा = तर भूमि) भेंट किया था'। इसी प्रकार चामुंडराज के पुत्र देवराज ने 'इंद्रराजादित्यदेव' के मंदिर को 'कोसवाह' (चड़स से पिलाये जानेवाला) 'छिन्तुलाक' नामक दोत्र, जिसमें दस माणी श्रन्न बोया जाता था, भेंट किया था'।

- (१३) देवपाल (संख्या ६ का पुत्र)।
- . (१४) विजयपाल ( संख्या १३ का भाई )।
- (१४) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)— उसके समय में इन रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य श्रत्यंत निर्वल हो गया। ऐसे समय में दि० स० ४०६ ता० द्र शाबान (वि० सं० १०६४ मार्गशीर्ष सुदि १० = ई० स० १०१८ ता० २१ नवस्वर) को सुलतान महमूद ग़ज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, जिसमें उस(राज्यपाल) की हार हुई श्रोर वह भाग गया। फिर उसने सुलतान की श्रधीनता स्वीकार कर संधि कर ली। सुलतान के भारत से लौट जाने के पीछे वि० सं० १०६८ (ई० स० १०२१) में उस(राज्यपाल) पर कार्लिजर के राजा गंड की चढ़ाई हुई, जिसमें वह (राज्यपाल) मारा गया।
  - (१६) त्रिलोचनपाल (संख्या १४ का उत्तराधिकारी)।
- (१७) यशपाल (१)—उसके समय का चि० सं० १०६३ (ई० स० १०३६) का शिलालेख मिला है। राज्यपाल के समय से ही कन्नीज के
  - (१) देखो जपर ए० २२ टिप्पण संक्या १।
- (२) \*\*\* श्रीदेवराजेन श्रीचामुगडाराजसुतः (सुतेन) श्रीमदिन्द्रा-दित्यदेवस्य कोसवाहे छितुल्लाकचेत्रं माग्गीवाप १० शासनेन प्रदत्तं । श्रीमदिन्द्रादित्यदेवजगत्यां । त्रैलोक्यमोहनदेवस्य श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि श्राकचेत्रं [अस्य] श्राघाटा लिख्यंते \*\*\* एवं चतुराघाटोपलचितं शासनेन प्रदत्तं ।

प्पिमाफिया इरिडका; जि॰ १४, ए॰ १८७-१८८।

प्रतिहार राज्य में निर्वलता श्रा गई थी, जिसका लाभ उठाकर उसके समय में 'बदायूं' के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजाओं में से (जो उन दिनों उधर शक्तिशाली होते जाते थे) भुवनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परंतु गोपाल के वंश का वहां श्रिधिक समय तक श्रिधिकार रहना पायर नहीं जाता । शीघ्र ही गाहड्वाल चन्द्रदेव ने, जिसने सारे पांचाल (गंगा श्रौर यमुना के बीच का प्रदेश ) पर श्रिधिकार जमा लिया था, उधर बढ़-कर कन्नोज के प्रतिद्वार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी राजधानी स्थिर की । इस प्रकार प्रतिहारों के महाराज्य का अन्त हो गया। इन प्रतिहारों के राज्य के उन्नतिकाल में ऋधिकांश राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं विद्वार का पश्चिमी विभाग भी उनके श्रधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताम्रपत्र श्रादि मिलते हैं । फिर उनके राज्य की अवनित के समय उनके सामन्त स्वतंत्र हो गये। अब तो कन्नोज के रघुवंशी प्रतिहारों के वंश में केवल बुंदेलखंड में नागोद का राज्य एवं श्रत्तिपुरा का ठिकाना तथा कुछ श्रौर छोटे छोटे ठिकाने रह गये हैं। भाटों की पुस्तकों में नागोद के राजाओं की जो वंशावली मिलती है, उसमें सब पुराने नाम कृत्रिम हैं।

### परमार तथा सोलंकी

कन्नौज के प्रतिहार-राज्य का पतन होने पर मालवे के परमार, जो संभवतः प्रतिहारों के सामंत थे, स्वाधीन नृपित बन गये । उनमें श्रीहर्ष, मुंज, सिंधुराज, भोज, उदयादित्य श्रादि प्रतापी श्रीर विद्वान् राजा हुए। श्रनन्तर उदयादित्य के पुत्र नरवर्मा श्रीर पौत्र यशोवमी के समय गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की मालवे पर चढ़ाइयां होने लगीं। नरवर्मा तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशोवमी के समय परमार पराजित हो गये श्रीर मालवे पर सोलंकियों का श्रिधकार हो गया संभव है कि मालवे के कुछ भूमि-भाग पर सोलंकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार श्रपना श्रिधकार रक्खा हो,

क्योंकि उस समय भी मालवे में परमारों के ठिकाने थें ।

सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक सोलंकियों का प्रताप बढ़ता रहा। वि० सं० १२३० (ई० स० १२७३) के लगभग कुमारपाल का देहांत हो जाने पर गुजरात के प्रतापी मोलंकी राज्य की भी अवनित होने लगी और उसके सामंत स्वतंत्र हो गये । कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल और उसके द्वितीय पुत्र भीमदेव (दूसरा, भोला भीम ) के समय तो परमार पुनः इतने बलवान हो गये थे कि उन्होंने सोलंकियों को मालवे से निकालने की ठान ली। फलतः उपर्युक्त यशोवर्मा के पौत्र विध्यवर्मा के समय परमारों श्रीर सोलंकियों के बीच युद्ध छिड़-गया, परंतु विध्यवर्मा को इसमें सफलता नहीं हुई। विध्यवर्मा की मृत्यु होने पर उसके पुत्र सुभटवर्मा ने गुजरातवालों से युद्ध जारी ग्स्ता । उसके समय में मालवे के परमार पुनः स्वतंत्र हो गये श्रीर उन्होंने वहां से सोलं-कियों का अधिकार बिलकुल उठा दिया? । विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली पर मुसलमानों का श्रधिकार हो गया और फिर उनके मालवे पर त्राक्रमण होने लगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से अधिकार नहीं हुआ। मालवे में इस (परमार) वंश का अंतिम राजा जयसिंह (चतुर्थ) हुआ, जिसके दो शिलालेख वि० सं० १३२६ और १३६६ (ई० स० १२६६ श्रौर १३०६) के मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उस समय तक मालवे में उनका थोड़ा बहुत राज्य श्रवश्य था। श्रनन्तर सुलतान भ्रलाउद्दीन खिलजी ने मालवे पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया। तब से मालवे का मुख्य राज्य परमारों के हाथ से निकल गया, परंतु वहां ऊमटयाई का इलाक़ा अब भी परमारों की अधीनता में चला आता है एवं नरसिंहगढ़ तथा राजगढ़ दो राज्य बहां परमारों के विद्यमान हैं। मरहटों के समय में

<sup>(</sup>१) परमारों के विस्तृत वर्णन के लिए देंखों मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १ (द्वितीय संस्करण), पृ० १६०-२३८।

<sup>(</sup>२) सोलंकियों के विशद इतिहास के लिए देखों मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १ (द्वितीय संस्करण), ए० २३८-२६१।

पेशवार्त्रा ने ऋपने सेनापित ऊदाजी पंचार को मालवे का कुछ इलाक़ा जागीर में दिया, जिसका मालवे के परमारों की मुख्य शाखा में होना प्रसिद्ध है। उसके वंश में ऋव धार और देवास के राज्य हैं।

परमारों और सोलंकियों के अभ्यदय के समय वागड़, मेवाड़ और सप्रसिद्ध चित्तौड दुर्ग पर उनका अधिकार। होना निश्चित है । इस श्रवस्था में प्रतापगढ़ राज्य का-जो मालवा, वागड़ श्रीर मेवाड़ की सीमा के किनारे पर स्थित है-परमारों और सोलंकियों के अधिकार से मुक्त रहना श्रसंभव है, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से परमारों श्रीर सोलंकियों के शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि कुछ भी नहीं मिले हैं। श्रतएव यहां परमारों श्रीर सोलंकियों के शासनकाल के इतिहास पर प्रकाश डालना अनावश्यक है। ग्वालियर राज्य के नीमच ज़िले के जीरण क्रसबे में देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी महारावत:भानुसिंह(भाना) की समारक छत्री बनी हुई है, उसके स्तंभों पर गुहिलवंशी विग्रहपाल के वि० सं० १०४३, १०६४ और १०६६ के चार लेख खुदे हुए हैं, जिनमें उसकी उपाधि 'महासामंताधिपति' लिखी है श्रीर उसका नागहद (नागदा ) से निकलना पाया जाता है। इससे विदित होता है कि उस समय वहां मेवाड़ के गुहिलवंशियों का अधिकार था और संभव है कि देवलिया (प्रतापगढ़) के आस-पास उनका अधिकार रहा हो एवं यहां के गुहिलवंशी परमारों के सामंत हों।

जीरण से ही मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह के राज्य-काल का वि० सं० १६१७ श्राषाढ विद ११ (ई० स० १४६० ता०१६ जून) का लेख मिला है, जिसमें श्राल्हण की स्त्री-द्वारा एक मिल्दिर के जीर्णोद्धार कराये जाते का उत्तेख है।

### मुसलमान शासक

मालवे पर सबसे पहले दिल्ली के ख़ुलतान शम्सुद्दीन श्राल्तमश ने हिं स॰ ६२४ (वि॰ सं॰ १२८३ = ई॰ स॰ १२२६) में चढ़ाई की थी

तदनन्तर नासिरुद्दीन मुहम्मद्शाह के समय उज्जैन, भेलसा आदि नगर मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु मालये पर उस समय उनका अधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं जाता। गुलाम यंश का अन्त होने पर दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी-वंशियों का, अधिकार हुआ। तब हि० स० ६६० (वि० सं० १३४८ = ई० स० १२६१) में उक्त यंश के प्रथम सुलतान जलालुद्दीन फ्रीगेज़शाह खिलजी ने आक्रमण कर मालये के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हि० स० ७०४ (वि० सं० १३६१ = ई० स० १३०४) में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजकर मालये का पूर्वी माग भी ले लिया। फिर उक्त सुलतान ने बिजित प्रदेश के प्रयंध के लिए मांडू, उज्जैन और धार में अपने हाकिम नियत किये। 'मिरात-इ-सिकंदरी' से पाया जाता है कि सुलतान मुहम्मद नुगलक ने हि० स० ७४४ (वि० सं० १४०० = ई० स० १३४३) के आस-पास मालये का साग इलाका अज़ीज़ हिमार को सौंप दिया था, जो पहले धार का ही

फ़ीरोज़शाह तुगलक के तीसरे पुत्र मुहम्मद्शाह तुग्रलक (वि० सं० १८४६-४० = ई० स० १३८६-६४) के समय दिलावरखां (दिलावरशाह गोरी, जिसका नाम अमींशाह भी लिखा मिलता है ) मालवे का हाकिम नियत हुआ, जो दिल्ली के सुलतानों की अधीनता में यहां का शासन-प्रयंध करता था। महमूद्शाह तुगलक के समय तुगलक वंश का प्रभाव घट जाने पर दिलावरखां ने वि० सं०१४४६ (ई० स०१४०१) के लगभग स्वतंत्र होकर अपने को मालवे का सुलतान घोषित किया। उस (दिलावरखां) के पीछे होशंग (अल्पलां) और मुहम्मद (गज़नीलां) गोरी मालवे के सुलतान हुए। फिर लिलजी-वंश का महमूद्शाह वहां का सुलतान हुआ, जो होशंग का पक सरदार था। महमूद्शाह मेवाइ के महाराणा कुंभकर्ण के का समकालीन था। उन्हीं दिनों महाराणा कुंभकर्ण से विरोध हो जाने के कारण उसका छोटा भाई चेमकर्ण, जो प्रतापगढ़वालों का पूर्वज था, सुलतान महमूद के पास चला गया और उक्त महाराणा की मृत्यु पर्यन्त

वहीं रहा। वि० सं० १४३२ (ई० स० १४७४) में महमूदशाह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र गयासशाह (गयासुद्दीन) मालवे का सुलतान हुआ। प्रतापगढ़ राज्य में देविलया के पास गयासपुर नामक प्राचीन गांव है, जिसका ग्रयासशाह के नाम पर बसाया जाना पाया जाता है। उस समय ग्रयासपुर सम्पन्न था और देविलया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे देविलया परगना पहले ग्रयासपुर का परगना कहलाता था। प्रतापगढ़ राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गीतमेश्वर नामक शिवालय है। वहां के वि० सं० १४६२ आषाढ विद १४ (ई० स० १४०४ ता० १ जून) के शिलालेख से प्रकट है कि उस समय वहां सुलतान नासिरशाह का आधिपत्य था और खानआलम मक्रवलखां वहां का शासक था। उसी समय के आस-पास उपर्युक्त नेमकर्ण के पुत्र सूरजमल ने मेवाड़ से जाकर देविलया (प्रतापगढ़) राज्य की नींव डाली।

नासिरशाह के पीछे उसका पुत्र महमूदशाह (दूसरा) खिलजी वि० सं० १४६८ (ई० स० १४११) में मालवे का स्वामी हुआ। उस(महमूदशाह) को हि० स० ६३७ (वि० सं० १४८० = ई० स० १४३०) में गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने पकड़कर मालवे को गुजरात-राज्य में मिला लिया, किन्तु वह (बहादुरशाह) स्थिरतापूर्वक मालवे को अपने अधिकार में न रख सका और हि० स० ६४१ (वि० सं० १४६१ = ई० स० १४३४) में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायं, से हारकर मालवा तथा गुजरात के राज्यों को खो बैठा पर्व स्वयं दीव के बंदरगाह से लौटता हुआ मारा गया।

बहादुरशाह को परास्तकर बादशाह हुमायूं ने मालवा अपने अधि-कार में कर लिया। इतने में बंगाल में शेरशाह सूर का उपद्रव खड़ा होने की खबर सुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार हुई। यह खबर जब मालवे में पहुंची तो मल्लूखां, जो खिलजियों का गुलाम था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर सुलतान क़ादिर के नाम से वि० सं० १४६२ (ई० स० १४३४) में वहां का स्वामी हो गया। शेरशाह ने दिल्ली तदनन्तर नासिरुद्दीन मुहम्मद्शाह के समय उन्जेन, मेलसा आदि नगर मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु मालये पर उस समय उनका अधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं जाता। मुलाम वंश का अन्त होने पर दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी-वंशियों का, अधिकार हुआ। तब हि० स० ६६० (वि० सं० १३४८ = ई० स० १२६१) में उक्त वंश के प्रथम सुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने आक्रमण कर मालये के जुल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हि० स० ५०४ (वि० सं० १३६१ = ई० स० १३०४) में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजकर मालये का पूर्वी भाग भी ले लिया। फिर उक्त सुलतान ने विजित प्रदेश के प्रबंध के लिए मांह, उज्जैन और धार में अपने हाकिम नियत किये। 'मिरात-इ-सिकंदरी' से पाया जाता है कि सुलतान मुहम्मद तुगलक ने हि० स० ५४४ (वि० सं० १४०० = ई० स० १३४३) के आस-पास मालवे का साग इलाक़ा अज़ीज़ हिमार को सौंप दिया था, जो पहले धार का ही

फ़ीरोज़शाह तुगलक के तीसरे पुत्र मुहम्मदशाह तुगलक (बि० सं० १४४६-४० = ई० स० १३८६-६४) के समय दिलावरलां (दिलावरशाह गोरी, जिसका नाम अमींशाह भी लिखा मिलता है ) मालवे का हाकिम नियत हुआ, जो दिल्ली के सुलतानों की अधीनता में यहां का शासन-प्रबंध करता था। महमूदशाह तुगलक के समय तुगलक वंश का प्रभाव घट जाने पर दिलावरलां ने वि० सं०१४४८(ई० स० १४०१) के लगभग स्वतंत्र होकर अपने को मालवे का सुलतान घोषित किया। उस(दिलावरलां) के पीछे होशंग (अल्पलां) और मुहम्मद (यज़नीलां) गोरी मालवे के सुलतान हुए। फिर खिलजी-वंश का महमूदशाह वहां का सुलतान हुआ, जो होशंग का पक सरदार था। महमूदशाह मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण के कारण उसका छोटा भाई चेमकर्ण, जो प्रतापगढ़वालों का पूर्वज था, सुलतान महमूद के पास चला गया और उक्त महाराणा की मृत्यु पर्यन्त

वहीं रहा। वि० सं० १४३२ (ई० स० १४७४) में महमूदशाह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र गयासशाह (गयासुद्दीन) मालवे का सुलतान हुन्ना। प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास गयासपुर नामक प्राचीन गांव है, जिसका गयासशाह के नाम पर बसाया जाना पाया जाता है। उस समय गयासपुर सम्पन्न था और देवलिया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे देवलिया परगना पहले गयासपुर का परगना कहलाता था। प्रतापगढ़ राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतमेखर नामक शिवालय है। वहां के बि० सं० १४६२ आपाड विद १४ (ई० स० १४०४ ता० १ जून) के शिलालेख से प्रकट है कि उस समय वहां सुलतान नासिरशाह का आधिपत्य था और खानआलम मक्रवलखां वहां का शासक था। उसी समय के आस-पास उपर्युक्त नेमकर्ण के पुत्र सूरजमल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया (प्रतापगढ़) राज्य की नींव डाली।

नासिरशाह के पीछे उसका पुत्र महमूद्दशाह (दूसरा) खिलजी चि० सं० १४६८ (ई० स० १४११) में मालवे का स्वामी हुआ। उस (महमूद्दशाह) को हि० स० ६३७ (वि० सं० १४८७ = ई० स० १४३०) में गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने पकड़कर मालवे को गुजरात-राज्य में मिला लिया, किन्तु वह (बहादुरशाह) स्थिरतापूर्वक मालवे को अपने अधिकार में न रख सका और हि० स० ६४१ (वि० सं० १४६१ = ई० स० १४३४) में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं, से हारकर मालवा तथा गुजरात के राज्यों को लो बैठा एवं स्वयं दीव के बंदरगाह से लौटता हुआ मारा गया।

बहादुरशाह को परास्तकर बादशाह हुमायूं ने मालवा अपने अधि-कार में कर लिया। इतने में बंगाल में शेरशाह सूर का उपद्रव खड़ा होने की खबर सुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार हुई। यह खबर जब मालवे में पहुंची तो मह्हा, जो खिल जियों का गुलाम था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर सुलतान क़ादिर के नाम से वि० सं० १४६२ (ई० स० १४३४) में वहां का स्वामी हो गया। शेरशाह ने दिल्ली का स्वामी होने के पीछे हि० स० ६४६ (वि० सं० १४६६ = ई० स० १४४२) में उस(कादिर) को परास्तकर मालवे को पुन: दिक्की की अमलदारी में दाखिल किया और ग्रजाखां को वहां का प्रबंधकर्ता बनाया। स्रयंश के अंतिम सुलतान मुहम्मदशाह के समय दिल्ली के पठान सुलतानों की सत्ता निर्वल हो गई, तब ग्रजाखां भी मालवे का स्वतंत्र सुलतान बन गया और राजधानी मांडू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा। फिर उस-(ग्रजाखां) के पुत्र बाज़बहादुर से वि० सं० १६१६ (ई० स० १४६२) के लगभग बादशाह अकवर ने मालवा पीछा छीनकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उन्हीं दिनों सूरजमल के प्रपीत्र विकर्मासंह (बीका) ने मेवाइ में अपनी सादड़ी की जागीर का, जो उसके पूर्वजों के पास चली आती थी, सदा के लिए परित्याग कर स्थिरतापूर्वक कांठल में ही सूरजमल द्वारा संस्थापित नवराज्य को अपने आधिपत्य में रखते हुए वहां की स्थिति सुदढ़ की।

### तीसरा अध्याय

## महारावत चेमकर्ण से विक्रमसिंह(बीका)तक

प्रतापगढ़ के स्वामी सूर्यवंशी चित्रय हैं। गुहिलवंश की सीसोदिया शाखा के चित्तौड़ (मेवाड़) के राजवंश से उनका चेमकर्ण से पूर्व के गुहिलवंशी नरेश के इतिहास में किया है। उनकी उपाधि 'महारावत'

है।

श्रन्य राजवंशों की भांति गुहिलवंश का विक्रम की सातवीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास श्रंथकार में है श्रोर उसके बाद भी कुछ पीढ़ियों का इतिहास कमबद्ध नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, उसके श्राधार पर यह निश्चित है कि संसार के वर्तमान राजवंशों में यही एक राजवंश ऐसा है, जो अनुमान चौदह सो वर्षों से एक ही स्थान पर राज्य करता चला श्रा रहा है। इसका विशेष परिचय उदयपुर राज्य के इतिहास में दिया गया है, तथापि इतिहास का कम मिलाने के लिए हम यहां पर गुहिलोत श्रोर सीसोदिया वंश का प्राचीन इतिहास संदोप में देते हैं, तािक प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के पाठकों को उक्त राजवंश के प्राचीन इतिहास की श्रंखला की कुछ कुछ जानकारी हो जाय।

गुहिलवंश का इतिहास गुहिल से प्रारंभ होता है। ई० स० १८६६ (वि० सं० १६२६) में मि० कार्लाइल को आगरे के समीप भूमि में गड़े हुए चांदी के २००० से श्रधिक सिके मिले, जिनपर 'श्रीगुहिल' लेख है। इससे श्रमान किया जाता है कि गुहिल का उधर भी राज्य होगा श्रोर उसके सिके दूर-दूर तक चलते होंगे। जयपुर राज्य के चाटस गांव में गुहिलवंशी राजाश्रों का वि० सं० १००० के श्रास-पास का शिलालेख मिला है, जिससे

निश्चित है कि उधरभी उनका राज्य था। गुहिल के पांचवें वंशधर शीलादित्य (शील) का मेवाड़-राज्य के भोमट ज़िले के सामोली गांव से वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का शिलालेख तथा फुछ सिक्के और उसके उत्तराधिकारी श्रपराजित का एकर्लिंगजी के निकटयती कुंडा गांव से वि० सं० ७१⊏ (ई० स॰ ६६१) का शिलालेख मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि मेवाड़ के वर्तमान राजवंश के पूर्वपुरुष गुहिल (गोभिल, गोहिल, गुहद्स, गुहादित्य) अथवा शील से पूर्व उसके किसी पूर्वज ने मेवाड़ की तरफ़ बढ़कर वहां अपना राज्य स्थिर किया हो। शील का क्रमानुयायी अपराजित शक्तिशाली राजा था। उपर्युक्त कुंडा के लेख से स्पष्ट है कि श्रपराजित ने सब दुष्टों का नाश किया श्रीर श्रनेक राजा उसके श्रागे सिर भुकाते थे। तदनंतर महेंद्र श्रौर फिर कालभोज हुआ, जो बापा या बापा रायल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि वापा ने मौयों से चित्तीड़ का दुर्ग ले लिया था और दूर-दूर तक श्रपनी विजय-ध्वजा फहराई थी। बि० सं० ८१० (ई० स० ७४३) में बापा ने राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण किया। उसकी समाधि एकर्लिंगजी के पास विद्यमान है। बापा की राजधानी एकर्लिंगजी के निकट नागदा (नागहृद) थी, जिसके नाम से गुहिलवंशी 'नागदे' भी कहलाते हैं। वहां जो मंदिरों श्रादि के ध्वंसावशेष विद्यमान हैं, उनसे पाया जाता है कि वह उस समय समृद्ध नगर था।

कालमोज के पीछे खुंमाण, मत्तर, भर्तभट्ट, सिंह, खुंमाण (दूसरा), महायक श्रोर भर्तभट्ट (दूसरा) कमशः मेवाड़ के राजा हुए। प्रतापगढ़ से प्राप्त रघुवंशी प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) की वि० सं० १००३ (ई० स० ६४६) की प्रशस्ति के एक श्रंश से पाया जाता है कि भर्तभट्ट (दूसरा) ने वि० सं० ६६६ श्रावण सुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को घोंटावर्षिका (घोटासीं) गांव के इंद्रराजादित्य नामक सूर्य-मंदिर को पलासक् पिका (पलासिया, मेवाड़) गांव का बंब्बू लिका नामक स्त्रे मेंट किया। इससे यह श्रनुमान होना स्वाभाविक है कि वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य का निकटवर्ती प्रदेश भर्तभट्ट के राज्यान्तर्गत रहा हो।

भर्तमह ( दूसरा ) के पीछे श्रह्मट, नरवाहन श्रीर शालिवाहन नामक राजा हुए। शालिवाहन के वंशजों ने खेड़(मारवाड़ राज्य) की तरफ़ जाकर वहां अधिकार किया। वहां से काठियावाड़ की तरफ़ बढ़कर वहां उन्होंने धीरे-धीरे अपने वंशजों के लिए भावनगर, पालीताणा आदि गोहिल-राज्यों की स्थापना कर ली। शालिवाइन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शक्ति-कुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ। उपर्युक्त भर्तृभट्ट ( दूसरा ) से शक्तिकुमार तक पांच राजात्रों का राज्यकाल वि० सं० ६६६-१०३४ (ई० स० ६४२-१७७) तक निश्चित है। उस( शक्तिकुमार )के समय राजधानी आघाटपुर ( श्राहाड़, जो उदयपुर से १२ मील दूर है ) भी रही, जिसको मालवे के परमार राजा मुंज ने तोड़ा था। परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं की स्थिति निर्वल हो गई श्रौर चित्तीड़ उनके श्रिधकार से चला गया। वहां मुंज के छोटे भाई सिंधुराज के पुत्र प्रसिद्ध विद्यानुरागी राजा भोज का बनवाया हुआ 'त्रिभुवन-नारायण' का मंदिर है, जिसको मोकलजी श्रौर श्रद्भुत (श्रद्वद्) जी का मंदिर भी कहते हैं । शक्ति-कुमार का ऋमानुयायी श्रंवाप्रसाद हुआ, जो सांभर के चौहान राजा वाक्पतिराज के हाथ से मारा गया।

तद्नन्तर श्रुचिवर्मा, नरवर्मा, कीर्तिवर्मा, योगराज, बैरट, हंसपाल, वैरिसिंह, विजयसिंह, श्रिरिसिंह, चोड़िसेंह, विक्रमिंसेंह श्रौर रणिंसेंह (कर्णिसिंह) नामक राजा हुए। रणिंसेंह से इस राजवंश की दो शास्त्राएं फटां--एक रावल श्रौर दूसरी राणा शासा। रावल शासा में प्रमुख चेमिंसेंह था, जिसके दुत्र सामंतिसिंह श्रौर कुमारसिंह हुए। चेमिंसिंह के छोटे भाई माहप श्रीर राहप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुई श्रौर उनको सीसोदे की जागीर मिली। इससे उनके वंशज सीसोदिया कहलाने लगे।

उसी समय के आसपास गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के मालवे का राज्य विजय कर लेने पर चित्तीड़ का दुर्ग भी उसके अधिकार में चला गया। चेमसिंह के पीछे सामंतासिंह मेवाड़ का स्वामी हुआ। उसने गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल को गुद्ध में बुरी तरह से घायल किया, जिसपर गुजरातवालों ने उक्त हार का बदला लेने के लिए सामन्तिसिंह पर चढ़ाई की । उस समय सामंतिसिंह के सरदार उससे विद्रोही हो गये थे, अतरव उस(सामंतिसिंह) को सोलंकियों के मुक्तावले में परास्त होना पड़ा और वह मेवाड़ छोड़कर वागड़ में चला गया । वहां उसने गुहिल-राज्य की वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) के पूर्व स्थापना कर बड़ोदा (वटपदक) में अपनी राजधानी नियत की।

फिर महारावल डूंगरसिंह के समय डूंगरपुर श्रावाद होकर वहीं बागड़ की राजधानी हुई। तदनन्तर महारावल उदयसिंह (प्रथम) ने श्रापने राज्य के दो विभाग कर ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को राजधानी डूंगरपुर-सिहत बागड़ का पश्चिमी भाग श्रोर छोटे पुत्र जगमाल को वागड़ का पूर्वी भाग दिया, जिसकी राजधानी बांसवाड़ा है।

सामंतर्सिंह के श्रधिकार से मेवाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके छोटे भाई कुमार्रासेंद्र ने सोलंकियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाङ्क का राज्य पाया। उसके पीछे मथनसिंह, पद्मासिंह और जैत्रसिंह ऋमशः मेवाड़ के राजा हुए । जैत्रसिंह वीर राजा था । उसकी गुजरात के सोलंकियों, नाडोल के चौहानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयां हुई, जिनमें उसकी विजय हुई। श्रपने शत्रुश्रों को परास्तकर जैत्रसिंह ने चितीड़ पर पीछा मेवाड़ का श्रिधिकार स्थापित किया। जैत्रसिंह के पीछे तेजसिंह, समरसिंह श्रोर रत्नसिंह कमशः मेवाड़ के स्वामी हुए। रत्नसिंह ने केवल एक वर्ष तक राज्य किया । उसके समय में दिल्ली के सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर चढ़ाई हुई, जिसमें रत्नसिंह मारा गया और चितौड़ पर मुसलमानों का श्रधिकार हो गया।रत्नसिंह के साथ चित्तौड़ की रावल शाखा की समाप्ति हुई। वि० सं० १३⊏२ (ई० स० १३२४) के आस-पास सीसोदे के राणा इंमीरसिंह ने चित्तौड़ पीछा अपने अधीन किया। तब से चित्तौड़ पर गुद्दिलवंश की सीसोदिया शाखा का राज्य स्थिर हुआ। इंमीरसिंह के पीछे क्रमशः चेत्रसिंह (खेता), लच्चसिंह (लाखा) श्र्रौर मोकल चित्तौड़ के स्वामी हुए। मोकल ने नागोर पर चढ़ाई कर फ्रीरोज़खां दंदानी

की सेना को नष्ट किया। सांभर, जालोर श्रादि विजय कर उसने श्रपने बाहुबल से गुजरात के सुलतान श्रहमदशाह को परास्त किया। हाड़ों से उसने जहाज़पुर छीना लिया था श्रौर मंडोवर का राज्य राव रणमल को दिलवाया था। वह बड़ा दानी था। उसने सोने श्रौर चांदी के २४ तुलादान किये, जिनमें से एक स्वर्ण तुलादान पुष्कर के श्रादिवराह के मंदिर में किया था। जो ब्राह्मण कृषक हो गये थे, उनके लिए उसने सांग( छु: श्रंगों-सहित) वेद पढ़ाने की व्यवस्था की थी। उसके कुंभकर्ण (कुंभा), चोमकर्ण (खींवा) श्रादि सात पुत्र हुए। उनमें से कुंभकर्ण मेवाड़ का स्वामी हुश्रा, जिसके वंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं श्रौर चोमकर्ण के वंशज प्रतापगढ़ के महारावत हैं, जिनका सविस्तर वर्णन श्रागे किया जायगा।

# चेमकर्ण ( चेमसिंह )

द्वेमकर्ण (जिसके दूसरे नाम द्वेमसिंह, खेमा या खींवा भी मिलते हैं) का जन्म महाराणा मोकल की सोलंकिनी राणी केसरकुंवरी के, जो राव सोढ़ा की पुत्री श्रोर. सांतल की पौत्री थी, उद्र से हुआ था।

वि० सं० १४६० (ई० स० १४३३) में महाराणा मोकल गुजरात के सुलतान श्रहमदशाह को दबाने के लिए चित्तौड़ से रवाना हुआ और जीलवाड़े की तरफ़ जाता हुआ बागोर के मुक्राम पर महाराणा कुंभकर्ण और अपने पितामह महाराणा चेत्रसिंह (खेता) के दासी-पुत्र चाचा और मेरा के हाथ से मारा गया । तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कुंभकर्ण (कुंभा) मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा।

फिर महाराणा कुंभकर्ण ने श्रपने छोटे भाइयों को प्रचलित रीति के श्रतुसार जागीरें देकर पृथक् करना चाहा। चेमकर्ण के लिए उसने जो जागीर निकाली, वह उस( चेमकर्ण) को पसंद नहीं हुई, क्योंकि वह उसके पद श्रीर मान-मर्यादा की दृष्टि से श्रपर्याप्त थी।

<sup>(</sup>१) उदयपुर राज्य के बढ़वा देवीदान की स्यात।

महाराणा कुंभकर्ण और दोमकर्ण सौतेले भाई थे, इसलिए उन दोनों के बीच परस्पर प्रेम में कमी होना स्वाभाविक वान थी। अब इस जागीर के बखेड़े ने और भी द्वेप बढ़ा दिया। निदान अप्रसन्न होकर दोमकर्ण ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया और अपने राजपूनों की सहायता से उसने मेवाड़ में बड़ी सादड़ी तथा उसके आस-पास का समग्र प्रदेश बल-पूर्वक अपने अधिकार में कर लिया । महाराणा कुंभकर्ण को दोमकर्ण की यह बात सहन नहीं हुई और उसने अपनी सेना भेज सादड़ी और उसके समीप का प्रदेश उससे छीन लिया ।

मेवाड़ में महाराणा-द्वारा सादड़ी श्रादि से लियं जाने पर चेमकर्ण मालवे के सुलतान महमूद खिलर्जा के पास चला

(१) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कहीं कहीं वि० सं० १४०४ (ई० स० १४१७) , में चेमकर्ण को सादबी की जागीर मिलने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है क्यों कि उस समय तो उसका पितामह महाराणा जचिसिह (जाखा) विद्यमान था। संभव है कि ख्यात लेखकों ने यहां ग़लती खाई हो श्रीर वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३७) के स्थान में १४७४ लिख दिया हो। जब उस (चेमकर्ण) को महाराणा ने सादबी की जागीर दे दी थी, तो फिर परस्पर विरोध होने का कोई कारण नहीं हो सकता। संभव तो यही है कि चेमकर्ण ने वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३७) में महाराणा की इच्छा के विरुद्ध सादबी पर श्रिधकार किया हो।

मंहरणोत नैरासी की ख्यात में तेमकर्य का 'तेजमाल की सादकी' पर श्रधिकार होना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ ६३), जो उदयपुर से ४० मील दिल्या-पूर्व में है। यह मेवाइ में सोलह उमरावों (प्रथम वर्ग) का ठिकाना है श्रीर प्रतिष्ठा में सर्वोपिर है। यहां के सरदार माला हैं श्रीर उनकी ख्यात में लिखा है कि महाराया प्रतापिस (प्रथम) ने माला राज देदा को सादकी का पट्टा प्रदान किया था। इसके पूर्व उसके पूर्वजों की जागीर दूसरी थी।

<sup>(</sup>२) महामहोपाध्याय कविराजा श्यामजदासः; वीरविनोदः; द्वितीय भागः, पु० १०४३।

<sup>(</sup>३) वहीं; द्वितीय भाग, पृ० १०५३।

<sup>(</sup>४) यह श्रज़ीम हुमायूं का पुत्र श्रौर ग़ोरी ख़ान्दान के मांडू के सुलतान होशंग का सरदार था। वि० सं० १४६३ (ई० स० १४३६) में होशंग के पौत्र और

गर्यां, जहां पहले महाराणा मोकल के समय अप्रसन्न भेमकर्ण का मालवे के द्येकर महाराणा लच्चसिंह(लाखा) के ज्येष्ठ पुत्र चूंडा श्रीर श्रज्जा सुलतान होशंग के पास जाकर

रहे थे। महमूद ख़िलजी श्रीर महाराणा कुंभकर्ण के बीच बैमनस्य था, क्योंकि उस(महमूद)को महाराणा ने चढ़ाई कर क़ैद कर लिया था। श्रतपव च्रेमकर्ण के रुष्ट होकर जाने पर सुलतान ने महाराणा को चिढ़ाने एवं उस(महाराणा)की कमज़ोरियों का भेद पाने की दृष्टि से उसको श्रपने यहां रख लिया।

महमूद, महाराणा से श्रपनी पूर्व पराजय का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने वि० सं० १४००, १४०३, १४११ श्रीर १४१३ (ई० स० १४४३, १४४६, १४४४ श्रीर १४४६) में मेवाड़ पर

चेमकर्ण का मेवाइ पर मालवे के सलतान को चढ़ा लाना

श्राक्रमण किये। उसने गुजरात के सुलतान क्रुतुबुद्दीन को भी श्रपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ

पृथक्-पृथक् मार्ग से मेवाङ् पर चढ़ाइयां कीं, परन्तु इससे महाराणा की शक्ति न घटी और उन्हें हानि उठाकर लीटना पड़ा। महमूद के मेवाड़ के

ग़ज़नीख़ां(मुहम्मदशाह) के पुत्र ससऊद को, जिसको दूसरे सरदार मुहम्मदशाह की मृत्यु पर गद्दी देना चाहते थे, हटाकर यह मालवे का सुलतान बन गया। वि० सं० १४३२ ( हैं ० स० १४७४ ) में इसकी मृत्यु हुई (डफ़; दि कोनोलोजी श्रॉव् इंडिया; ए० २६२)।

(१) चीरविनोदः, द्वितीय भाग, पृ० १०४४। मुंह्णोत नैण्सी ने श्रपनी ख्यात में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर बैठा, तो दोनों भाइयों में परस्पर भूमि के लिए विरोध उत्पन्न हो गया। खेमा मांडू के सुलतान के पास पहुंचा श्रौर वहां से सैनिक सहायता प्राप्त कर उसने मेवाइ को बड़ा धका पहुंचाया। राणा कुम्भा श्रौर खेमा में विरोध बना रहा, परंतु राणा उसको मेवाइ से बाहर न निकाल सका। अंत में दोनों का इसी स्थिति में देहांत हो गया (प्रथम भाग, पृ० ६३-४)। नेण्सी का उपर्शुक्त कथन कि 'राणा उसको मेवाइ से बाहर न निकाल सका', ठीक नहीं जान पड़ता। जैसा कि श्रागे बतलाया गया है, लेमकर्ण मेवाइ से चले जाने के बाद ही बहरी से लड़ा था। वह महाराणा-द्वारा सादड़ी छीने जाने पर मालवे के सुलतान महमूद के पास चला गया था श्रीर वहां उसने जागीर प्राप्त की थी, जो संभवतः मालवे में रामपुरा-भाणपुरा (इंदौर राज्य) एवं वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही हो।

आक्रमण में चोमकर्ण का पूरा द्वाथ था<sup>3</sup>, पर परिणाम चोमकर्ण के लिए लाभदायक न हुआ और आजीवन उन दोनों भाइयों के बीच द्वेप बना रहा।

च्रोमकर्ण का मालवे के सुलतान के पास रहना वहां के दूसरे सरदारों को अखरता था, क्योंकि उच्चामिलाबी होने से वह वहां के सरदारों से मेल

खानसलहं के अनुचर वहरी से चेमकर्ण का युद्ध न रखता था। इंदौर राज्य के खड़ाबदा गांव की बाबड़ी के विश्वं १४४१ कार्तिक सुदि २ (ईश्स्व १४८४ ता २१ अक्टोबर) गुरुवार के शिलालेख से

पाया जाता है कि मालवे के सुलतान महमूद के एक सग्दार खानसलह के अनुचर मिलक बहरी अार दोमकर्ण के बीच शंखोद्धार में युद्ध हुआ,

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भागः, ए० १०४४ । नैयासी की स्यातः प्रथम भागः, ए० ६३-४।

<sup>(</sup>२) ख़ानसलह, हंमीरपुर के कलचुरीवंशी राजा भैरव के पुरोहित के बंशधर पुरुषोत्तम का पुत्र था। उसका वास्तिविक नाम घुढ़ था। कालपी जीनपुर) के शासक अञ्चुलक़ादिर ने, जो दिल्ली की सलतनत के अधीन था, उसको मुसलमान बना-कर उसका नाम 'सलह' रक्ला। फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना विश्वासपात्र सेवक बनाया। कालपी पर मांडू के सुलतान होशंग की चढ़ाई होने पर अञ्चुलक़ादिर ने पुत्र-पुत्री तथा धन-सिहत ख़ानसलह को होशंग को सींप दिया। होशंग ने उसकी पूर्व-प्रतिष्ठा क़ायम रक्ली। वह (सलह) होशंग के पीछे मालवे पर अधिकार करनेवाले सुलतान महमूद ख़िलजी का भी कृपापात्र रहा, जिसने उसको ख़ान की उपाधि दी थी। ख़ानसलह ने सुलतान होशंग, महमूद ख़िलजी एवं गयासु-हीन के समय कई युद्धों में वीरता दिखलाई थी।

<sup>(</sup>३) मलिक बहरी को खड़ावदे के शिलालेख में चित्रय लिखा है। ग्रान-सलह ने उसको मुसलमान बना लिया था। खड़ावदे के उपर्युक्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि बहरी वीर होने के साथ ही पूर्ण स्वामिभक्त था एवं उसको संस्कृत से भी अनुराग था। उसने खड़ावदे के भीलों को विजय करने के पीछे वहां क्रिला, बावड़ी और बग़ीची बनवाकर महेश भट से (जिसका मेवाड़ राज्य में बड़ा सम्मान था और बहां उसने कई प्रशस्तियों की रचना की थी) इस शिलालेख की रचना करवाई, जो तत्कालीन मालवे के हतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है।

<sup>(</sup>४) खड़ाबदा गांव से दूर चंबल नदी के तट पर (इंदौर राज्य के रामपुरा-आण्युरा नामक ज़िले में) शंखोधार एक प्राचीन तीर्थ है। महाभारत (द्रोखपर्व, झ० ६ अ वां)

जिसमें च्रेमकर्ण की हार हुई।

वि० सं० १४२४ (ई० स० १४६८) में प्रतापी महाराणा कुंभकर्ण को मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयसिंह (ऊदा) मेवाड़ का स्वामी हुआ। उसके इस जयन्य कृत्य से राजभक्त सरदारों को उसके इस जयन्य कृत्य से राजभक्त सरदारों को उससे अत्यन्त घृणा हो गई और वे अपने भाई, पुत्र आदि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं उससे किनारा करने एवं उसे राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे। उदयसिंह ने उनकी प्रीति सम्पादन करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उसमें उसे सफलता नहीं हुई, तो उसने अपने पड़ोसी राजाओं को मेवाड़ के कुछ इलाक देकर सहायक बनाने का प्रयत्न किया। उस समय चेमकर्ण भी पितृहंता से जा मिला, जिससे सादड़ी

से पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहां असंख्य पशु बिल होते थे, जिनके लोहू, मांस, मजा आदि ने बहकर नदी का रूप धारण किया, जो चमंण्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर वह स्थान तीर्थ के रूप में परिणत हो गया, जहां वैशाख और कार्तिक में मेला लगता है और आस-पास के गांवों से बहुतसे आदमी जाकर एकत्रित होते हैं।

खड़ावदे की बावड़ी में उपर्युक्त वि० सं० १४४१ (ई० स० १४८४) का शिलालेख लगा हुआ था, जो अब इंदौर स्टेट म्यूजियम् में सुरत्तित है। इस शिलालेख में मिलक बहरी, ख़ानसलह और सुलतान होशंग से लगाकर मालवे के सुलतान ग़यासुद्दीन तक का वर्णन है। खड़ावदे के आस-पास भीलों की अधिक बस्ती थी, जिनको मिलक बहरी ने विजय किया था। खड़ावदे के इस शिलालेख का मेरे आयुष्मान् पुत्र रामेश्वर गौरीशंकर आमा, एम० ए० (प्रोफ़ेस्स ऑव् संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर) ने इंदौर स्टेट म्यूजियम् का क्यूरेटर (अध्यत्त) रहते समय काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका (भाग १२, सं० १६८८, ए० १-६६) में 'इंदौर म्यूजियम् का एक शिलालेख'—शीर्षक से सम्पादन किया है।

(१) शंखोद्धारे रातिदेवोद्धृतायाः

स्रोतस्विन्यास्तीरमध्येभ्यभावि ।

षद्गाषाङ्ग च्रेमकर्णाच्रितीश-

श्चान्वन्ब( स्तन्वन्ब )हरीपारसीकेश्वरेशा ॥ २६ ॥

खड़ावदे का शिलालेख।

42549

श्रादि परगने उसे फिर मिल गये। उदयसिंह की इस कार्यधाही से सरदार श्रीर भी श्रसंतुष्ट हो गये। उन्होंने परस्पर सलाह कर उसके छोटे भाई रायमल को, जो श्रपनी ससुराल ईडर में था, राज्य लेने के लिप युलाया। रायमल उधर से कुछ सैन्य लेकर ब्रह्मा की खेड़ (ईडर राज्य) तथा श्रूषभदेव होता हुश्रा जावर (योगिनीपुर) के निकट पहुंचा, जो समृद्ध कसवा था। मेवाड़ के सरदार भी श्रपनी-श्रपनी जमीयत-सिंहत उससे जा मिले। जावर के निकट के युद्ध में रायमल की विजय हुई श्रीर वहां उसका पूरा श्रिधकार हो गया। फिर पितृघाती के साथ दाड़िमपुर (दाड़मी गांव) में उसका युद्ध हुशा। उसमें उसकी विजय हुई श्रीर दोमकर्ण मारा गया। तदनंतर श्रीर भी कई युद्धों में विजय पाकर रायमल मेवाड़ का स्वामी हुआ तथा उदयसिंह वहां से भाग गया। ख्यातों के श्रनुसार इस घटना का समय वि० सं० १४३० (ई० स० १४७३) के लगभग है ।

(१) अवर्षत्संग्रामे सरभसमसौ दाडिमपुरे
धराधीशस्तरमादभवदनगुः शोगितसरित्।
स्खलन्मूलस्तु(१)लोपिमतगरिमा चेमकुपितः
पतन् तीरेयस्थास्तटिवटिपिवाटे विघटितः॥ ६४॥

प्किलिङ्गजी के दिचिया-द्वार की वि० सं० १२४५ (चैत्रादि १२४६) की प्रशस्ति; भावनगर इंस्किप्शन्स; ए० १२१।

(२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ५० ३२४।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में भी केमकर्ण की मृत्यु का यही सम्वत् दिया है और तिखा है कि वह आरिवन सुदि १० (ता० १ अक्टोबर) बुधवार (१ ह्युकवार) को ऋषभदेवजी (मेवाइ के दिचणी भाग के भूजेव गांव का जैन तीथें) के पास करमदी के खेड़े में मारा गया। ख्यात और दिचण-द्वार की अशस्ति में इतना ही अन्तर है कि एक करमदी के खेड़े में और दूसरी दाड़िमपुर में केमकर्ण की मृत्यु बतजाती है। ऋषभदेव से उदयपुर के मार्ग में लगभग बीस मील पर जावर नामक प्राचीन गांव है, जो बड़ा समृद्धिशाली क्रसवा था और योगिनीपुर नाम से प्रख्यात था। महाराणा रायमल और उसके बड़े भाई उदयसिंह (ऊदा, पितृघाती) के बीच कई युद्ध हुए थे। उनमें एक

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि चोमकर्ण के चार राणियां थीं, जिनसे सूरजमली, रणवीर, शेखधर श्रीर रायसाल नामक चार कुंवर एवं पेपकुंवरी

#### नामक पुत्री हुई।

होमकर्ण स्वाभिमानी श्रौर महत्त्वाकां हो। व्यक्ति था। उसके समय का कोई शिलालेख या दानपत्र नहीं मिला है। श्रतप्व उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़ना कठिन है। हिरिभूषण महाकाव्य से प्रकट है कि वह सत्य का पह्नपाती, मितमान श्रौर धर्मिय व्यक्ति थार। लोभ श्रौर रूपणता उसमें न थी एवं वह सिंह, श्रकर, मृग श्रादि के श्राखेट का बड़ा प्रेमी थार्थ। उपर्युक्त काव्य में उसके

जावर श्रौर दूसरा दािहमपुर के पास हुआ। उपर्युक्त दिल्ला-हार की प्रशस्ति वि॰ सं॰ १४४१ (चैत्रादि १४४६ = ई॰ स॰ १४८६) की है, जो इस घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष पीछे लिखी गई थी। ऐसी दशा में उक्त प्रशस्ति में उिल्लिखत दािहमपुर के युद्ध में ही सेमकर्ण की मृत्यु होने का वर्णन विश्वसनीय है।

- (१) उदयपुर राज्य के प्रथम वर्ग के ठिकाने कानोड़ की ख्यात में लिखा है कि रावत ख्रजा (महाराया लाखा का पुत्र) के बेटे सारंगदेव श्रीर सूरजमल थे। उनमें से सारंगदेव श्रजा का उत्तराधिकारी हुआ और सूरजमल चेमकर्य का; परन्तु इसके विरुद्ध प्रतापगढ़ राज्य से मिल्नेवाली एक पुरानी ख्यात में सारंगदेव को सूरजमल का छोटा भाई बतलाकर उसको चेमकर्य का दूसरा पुत्र लिखा है। इन दोनों में कोनसा कथन ठीक है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि सूरजमल और सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध श्रवश्य था, जिससे वे सदा साथ रहकर महाराया रायमल से युद्ध करते रहे श्रीर सुख-दु:ख में भी सदेव साथ रहे।
  - (२) नित्यं सत्यपरायणोऽतिमतिमान्धर्मप्रतिष्ठापको लुब्धो नो कृपणो न रच्चणपरो नित्यं प्रजानामपि । दगडे पुत्रकलत्र-शत्रुविषये भिन्नो न भूवल्लभः च्चेमारावतसन्त्रिभः च्चितितले भूतो न भावी विभुः ॥ १४ ॥ इरिभूषण महाकाव्यः सर्ग १ ।
  - · (३) हरिभूषणा महाकान्य;सर्ग १, श्लोक २१-३१। उपर्युक्त हरिभूषणा महाकान्य

संबंध में अश्वमेध यह करने श्रोर संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों को देने का जो वर्णन दिया हैं, वह श्रत्युक्ति-पूर्ण है। किव ने इस काव्य में प्रत्येक स्थल पर श्रलङ्कारों का प्रयोग किया है, जैसा कि प्रायः काव्यों में होता है तथा यह काव्य चेमकर्ण से लगभग दो सौ वर्ष पीछे का बना हुआ है, श्रतप्रव उसके विषय में जो कुछ वर्णन किया गया है, वह तत्कालीन परिस्थित के विल्कुल विपरीत जान पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि चेमकर्ण ने मालवे की सेना-द्वारा श्रपनी मात्मभूमि की बहुत कुछ हानि करवाई, किन्तु उसका परिशोध युद्ध में उसकी मृत्यु-द्वारा हो गया, जो चित्रयों के लिए गौरव की बात है। श्रपने न्यायपूर्ण स्वत्वों की प्राप्ति एवं श्राधित जनों की सहायतार्थ युद्ध में प्राणों की बाज़ी लगा देने के इतिहास में श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। चेमकर्ण ने भी श्रपने जीवन का यही लच्य रख युद्ध में वीरगित प्राप्त की, जिससे उसका चरित्र उज्जवल हो जाता है।

#### स्रजमल

दाड़मी के युद्ध में चेमकर्ण के वीरगित प्राप्त करने के साथ ही
महाराणा और उसके बीच होनेवाले विरोध का श्रंत हो गया और संभवतः
वि० सं० १४३० (ई० स० १४७३) के लगभग रावत
सादड़ी का खामी होना
स्रजमल, चेमकर्ण का उत्तराधिकारी हुआ। सादड़ी
आदि पर महाराणा कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात् उदयसिंह के समय चेमकर्ण
का अधिकार हो गया था वह बना रहा।

में दिये हुए श्लोक संक्या २१-३१ से स्पष्ट है कि चेमकर्या विध्याचल के जंगलों में शिकार खेला करता था। अतएव उसका अधिकांश समय माखवे में हो स्पतीत होना निश्चित है।

(१) सम्पूर्णैव मही महाध्वरकृता ऋत्विरगणेभ्यो मुदा रिङ्गतुङ्ग-तुरङ्गमेधविषयेष्वापादिता दिख्या । भागडागारिमहार्पितं न कतिधा येन स्वयं भूमुजा चन्द्रो नाविश्वदस्य मेरुरिप तद्वत्वो नु मन्यामहे ॥ १६ ॥ इरिभूषण महाकास्यः सग १ मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे महाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति का था, सूरजमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु सूरजमल

रायमल का सारंगदेव को भैंसरोड़गढ़ की जागीर देना श्रीर महाराणा के बीच श्रान्तरिक सफ़ाई नहीं हुई श्रीर मनोमालिन्य बना ही रहा<sup>3</sup>। फिर महाराणा ने सारंगदेव-श्रजावत (महाराणा लाखा का पौत्र) को

भी भैंसरोड़गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया ।

ितृघाती उदयसिंह (ऊदा) महाराणा रायमल से परास्त होकर इधर-उधर भटकता हुआ मांडू के सुलतान ग्रयासुद्दीन के पास सहायता

मालवे की सेना के साथ महाराखा के पच में सूरजमल का युद्ध करना के लिए गया, किंतु वहां पर विजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। श्रनन्तर उसके पुत्र सूरजमल श्रीर सहसमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए ग्यासुद्दीन ने चढ़ाई कर चितौड़ को घेर लिया।

महाराणा ने अपनी सेना सुसन्जित कर सुलतान की सेना से मुकाविला

- (२) वहीं; जिल्द १, ए० ३३१। 'वीरविनोद' (भाग १, ए० ३४७) में महाराणा रायमल का सूरजमल श्रोर सारंगदेव को शामिल में वार्षिक पांच लाख रुपये श्राय की भेंसरोइगढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थल पर केवल सारंगदेव को ही भेंसरोइगढ़ की जागीर मिलने का उन्नेख मिलता है। मेवाइ की जागीरदारी प्रथा को देखते हुए 'वीरविनोद' का यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता एवं दो भिन्न-भिन्न स्यक्तियों को एक ही जागीर शामलात में मिलने के उदाहरण श्रव तक वहां देखने में नहीं श्राये। नैसासी भी लिखता है कि सूरजमल का सादड़ी से लेकर गिरवा तक के प्रान्त पर ही श्रधिकार रहा था ( मुद्दंगोत नैसासी की ख्यात; जि० १, ए० ६४)।
- (३) यह ख़िलजी वंश के मांडू के सुलतान महमूद्शाह का पुत्र था। वि॰ सं॰ १४३२ (ई॰ स॰ १४७४) में यह मांडू का सुलतान हुआ (डफ; दि कोनोलोजी बॉव् इंडिया; ए॰ २०२)। श्रनन्तर श्रपने पुत्र नासिरुद्दीन के ससैन्य चढ़ आने पर वि॰ सं॰ १४४७ (ई॰ स॰ १४००) में यह स्वयं उसको राज्य-मुकुट पहना मांडू के सिंद्दासन से पृथक् हुआ और उसी वर्ष इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>१) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, पृ० ३३१ -िप्पया संख्या १ ।

किया, जिसमें सुलतान की हार हुई? । सुलतान ने इस हार का बदला लेने के लिए पुनः युद्ध की तैयारी की झौर अपने सेनापित ज़फ़रखां की एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा। ज़फ़रखां इस सेना के साथ मेवाड़ के पूर्वी हिस्से को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही महाराणा अपने कुंचरों पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामसिंह, पत्ता (प्रताप) और रामसिंह तथ्ह कांधल चूंडावत, सारंगदेव अज्जावत श्रादि कितने ही बड़े-बड़े सरदारों पर्व विशाल केसा के साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा। वहां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग १, ए० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, ए॰ ३२८। कर्नेल टॉड का कथन है कि उदयसिंह दिख्नी के सुलतान के पास चला गया श्रीर वहीं बिजली गिरने से मरा (राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ३४०)। नैयासी जिखता है कि मेवा इका राज्य खूटने के पीछे उदयसिंह सोजत गया और उसने कुंवर बाघा की बेटी से विवाह किया। फिर वह बीकानेर चला गया और वहीं मरा (मुहस्योत नैस्प्सी की स्पात: जि॰ १, पृ॰ ३१)। मेवाद राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि वह मालवे के सुक्तरान के पास गया वा श्रीर वहीं उसकी मृत्यु हुई। श्रनन्तर उसके पुत्र सुरजमल श्रीर सहसमज सुलतान गयासुद्दीन को मेवाइ पर चढ़ा लाये (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ० ३२७। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकलिङ्गजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति से भी होती है। उसमें सूरजमल श्रीर सहसमल के दिल्ली की सेना को मेदाइ पर चढ़ा; जाने का कुछ भी उल्लेख नहीं है। कर्नल टॉड भी गयासुद्दीन की मेवाइ पर चढ़ाइयां होने का वर्णन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महारागा की जो विजय हुई, वह उसके भतीजों की वीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराखा ने समा कर दिया था (राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ३४० )। किन्तु अन्य स्थल पर महाराया का अपने भतीजों (सूरजमल श्रीर सहसमल - पितृघाती उदयसिंह के पुत्र ) को समा करने का उल्लेख नहीं मिलता है। टॉड का यह कथन कि पितृहंता उदयसिंह के पुत्रों (स्रजमल श्रौर सहसमल ) ने, जिनको महाराया रायमज ने चमा का दिया था, माजवे के सुजतान ग्रयासुद्दीन की मेवाइ की चढ़ाइयों के समय बीरता प्रदर्शित की थी, ठीक नहीं जान पहता । यहां टॉड का श्रभिपाय सूरजमल श्रीर सारंगदेव से हो तो युक्तिसंगत जान पदता है, क्योंकि अन्य साधनों से सूरजमल श्रीर सारंगदेव का, ग़यासुद्दीन की मेवाइ की चढ़ाई के समय-महाराया के पत्त में लड़ना पाया जाता है। भीतरी वैमनस्य होने पर भी महाराया रायमल ने सूरजमल का सादड़ी पर श्रधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को भैंसरोड़गढ़ का इ्लाक़ा प्रदान कर दिया। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि महाराया ने सूरजमल

दोनों तरफ़ के बहुत से वीर मारे गये श्रौर ज़फ़रख़ां द्वारकर मालवे को लौट गया। इस युद्ध के प्रसंग में महाराणा रायमल के समय की एकलिक्षजी के दित्तण-द्वार की वि० सं० १४४४ (चैत्रादि १४४६ = ई० स० १४६६) की प्रशस्ति में लिखा है कि मेदपाट के श्रिधपित रायमल ने मंडल दुर्ग ( मांडलगढ़ ) के पास सैन्य का नाशकर शकपित ग्यास (ग्रयासुद्दीन, मालवे का सुलतान) के गर्वोच्नत सिर को नीचा कर दिया । वहां से रायमल मालवे की श्रोर बढ़ा श्रौर खैराबाद के युद्ध में यवन सेना को तलवार के घाट उतारकर उसने

श्रीर सारंगदेव के पहले के श्रपराध चमा कर दिये। स्रजमल श्रीर सारंगदेव वंशक्रम के श्रनुसार प्रस्पर चचा भतीजे थे। इससे संभव है कि कर्नल टॉड ने स्रजमल—जो महाराणा का चचाज़ाद भाई था—श्रीर सारंगदेव को—जो उस( महाराणा )का चाचा होता था—प्रस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समभ लिया हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं है।

टॉड के उपशुक्त संदिग्ध लेख को समफने में प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर-लेखक के डी॰ श्रसंकिन को भी अम हो गया श्रीर उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक स्रजमल के विषय में कर्नल टॉड का स्रजमल को पितृहंता उदयसिंह का पुत्र मानना लिखकर उसका खंडन किया (राजपूताना गेज़ेटियर; जि॰ २ ए, पृ॰ १६७)। श्रसंकिन के संदेह को ठीक मानकर विलियम कुक ने भी श्रपने संपादित 'एनाल्स एंड एंटिक्रिटीज़ क्रॉव राजस्थान' (जि॰ १, पृ॰ ३४७ टिप्पण ४) में उसके कथन को उद्धत कर दिया। टॉड के उपर्युक्त विस्तृत ग्रंथ का श्रध्ययन करने पर श्रसंकिन का यह लेख कि टॉड ने स्रजमल को पितृघाती उदयसिंह का पुत्र लिखा है, ग़लत प्रमाणित होता है। इसी प्रकार कुक का टिप्पण भी, क्योंकि टॉड ने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक स्रजमल को कहीं पितृहंता उदयसिंह का पुत्र नहीं लिखा है तथा पृथ्वीराज श्रीर स्रजमल के पारस्परिक कलह के श्रवसर पर पृथ्वीराज का स्रजमल को 'काका' एवं स्रजमल का पृथ्वीराज को 'भतीजे' शब्द से संबोधन करना क्रिक्कर स्रजमल के मेवाइ छोड़कर कांठल में जाने श्रीर उसके वंशधरों के प्रतापगढ़ का स्वामी होने का उन्नेख किया है। इससे महाराणा का माई ( नेमकरण का पुत्र ) स्रजमल श्रीर पितृहंता उदयसिंह का पुत्र स्रजमल िक्न क्यक्ति प्रकट होते हैं।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३३८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ० ३२६।

मालवावालों से दंड लिया तथा श्रपना यश बढ़ायां।

इस युद्ध का महाराणा रायमल की प्रशंसा में बने हुए 'रायमल रासा'-नामक भाषा-काव्य में विस्तृत वर्णन है। महाराणा के साथ युद्ध में जानेवाले जिन प्रतिष्ठित सरदारों को युद्ध के समय घोड़े दिये गये, उनमें रावत स्रजमल-चेमकर्णीत को स्रजपसाव घोड़ा दिये जाने का उन्नेस्त हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय स्रजमल ने महाराणा की सेना में रह-कर मालवे के सुलतान तथा ज़फ़रख़ां की चढ़ाइयों में मुसलमान सेना से युद्ध किया था। इससे यह भी अनुमान होता है कि महाराणा और स्रजमल के वीच जो मनो-मालिन्य था, वह मिटकर स्रजमल महाराणा के पच्च में लड़ने के लिए गया था। फ़ारसी तवारी कों में ग्रयासशाह (ग्रयासुद्दीन), ज़फ़रख़ां और महाराणा के बीच होनेवाले युद्धों का वर्णन नहीं है, परंतु महाराणा रायमल के समय की उपर्युक्त चैत्रादि वि० सं० १४४६ (ई० स० १४८६) की एक लिक्क जी के दिन्न ए-द्वार की प्रशस्ति में इन दोनों युद्ध का स्पष्ट उन्नेख है। इससे निश्चय है कि उक्त दोनों युद्ध वि० सं० १४४६ (ई० स० १४८६) के पूर्व और वि० सं० १४३० (ई० स० १४८६)

महाराणा रायमल के पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामसिंह (सांगा) श्राहि १३ पुत्र थे। ज्येष्ठ होने से कुंवर पृथ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था ही,

महाराणा के कुंबरों में पारस्परिक द्वेप की वृद्धि परंतु जयमल पर महाराणा की विशेष प्रीति होने से वह भी राज्य-प्राति की आशा से मुक्त न था। संग्रामसिंह शांत और गंभीर प्रकृति का पुरुष था

पवं उसके ग्रह बड़े उच्च थे, जिससे पृथ्वीराज श्रीर जयमल उससे डाह रखते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने किसी ज्योतिषी को श्रपनी-श्रपनी जन्मपत्रियां बतलाई। उसने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज श्रीर जयमल िपता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे एवं संग्रामसिंह राज्य का

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; पहला भाग, ए० ३४१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, ए० ३२६।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३३६।

स्वामी होगा। इसपर कोध में आकर पृथ्वीराज तथा जयमल ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी को मिथ्या करने के लिए संप्रामिस को मार डालना चाहा। फलस्वरूप भाइयों के बीच तलवार चलने लगीं और पृथ्वीराज के हाथ की तलवार से संप्रामिस की एक आंख जाती रही। इतने में रावत सारंगदेव जा पहुंचा। उसने उन तीनों को रोककर युद्ध से निवृत्त किया और फिर संप्रामिस को अपने यहां ले जाकर उसकी चिकित्सा की। उसने आपस का विरोध बढ़ता देख महाराणा के उपर्युक्त तीनों कुंवरों को सममाया कि तुम परस्पर क्यों कटे-मरते हो, ज्योतिषियों के कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अभी तो महाराणा विद्यमान है, इसलिए ऐसा विचार करना ही बुरी बात है। फिर भी यदि तुमको यह बात स्पष्ट करनी है तो भीमल गांव के देवी के मंदिर की पुजारिन चारणी से जाकर पूछ लो। इसपर उन्होंने सारंगदेव की बात स्वीकार कर ली।

तदनुसार वि० सं० १४६१ के ज्येष्ठ (ई० स० १४०४ मई) मास में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्रामिस ह सारंगदेव-सहित अपने भाग्य का निर्णय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी के पास गये। उस(चारणी)ने उनके आने का अभिन्नाय समस राजयोग संग्रामिस को बतलाया और मेवाड़ के किनारे की भूमि स्रजमल के अधिकार में रहने की बात कही। यह सुनते ही पृथ्वीराज तथा जयमल संग्रामिस एर दूट पड़े। इतने में सारंगदेव फुर्ता के साथ खड़ा होकर संग्रामिस एर किये हुए प्रहार अपने ऊपर भेलने लगा। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज और सारंगदेव तो अधिक घायल होकर वहां गिर गये और संग्रामिस घायल होने पर भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हुआ। जयमल ने, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, उसका पीछा किया, परंतु संग्रामिस सही-सलामत सेवंत्री गांव में जा पहुंचा। उसके शरीर पर

<sup>(</sup>१) यह तुंगल कुल के चारण की पुत्री थी श्रौर इसका नाम वीशे था (वीर-विनोद; पहला भाग, पृ॰ ३४३)। इसे लोग देवी का श्रवतार मानते थे।

घाव लगे देखकर राठोड़ वीदा (ऊदावत) ने, जो मारवाड़ की तरफ़ से वहां दर्शनों के लिए गया हुआ था, उसको घोड़े से उतारकर उसकी चिकित्सा की। इतने में जयमल भी वहां जा पहुंचा और उसने उससे संप्रामिसेंह को मांगा, किन्तु वीर राठोड़ बीदा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। िकर उसने संग्रामिसेंह को तो घोड़े पर देस्री की तरफ़ रवाना किया और स्वयं अपने राजपूतों-सिहत वीरतापूर्वक जयमल से युद्ध करता हुआ काम आया। उपर्युक्त सेवंत्री गांव के रूपनारायण के मंदिर में राठोड़ बीदा की समारक छत्री बनी हुई है। उसमें वि० सं० १४६१ ज्येष्ठ विद ७ (ई० स० १४०४ ता ६ मई) को उसका महाराणा रायमल के कुंवर संग्रामिसेंह की सहायतार्थ लड़कर मारे जाने का उल्लेख हैं। किर निराश होकर जयमल कुंभलगढ़ चला गया। जब महाराणा को यह संवाद झात हुआ तो उसने पृथ्वीराज को कहला भेजा कि तूने मेरी विद्यमानता में राज्य-लोभ से प्रेरित होकर यह संघर्ष मचाया और मेरा कुछ भी लिहाज़ न किया, इसलिए तू मुक्ते अपना मुंह मत दिखलाना। निदान घाव अच्छे होने पर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ अशेर सारंगदेव अपने स्थान को चला गया।

<sup>(</sup>१) यह मारवाइ के राठोड़ों के पूर्वज राव सक्ताब के दूसरे पुत्र जैतमाल का वंशघर था। जैतमाल के वंशज जैतमालोत कहलाये। उसका पुत्र वैजल, पौत्र कांधल और प्रपौत्र ऊदल हुआ। उदल का बेटा मोकल था, जिसने मोकलसर बसाया। मोकल का पुत्र बीदा था, जिसके वंश के इस समय केलवे के स्वामी हैं, जो उदयपुर राज्य के इसरी श्रेणी के सरदारों में है (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, ए॰ ३३२)!

<sup>(</sup>२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ० ३३२ टिप्पण २।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद; पहता भाग, ए० ३४३-४। कर्नेल टॉड-कृत 'राजस्थान' में महाराखा के कुंवरों के बीच जन्मपत्रियां दिखलाने के समय मगदा होने का कुछ भी वर्णन नहीं है और संप्रामसिंह की एक आंख भीमल गांव के मगदे में चली जाना लिखा है (जि० १, ए० ३४१-२)।

टॉड-कृत 'राजस्थान' और 'वीरविनोद' में महाराणा के दुंबरों के संघर्ष में सर्वत्र स्रजमत का ही उन्नेख है, परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे खिसा एक प्राचीन एक प्रसिद्ध है—

इस घटना के कुछ दिनों पीछे कुंचर जयमल, सोलंकी सुरताण का श्रपमान करने के कारण सांखला रतना के हाथ से मारा गया । कुंभलगढ़ में

रहते समय कुंवर पृथ्वीराज ने पहाड़ी प्रांत के लोगों

सारंगदेव का सरजमल के पास जाकर रहना का उपद्रव शांत कर दिया था। इससे महाराणा की अप्रसन्नता दूर हो गई। वह सारंगदेव से द्वेष रखता

था। इसिलिए महाराणा की प्रसन्नता का अवसर पाकर उस( पृथ्वीराज )ने उस( महाराणा )से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये वार्षिक आय की जागीर प्रदान की है, जो अधिक है। यदि इसी प्रकार छोटे भाइयों को इतनी बड़ी जागीरें मिलतीं तो अब तक आपके पास मेवाड़ का कुछ भी हिस्सा वाक़ी न रहता। इसपर महाराणा ने उत्तर भेजा कि हमने तो भेंसरोड़गढ़ दे दिया। अगर तुम इसे अनुचित समभते हो तो परस्पर समभ लो। यह स्चना पाते ही पृथ्वीराज ने दो हज़ार सवारों के साथ भेंसरोड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सारंगदेव वहां से भेंसरोड़गढ़ का परित्याग कर सूरजमल से मिल गया। बड़ी सादड़ी से गिरवा तक का सारा प्रदेश सूरजमल के अधिकार में होना महाराणा रायमल को भी पसंद न था। इसिलए पृथ्वीराज उस( सूरजमल )से भी छेड़-छाड़ करने लगा।

पीथल खग हाथां पकड़, वह सांगा किय वार । सारंग भेले सीस पर, उण्यवर साम उबार ॥

उपर्युक्त दोहे से स्पष्ट है कि महाराणा के कुंवरों के पारस्परिक कलह में संग्रामसिंह पर पृथ्वीराज के किये हुए प्रहार सारंगदेव ने श्रपने ऊपर भेले थे।

- (१) मुंहणोत नैयासी की ख्यात; भाग १, पृ० ४४-४। टाँड; राजस्थान; . जि॰ १, पृ॰ ३४४। वीरविनोद; पहला भाग, पृ॰ ३४४-६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ॰ ३३४-६।
  - (२) वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३४७। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ० ३३४।

श्रनन्तर जब पृथ्वीराज का उपद्रव बढ़ता दिखाई पड़ा तो सूरजमल श्रीर सारंगदेव प्राणों के भय से विवश होकर मांडू चले गये श्रीर वहां के सरजमल का मालवे की सुलतान नासिरुद्दीन को मेवाड़-राज्य की सारी सेना के साथ जाकर परिस्थिति से परिचित कर उन्होंने उसे श्रपनी सहा-महाराणा से युद्ध करना यता के लिए उद्यत किया'। मांडू (मालवे) के सुलतान श्रपने पड़ौसी मेवाड़ के हिन्दू-राज्य की बढ़ी हुई शक्ति को श्रपने लिए पूर्ण घातक समसते थे, क्योंकि उनकी समय-समय पर मेवाड़-राज्य के द्वारा बहुत चिति हुई थी। इसलिए वहां के सुलतान ने पूर्व-पराजयों का बदला लेने का यह श्रच्छा श्रवसर समस सूरजमल श्रीर सारंगदेव को सहायता देना स्वीकार किया। सूरजमल कुंवर जयमल के मारे जाने, पृथ्वीराज पर

कर्नल टॉड स्रजमल श्रीर सारंगदेव का मांडू के सुलतान मुज़फरर के पास जाकर वहां से सैनिक सहायता प्राप्त करना लिखता है (राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ३४४ कुक संपादित)। किन्तु मांडू के सुलतानों में मुज़फरर नाम का कोई सुलतान नहीं हुशा, जिससे उसका यह कथन ज्यों का त्यों मानने के योग्य नहीं है। संभव है कि स्रजमल श्रीर सारंगदेव के साथ सुलतान नासिरशाह ने श्रपने सरदार ज़करख़ां को, जिसका नाम एकलिक्जि के दिल्ला-द्वार की प्रशस्ति में मुदाकर लिखा है श्रीर जो पहले भी ग़यासुदीन के समय मेवाइ पर सेना लेकर गया था, भेजा हो। क्रारसी लिपि की श्रपूर्णता श्रथवा मालवे के इतिहास का प्रा ज्ञान न होने के कारण ज़करख़ां श्रीर मुज़फ्करख़ां समान शब्द होने से उस(टॉड)ने उसको भूल से मुज़फ्कर समक, मांडू का सुलतान लिख दिया हो। इसी प्रकार एकलिक्जी के मंदिर की दिल्ला द्वार की प्रशस्ति के स्वियता ने भी ज़करख़ां का नाम मुज़फ्कर समक उसका विकृत रूप मुदाकर कर दिया हो।

<sup>(</sup>१) सुबतान नासिरुद्दीन सुद्दम्मद हि॰ स॰ १०६ (वि॰ सं॰ १४४७ = ई॰ स॰ १४००) के छगभग अपने पिता गयासुद्दीन की विद्यमानता में ही मांद्र का सुबतान हुआ। 'तारीख़ फ्रिरिश्ता' से ज्ञात होता है कि वि॰ सं॰ १४६० (ई॰ स॰ १४०३) में नासिरशाह ने मेवाइ पर चढ़ाई की थी और वहां से नज़राने के तौर पर बहुत से रुपये आदि बेकर वह बौटा था (जि॰ ४, पृ॰ २४३ ब्रिग्ज़-संपादित)। घटना-कम पर विचार करने से यह अनुमान होता है कि वि॰ सं॰ १४६३ (ई॰ स॰ १४०६) के बगभग सूरजमब और सारंगदेव मांद्र के सुबतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और वहां से सैनिक सहायता प्राप्तकर महाराणा रायमब से युद्ध के बिए प्रवृत्त हुए होंगे।

महारागा की श्रकुपा होने श्रौर संग्रामसिंह का पता न होने से चित्तौड़ का राज्य ऋपने ऋधिकार में कर लेना सरल समभ सारंगदेव तथा मालवे की मसलमानी सेना के साथ मेवाड़ में गया श्रौर उसने सादड़ी तथा बाठरड़ा के अतिरिक्त नीमच से लगाकर नाई तक का प्रदेश अपने हस्तगत कर लिया। यही नहीं सुरजमल श्रीर सारंगदेव मालवे की सेना के साथ चित्तौड़ तक जा पहुंचे। उस समय कुंवर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ की तरफ़ था श्रीर केवल महाराणा ही चित्तीड़ में था। वहां पर जितनी सेना थी, उसको लेकर वह सुरजमल और सारंगदेव के मुकाबले के लिए जा खड़ा हुआ। गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। उस समय महा-राखा की सेना थोड़ी होने पर भी वह एक वीर पुरुष की भांति शत्रुश्रों से लोहा ले रहा था'। महाराणा के युद्ध में २२ घाव आये। वह जर्जरित होकर रणुत्तेत्र में गिरनेवाला ही था एवं उसकी पराजय होना संभव था कि इतने में क़ंबर पृथ्वीराज ने श्रपने एक हज़ार सुसज्जित सवारों के साथ क़ंभल-गढ की तरफ़ से जाकर विपिचयों की सेना पर धावा बोल दिया, जिससे यद्ध का रंग एक दम बदल गया। दोनों तरफ़ के बहुतसे श्रादमी मारे गये। कुंवर पृथ्वीराज, सूरजमल श्रीर सारंगदेव भी बहुत घायल हुए। सायंकाल होने पर युद्ध वन्द किया गया। महाराणा रायमल को कुंवर पृथ्वीराज पालकी में उठवाकर अपने डोरों में ले गया<sup>3</sup> और सूरजमल तथा सारंगदेव भी अपने सैनिकों के साथ अपने अपने शिविरों में लौट गये। रात्रि के समय महाराखा के घावों पर पट्टी बंधवाने की व्यवस्था कर कुंवर पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर अकेला ही सुरजमल के शिविर में पहुंचा। सुरजमल के घावों पर भी पट्टियां बंधी हुई थीं श्रीर घावों को सिये हुए थोड़ा ही

<sup>(</sup>१) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, पृ० ३४४।

<sup>(</sup>२) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, पृ० ३४४-६। वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३४७-८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास: जि॰ १, पृ० ३३६।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद; पहला भाग, पृ॰ ३४८।

समय हुआ था, तो भी वह पृथ्वीराज के सम्मान के लिए उठ सहा हुआ, जिससे पुनः उसके घाव खुल गये और लहू बहने लगा। इतने पर भी सूरजमल विचलित नहीं हुआ और दोनों में निम्नलिसित वार्तालाप हुआ—

पृथ्वीराज-काकाजी आप प्रसन्न तो हैं ?

सूरजमल-कुंवर, श्रापके श्राने से मुक्तको विशेष प्रसन्नता हुई।

पृथ्वीराज —काकाजी, मैंने अभी महाराणा को नहीं देखा है। प्रथम श्रापको देखने के लिए दौड़कर आया हूं। मुक्ते बहुत भूख लगी है क्या आपके पास भोजन की कोई वस्तु है ?

इसपर भोजन का थाल शीव्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया और काका-भतीजे ने एक ही थाल में भोजन किया । किर पृथ्वीराज को पान भी दिया गया, जिसको उसने रवाना होते समय खा लिया । तत्पश्चात् पृथ्वीराज ने कहा—काकाजी मैं और आप प्रातःकाल ही युद्ध को समाप्त करेंगे।

स्रजमल-बहुत अच्छा, शीव आना।

पृथ्वीराज-काकाजी, स्मरण रिखये कि में आपको भाले की नोक जितनी भूमि भी रखने न टूंगा।

सूरजमल—में भी तुमको एक पलंग जितनी भूमि पर शांति से शासन न करने दूंगा।

पृथ्वीराज—युद्ध के समय फिर मिलेंगे, सावधान रहिये। सूरजमल—बहुत अच्छा।

इस वार्तालाप के पीछे पृथ्वीराज लौटकर पुनः श्रपने डेरों में चला गया ।

दूसरे दिन सबेरे ही फिर युद्ध आरंभ हुआ। सारंगदेव के ३४ तथा

<sup>(</sup>१) टॉब; राजस्थान; जि॰ १, ए॰ ३४१।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; दूसरा भाग, पृ० ३४८। टॉड; राजस्थान; जि० १, पृ० ३४४-६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३३७।

पृथ्वीराज के ७ घाव लगे । सूरजमल भी बुरी तरह घायल हुआ। उसके राजपूत उसे डोली में डालकर पहाड़ों में ले गये । पृथ्वीराज ने उनका पीछा किया। सूरजमल के राजपूत बन्ना देवड़ा के हाथ से पृथ्वीराज का सरदार महिया भाखरीत मारा गया ।

'हरिभूषण महाकाव्य' में लिखा है—"एक दिन चित्तौड़ के स्वामी महाराणा रायमल ने, जो बड़ा पराक्रमी और प्रतापी था, कोधित होकर कहा कि जब तक स्रजमल जीवित है, तब तक मुभे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या उसे मारने का बीड़ा उठाने के लिए कोई वीर तैयार है? इसपर कुंवर पृथ्वीराज ने बीड़ा उठायाँ। फिर उसने सेना के साथ प्रस्थान किया

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः, द्वितीय भाग, पृ० ३४८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहासः, जि॰ १, पृ० ३३७।

<sup>(</sup>२) संहणोत नैणसी की ख्यातः प्रथम भाग, पु॰ ६४।

<sup>(</sup>३) वहीं; प्रथम भाग, पृ० ६४।

<sup>(</sup>४) एकदा चित्रकूटेशो रायमह्लोऽितवीर्यवान् ।
सिंहासनसमारूढो वीरालंकृतसंयि ॥ १८ ॥
इत्यूचे वचनं कुद्धो रायमह्लः प्रतापवान् ।
मदाज्ञावीटिकां वीरः कोऽिप गृह्गातु सत्वरम् ॥ १९ ॥
उत्थाय च ततो भूषेरनेकैर्नामितं शिरः ।
वद नाथ ! महावीर दुर्विनेयोऽिस्त कोऽिप चेत् ॥ २० ॥
स्रवोचिति विज्ञप्तः सूर्यमह्लो महावलः ।
व्यथयत्येव मर्माणि शुत एव न संशयः ॥ २१ ॥.....
न राज्यं रोचते महां न पुत्रा न च बांधवाः ।
न स्रिकोऽप्यस्त्रो यावत्तिस्मन्जीवित भूपतौ ॥ २३ ॥
वीरैः कैश्चिद्वचस्तस्य श्चतमप्यश्चतं कृतम् ।
स्रव्येरन्यप्रसंगेन परेरपरदर्शनात् ॥ २४ ॥

श्रोर सुरजमल के पास दूत भेजकर कहलाया कि श्राप महाराणा से संधि कर लें, परंतु उसने पृथ्वीराज का कथन स्वीकार न किया। फिर क्या था, दोनों वीर परस्पर भिड़ गये श्रोर घमासान युद्ध हुश्रा। दो-तीन दिन पीछे पृथ्वीराज ने सुरजमल के डेरों में जाकर मंत्री-द्वारा कुशल पुछ्याई,

> तदात्मजो महावीरः पृथ्वीराजो रणाग्रणीः । तेनोत्थाय नमस्कूल वीटिका याचिता ततः ॥ २७ ॥ स्रवरयं मारणीयो मे सूर्यमस्तो महाबली । निराधारोऽपि नालीकः सपन्तो हन्ति वेरिणः ॥ २८ ॥ गंगारामः, हरिभूपण महाकाव्यः सर्ग २ ।

- (१) अश्वेति कृत्वेचिपटीगृहान्सः संप्रेषयामास नृषः स्वदूतम् । वपुः प्रकर्षेण महद्वचोभिर्विराजमानं विनयप्रधानेः ॥ १ ॥ त्वरामुपादाय गितं कुरुष्व श्रीसूर्यमत्नं प्रतिवोधयेति । त्वं रायमत्नेन कुरुष्व सिन्धं नो चेदथो मां किल राजपुत्रम् ॥२॥ इत्थं जगाम त्वरया विमुक्तो वशी बभाषे वचनं स दृतः । स्फूर्जन्तदानिकारः विराग्धः श्रीसूर्यमत्नस्य विभोःपुरस्तात्॥३॥ महीपितस्तस्य वचो निशम्य विकाशिताशो दशनांशुपूरेः । अगाधवुद्धिनिजगाद वीरः चीरोदचेता वचनं विरष्टम् ॥१६॥ रसातलं गच्छिति भूतधात्री सुमेरुमूलान्यि संचलन्ति । वारां निधिः शुष्यित चेदपारस्तथापि मानो न कृशो मदीयः ॥१८॥ वहीः सर्ग ३।
- (२) ततो महासंयुगसांयुगीनैट्योम्नि स्फुरत्कान्तिकरालखङ्गेः ॥
  परस्परं शस्त्रकठोरघातैभेटैरुपक्रान्तमहो तदानीम् ॥ २५ ॥ ः
  स्राकृष्टकोदंडकठोरनादैरापूरिते भूगगनान्तराले ।
  न शुश्रुवः क्रापि वचांसि केषां हेषामहो स्वीयतुरङ्गमागाम् ॥३६॥

जिसपर उसने पृथ्वीराज को श्रापने निकट बुलवाया। उक्त युद्ध में सूरजमल के द्वथ घाव लगे थे, तो भी उसने खड़े होकर पृथ्वीराज का श्रालिङ्गन कर कुशल पूछी श्रोर फिर शिष्टाचार की वातें होने के पीछे वह विदा हुश्रां।" तदनन्तर सूरजमल सादड़ी में श्रोर सारंगदेव बाठरड़े में रहने

श्रीसूर्यमञ्जोऽपि तदातपत्रमर्घेन्दुबार्गेन ननाश तत्र । चिच्छेद सोऽपि ध्वजमुच्चमस्य श्रीचित्रकूटाधिपतिःस्वरोपैः॥४२॥ ध्वजे विनष्टे युधि पञ्चबार्गैः कामातुरं काम इवाशु कोपात् । जघान गाढं हृदि देवलेशःसोऽपि प्रकुत्तो निजघान शक्त्या॥४३॥ गंगारामः हिरसूषण महाकान्यः सर्ग ३।

(१) विहाय युद्धं पुनरागतेन श्रीरायमञ्जस्य सुतेन तेन ।
द्वित्रीर्दिनेस्तत्र समागतेन सुखस्य पृच्छा सच्चित्रेरकारि ॥४५॥
त्राकारयामास महिपतिस्तमालिङ्ग्य हस्तैरिभितिष्ठमानः ।
विराजमानोऽपि भृशं तदीयेरशीतिघातैरिधकेश्चतुर्भिः ॥ ४६॥
त्रुवोच्चिद्रथं वचनं महीशस्तं भूपितं भूतलच्चक्रवर्ती ।
भूमीपते!स्वागमनं च्वतानि मां न पीडयन्ति त्विय दृष्टिमागते॥४७॥
भ्रातुः शरीरे सुखमस्ति किञ्चित्कं वा तुरुक्तािपतिः प्रकुप्तः ।
किं चित्रकूटािघपतेरधीनं मम स्वयं यद्भवता समागतम् ॥४८॥
इत्थं समुक्तः स्वजनेषु तेन प्रियं बभाषे वचनं नरेशः ।
या वीरसूः सा भवदीयमाता यत्सूर्यमञ्जं सुषुवे कुमारम् ॥४६॥
मया पितृव्येण पितुर्निदेशात्त्वया कृतं युद्धिमह च्चमस्व ।
यतो हि भूमंडलमानराशे ! स्वीयं न युद्धे गण्यान्ति धीराः ॥५०॥
समुत्थितः सोऽपि नृषः सभातः श्रीचित्रकूटािधपतेस्तन्जः ।
स सूर्यमञ्जोऽप्यचितं ददर्श प्रबोधितो बन्दिजनैः प्रभातम् ॥५३॥
वहीः सर्ग ३।

लगा। कुंवर पृथ्वीराज को सूरजमल श्रीर सारंगदेव का मेवाइ में रहना खटकता था। एक दिन जब सूरजमल, सारंगदेव के पास वाटर हो गया हुश्रा था, छुंबर पृथ्वीराज श्रपने एक हज़ार सवारों-सहित रात्रि के समय, जब वे लोग श्राग जलाकर निश्चिन्तता पूर्वक ताप रहे थे, वहां पहुंचा श्रीर गांव का फलसा (फाटक) तोड़ कर भीतर घुस गया। उधर के राजपूतों ने भी तलवार संभालीं श्रीर युद्ध होने लगा; किंतु पृथ्वीराज को देखते ही सूरजमल ने कहा—"कुंबर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से राज्य द्व्यता है, मुक्तपर तुम शस्त्र चलाश्रो।" इतना सुनते ही पृथ्वीराज लड़ाई वंदकर घोड़े से उत्तर श्रीर उसने पूछा—"काकाजी, श्राप क्या कर रहे थे ?" सूरजमल ने उत्तर दिया—"हम तो यहां निश्चिन्त होकर ताप रहे थे।" पृथ्वीराज ने कहा—"मेरे जैसे शश्च के होते हुए भी क्या श्राप निश्चित रहते हैं ?" उसने उत्तर दिया—"हां"।"

उपर्युक्त 'हरिभूषण महाकाव्य' की हस्तलिखित प्रति मेरे संप्रह में थी, जिसकी प्रतिलिपि मेंने प्रतापगढ़ के भूतपूर्व महारावत रचुनाथिसंह के पास भिजवाई । इसपर उक्त महारावत ने उसका सम्पादन-भार प्रतापगढ़ के द्यामेटा ज्ञातीय पंडित जगन्नाथ शास्त्री, संस्कृताध्यापक रचुनाथ संस्कृत पाटशाला द्यौर पिन्हे हाई स्कूल, प्रतापगढ़, को सौंपा जिसने भापानुवाद-सहित उसका संपादन किया, जो वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी की श्राज्ञानुसार रचुनाथ यंत्रालय (प्रतापगढ़) में मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ है।

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल एक बार अपने साथियां-सहित बाठरहें के जंगल में टहरा हुआ था और अपनी रत्ता के लिए चारों तरक लकड़ी की मज़बूत बाड़ (घेरा) बनाकर रात्रि के समय वह अपने साथी राजपृतों-सहित आग जलाकर
ताप रहा था कि बोहों के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके साथी राजपृत चौंक उठे।
सूरजमल ने कहा कि और कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है। इतने में पृथ्वीराज अपने
सवारों-सहित फलसा (फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया। तब सूरजमल के साथी भी
तलवारें निकाल उनसे भिड़ गये। पृथ्वीराज ने सूरजमल पर प्रहार किया, जिसकी चोट
बागते ही वह गिरनेवाला था, परंतु सारंगदेव की सहायता से बच गया। सारंगदेव ने

दूसरे दिन प्रात:काल होते ही सूरजमल, जो पृथ्वीराज के खभाव से परिचित था, वहां से रवाना होकर सादड़ी की झोर चला गया श्रीर पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दर्शन के बहाने अपने साथ मिन्दर में ले जाकर दर्शन करते समय मार डाला। फिर वह वहां से रवाना होकर सूरजमल के पास सादड़ी पहुंचा। उसने वहीं भोजन करना चाहा। सूरजमल की खी ने भोजन तैयार करवाकर सामने रखा। भोजन के समय सूरजमल भी उसके शामिल बैठ गया। यह देख सूरजमल की खी चौंक उठी श्रीर उसने शीव्रतापूर्वक उस थाल में से एक कटोरे को उठा लिया, जिसमें विष मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने सूरजमल से पृछा कि इस कटोरे को क्यों उठाया तो सूरजमल ने उत्तर दिया कि इसमें विष मिला होगा। राजपूर्तों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, अतपव अपनी खी के इस जवन्य कत्य से सूरजमल को वड़ा दु:ख हुआ श्रीर उसने पृथ्वीराज से कहा—''में तुम्हारा काका हूं, इसलिए रक्त-संवंध से अपने भतीजे की मृत्यु को नहीं देख सकता, किंतु तुम्हारी काकी को तुम्हारी मृत्यु

उसे लिजित करते हुए कहा—इस समय का घूंसा पहले के घावों की अपेचा कहीं अच्छा है। इसपर स्रजमल ने कहा कि वह मेरे भतीजे के हाथ का हो। स्रजमल ने छंवर से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कहा कि यदि में मारा जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे पुत्र राजपूत हैं, वे देश में दौहेंगे और उनको सहारा मिल जायगा; किन्तु यदि, छंवर, तुम मारे गये तो चित्तौड़ का क्या हाल होगा? मेरा संह काला होगा और सदैव के लिए मेरा नाम कलंकित हो जायगा। इसपर तलवारें म्यान में कर दी गई और चचा-भतीजे कंधे से कंधा मिलाकर मिले। पृथ्वीराज ने पृछा—काकाजी! जब में आया उस समय आप क्या कर रहे थे? स्रजमल ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली बातें कर रहे थे। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर लगा हुआ होने पर भी आप इस प्रकार ग़ाकिल कैसे रहते हैं? स्रजमल ने कहा—क्या करें, तुमने मेरे लिए कोई साधन न रखा और मुक्ते अपना मस्तक टिकाने को कोई जगह चाहिये (टॉड; राजस्थान; जि० १, पृ० ३४६-७)।

से क्या दु:ख, इसीसे उसने ऐसा किया होगा।" यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा—"श्रव यह मेवाड़ का सारा राज्य तुम्हारे लिए तैयार है।" स्रजमल ने उत्तर दिया—''में श्रव कलंक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भी नहीं चाहता।" तदनंतर वह मेवाड़ के बाहर कांठल में चला गर्या श्रीर फिर पीछा मेवाड़ में न लौटा।

इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही सिरोही के राव जगमाल-द्वारा ज़हर दिये जाने पर कुंवर पृथ्वीराज का देहांत हो गया एवं वि० सं० १४६६ (ई० स० १४०६) में महाराणा रायमल भी स्वर्ग को सिधारा। किर कुंवर संग्रामसिंह (सांगा) मेवाड़ का महाराणा हुन्ना, जिससे उस(स्रजमल)का मेल रहा श्रीर पाया जाता है कि सादड़ी आदि की जागीर उसकी श्रविद्य-मानता में भी उसके नाम बनी रही।

कर्नल टॉड का कथन है कि स्रजमल ने सादड़ी में रहते हुए अपने पहले के किये हुए इस प्रण को कि यदि वह अपनी भूमि न रख सकेगा तो ऐसे व्यक्तियों को देदेगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली हों, पूरा किया। वह अपनी भूमि ब्राह्मणों, चारणों आदि में बांटकर मेवाड़ से निकल गयां। कांठल के जंगल की ओर जाते हुए उसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए। इससे उसे चारणी की कही हुई भविष्यवाणी का स्मरण हो आया। उस शुभ शकुन को देख उसने वहां स्ककर उधर के भील आदि लूटेरों का दमन किया और वहां देवलिया का कसवा आवाद किया तथा वह कांठल प्रदेश का स्वामी हो गयां।

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः, प्रथम भाग, पृ० ३४८-१। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहासः जिल्द १, पृ० ३३८।

<sup>(</sup>२) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १०४४।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैग्रसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीमज, धारता; गोठिया, बीक्तगा, बोसोजा (बासोजा), भरिलया, बालिया, थाहरून, चारगाखेदी, खरदेवजा, भारकी श्रीर मुश्राली दिये हैं (प्रथम भाग, पृ० ६४)।

<sup>(</sup> ४ ) टॉड; राजस्थान; जिल्द १, पृ० ३४७।

मेवाड़ छोड़ने के पीछे सूरजमल का जीवन कहां श्रौर किस प्रकार बीता, यह विषय श्रंधकार में है। उसके समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर कुछ प्रकाश पड़े। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि सूरजमल का परलोकवास वि० सं० १४८७ (ई० स० १४२०) में हुआ । ख्यातों के श्रितिरक्त महारावत सूरजमल का मृत्यु-सम्वत् कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसी दशा में यदि ख्यात में उद्घिखित उसका मृत्यु-संवत् ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि वह मेवाड़ से चले जाने पर बीस वर्ष से श्रिधक जीवित रहा था।

सुरजमल के पांच राणियां थीं, जिनसे उसके रणधीर, बाघसिंह,

- (१) महारावत स्रजमल का मृत्युकाल ख्यातों में कहीं वि॰ सं० १४ म्ह श्रीर कहीं १४ म्ह लिखा हु श्रा मिलता है। एक ख्यात में यह भी लिखा है कि स्रजमल ने बड़ी सादड़ी में वि॰ सं० १४ १० (ई० स॰ १४६३) में स्रसागर तालाब बनवाया था। स्रजमल श्रीर पृथ्वीराज के बीच २६ लड़ाइयां हुईं। बड़ी सादड़ी छोड़ने के बाद वह साटोला (मेवाड़) श्रीर कांठल के बीच के पहाड़ों में रहा श्रीर वि॰ सं० १४ म्ह (ई० स० १४२७) में सीकर के पास के मेवातियों से लड़ने में श्रपने पुत्र सेंसमल-सिहत काम श्राया। ख्यातों में दिये हुए उपर्युक्त संवत्, मिती श्रीर वारों का मिलान करने पर ये सब कथन प्रचिप्त ठहरते हैं, क्योंकि जो वार दिये गये हैं, वे उक्त तिथि को नहीं मिकते। घटनाक्रम पर विचार करने से भी बहुधा संवत् कल्पत ही प्रतीत होते हैं। यह संभव है कि स्रजमल खानवे के युद्ध में महाराणा संग्रामसिंह के साथ गया हो श्रीर फतहपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम श्राया हो, परंतु इस संबंध में जब तक कोई पु प्रमाण न मिले निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता श्रीर न उसके मृत्यु-समय का निर्णय ही हो सकता है।
- . (२) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि रणधीर मेवाड़ के महाराणा की तरफ़ से किसी युद्ध में लड़कर मारा गया था। यदि ख्यातों का कथन ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि रणधीर, सूरजमल श्रीर पृथ्वीराज के बीच भगड़ा होने के पूर्व ही मारा गया होगा।

जग्गा, सेंसमर्ल (सहसमल), रिड़मल रें (रणमल), कल्ला श्रोर राजधर नामक सात पुत्र श्रोर उम्मेदकुंवरी नामक एक पुत्री श्रोर संतित हुई । जोधपुर के कविराजा यांकीदास के 'ऐतिहासिक यातों के संग्रह' से झात होता है

कि महारावत स्रजमल के पुत्र वाद्यसिंह, संसारचंद, सहसमल, रणमल श्रीर कल्ला हुए, जो बीकानेर के स्वामी लृगकर्ण के दोहिते थें, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के बड़ये की ख्यात में संसारचंद का नाम ही नहीं है श्रीर न इस राठोड़ राणी का नाम ही दिया है। उसमें रण्वीर, श्रीर बाघसिंह का हाड़ी राणी श्रृंगारकुंवगी, सहसमल श्रीर रण्मल का हाड़ी राणी तक्ष्तकुंवरी, कल्ला तथा राजधर का सोनगरी राणी जड़ाब हुंबरी श्रीर

<sup>(</sup>१) सेंसमल (सहसमल) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि उसको मेवाइ की तरफ़ से निंबाहेड़ा जागीर में मिला था। सादड़ी की जागीर महारावत विक्रमसिंह से महाराणा उदयसिंह ने ले ली, तब सेंसमल का पुत्र कान्हल (कांधल) उक्र महारावत के साथ चला गया, जिसको कांठल के हलाके में धमीतर की जागीर मिली। सेंसमल के नाम से उसके वंशधर सिंहावत कहलाते हैं। उनका प्रमुख ठिकाना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में प्रतिष्टा भीर आय में बड़ा है। मारवाइ राज्य में भालामंड का ठिकाना धमोतर के छोटे भाइयों का है। हसी धमोतर ठिकाने की एक शाखा प्रावत है, जो ठाकुर कान्हल के छोटे पुत्र प्रा से प्रसिद्ध हुई। इस प्रावत शाखा में जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग और वरखेड़ी का द्वितीय वर्ग में है। ये दोनों ठिकाने भी अधिक पुराने नहीं हैं। जाजली का ठिकाना महारावत सर रामसिंहजी ने प्रथम वर्ग में दाख़िल किया है और वरखेड़ी का ठिकाना महारावत सर रामसिंहजी ने प्रथम वर्ग में दाख़िल किया है और वरखेड़ी का ठिकाना महारावत रघुनाथसिंह के समय कायम हुआ है।

<sup>(</sup>२) रिड्मल (रणमल) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा है कि वह महाराणा उदयसिंह के समय मेवाड़ श्रीर बूंदी की सीमा पर किसी लड़ाई में काम श्राया था। उसके वंशज रणमलोत कहलाते हैं। रणमलोतों का कल्या गापुर का ठिकाना प्रथम वर्ग में है।

<sup>(</sup>३) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० १।

<sup>(</sup> ४ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातों का संग्रह; संख्या १२६७।

जग्गा का सांखली श्रंतरदे के उदर से उत्पन्न होना बतलाया है'। ऐसी स्थिति में बड़वे भाटों की ख्यातें इतिहास के लिए कहां तक उपयोगी हैं इसका निर्णय स्वयं इतिहास के पाठक कर सकते हैं।

महारावत सूरजमल वीर प्रकृति का पुरुष था। चित्रयोचित स्वभाव के अनुसार वह युद्ध के अवसर पर सदा आगे बढ़कर वीरता प्रदर्शित करता था। शत्रु सिर पर मंडराते रहने पर भी वह स्रजमल का व्यक्तित्व कभी नहीं घबराता था, वरन् उसका सम्मान कर

उसको प्रसन्न कर देता, जिससे शत्रु भी उसका मित्र बन जाता था। कपट श्रौर विश्वासघात करना तो उसने सीखा ही न था। शत्रु को अकेला पाकर मारना वह सदैव नीच कार्य समभता था। इसका उसने अपने जीवन में पूर्णतः पालन किया। महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज-द्वारा सदा श्रपना श्रानिए होने पर भी उसने कपट भाव से उसको मारने की चेएान की। उसने श्रपनी पैतृक भूमि त्याग दी, जिसकी प्राप्ति में अनेक बार रक्त की धारें बढी थीं। अपनी राणी के पृथ्वीराज को विष देकर मारने के प्रयत्न से उसको इतना दुःख हुआ कि वह जीवन भर पीछा मेवाड़ में नहीं गया। राजपूत जाति के इतिहास में राज्य-प्राप्ति के लिए छल-कपट आदि अधर्म-युक्त कार्यों के भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु सूरजमल इन वुराइयों से सर्वथा मुक्त था। वह युद्ध की अपेना।शांति को अधिक पसंद करता, किंतु जब आ पड़ती तब अपने प्राणों की भी बाज़ी लगा देता था। वह उदार राजा था। मेवाड़ में भीमल, धारता आदि गांव उसने चारणों और ब्राह्मणों को दे दिये, जो उसकी दानशीलता का परिचय देते हैं। 'हरिभूषण महाकाव्य से पाया जाता है कि वह चतुर और नीति निपुण था'। बड़ी सादड़ी में सूरसगर

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० १।

<sup>(</sup>२) वमूवाथ महावीरः सूर्यमङ्खास्तदात्मजः । कर्णोपमेयो दानेन मानेनापि सुयोधनः ॥ १ ॥ वर्णाश्चत्वार एवैते नाप्नुवन्नन्यवाच्यताम् । वर्णां इव महीपाले तिस्मन् शासित मोदेनीम् ॥ २ ॥

तालाव उस( सूरजमल )का ही बनवाया हुआ माना जाता है।

#### बाघसिंह

स्रजमल का ज्येष्ठ पुत्र रणधीर पिता की विद्यमानता में ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुका था<sup>8</sup>, इसलिए उस( स्रजमल )का देहांत होने पर उसका दूसरा पुत्र बार्बासेंह वि० सं० १४८७ (ई० स० १४३०) के लगभग उसका उत्तराधिकारी

हुन्ना ।

मेवाड़ का स्वामी महाराणा संत्रामसिंह (सांगा) यड़ा वीर था। उसने मेवाड़-राज्य के गौरव में बहुत वृद्धि की। भाग्तवर्ष के हिंदू-राज्यों में मेवाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, वाधिसह का खानने के युद्ध में जिसकी धाक दिल्ली, गुजरात और मालवे के मुसलमानी राज्यों पर थी। उन दिनों दिल्ली पर लोदी सुलतानों का अधिकार था। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर भारत पर मुग्रल-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चग्रताई खान्दान के बायर-शाह ने तुर्किस्तान की तरफ़ से बढ़कर कंधार के मार्ग से हिंदुस्तान में आकर वि० सं० १४८३ (ई० स० १४२६) में दिल्ली के मुलतान इब्राहीम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत के मैदान में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहीम मारा गया एवं दिल्ली पर मुग्रलों (बावर) का अधिकार हो गया! इब्राहीम का एक शाहज़ादा और उसका सेनापित हसनलां महाराणा से सहायता लेने के लिए चित्तोंड़ पहुंचे। महाराणा भी भारत में पुनः हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और अवसर की बाट देख रहा था।

द्विजपूजापरो धीमान्धर्मज्ञो लोकवत्सलः । कामानपूरयत्तस्य नित्यं कामदुघेव मूः ॥ ३ ॥

हरिभूपण महाकाव्य; सगै २।

(१) देखो ऊपर पू० ७१, टि० २।

मुगलों को दिल्ली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यह अच्छा अवसर जानकर, उसने एक विशाल सेना के साथ वावर पर चढ़ाई की। महाराणा को अपनी विजय का दढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के वि० सं० १४८४ चैत्र सुदि १४ (ई० स० १४२७ ता० १७ मार्च) के युद्ध में उसके सिर में शत्रु का एक तीर लगा, जिससे वह मूर्चिछत हो गया। तत्काल कुछ सरदार उसको युद्ध से हटाकर अन्यत्र ले गये और उसके स्थान में काला अज्जा को उसका प्रतिनिधि बनाकर लड़ने लगे। मुगलों के साथ तोपखाना था। राजपूत तोपों और वन्दूकों से अपरिचित थे, अतएव उनकी मार से राजपूतों की बड़ी चित हुई और बावर विजयी हुआ। काला अज्जा, रावत रत्नसिंह आदि महाराणा के कई वड़े-बड़े सरदार और कई सहायक राजाओं में से डूंगरपुर का स्वामी महारावल उदयसिंह वीरगित को प्राप्त हुआ?।

'वीरिवनोद' में लिखा है कि इस युद्ध में रावत वाघसिंह ने बड़ी वीरता दिखलाई थीर । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में रावत सूरजमल की मृत्यु वि० सं० १४८७ (ई० स० १४३०) में होने का उद्धेख हैं । ऐसी दशा में खानवे के युद्ध के समय वाघिसह रावत नहीं हो सकता । यदि ख्यातों में उल्लिखित सूरजमल का देहांत वि० सं० १४८७ (ई० स० १४३०) में होना ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि खानवे के युद्ध में बाघसिंह ने पिता की विद्यमानता में भाग लिया होगा ।

खानवे के युद्ध में हारने के पीछे महाराणा संग्रामिंह (सांगा) केवल कुछ मास तक जीवित रहा श्रोर वि० सं० १४८४ के माघ (ई० स० १४२८ जन-वरी) मास में परलोक सिधारा। तब उसका कुंवर रत्निसंह का मालवे में जाना रत्निसंह राजगद्दी पर बैटा, किन्तु उस(रत्निसंह)-ने चार वर्ष ही राज्य किया श्रोर वि० सं० १४८८ (ई० स० १४३१) में वह पारस्परिक द्वेष के कारण बूंदी के हाड़ा राव सूरजमल से लड़कर मारा

<sup>(</sup>१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, ए० ३७६।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २६, दिप्पुरा १।

गया तथा स्रजमल की भी वहीं मृत्यु हुई। इसपर उसका छोटा भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का स्वामी हुआ। वह (विक्रमादित्य ) श्रपने राजपूत सरदारों का श्रपमान कर पहलवानों की नवीन सेना श्रपने पास रखता था, जिससे प्रायः सब बड़े-बड़े सरदार उससे श्रसंतुष्ट थे श्रोर जब यह श्रकारण ही सरदारों की प्रतिष्ठा पर श्राघात करने लगा, तो श्रिधकांश बड़े-बड़े सरदार श्रपने-श्रपने ठिकानों मं जा बैठे। यही नहीं, महाराणा संश्रामिंह का भतीजा नरसिंहदेव श्रोर राजा मेदिनीराय (चंदेरीवाला) श्रादि वि० सं० १४८६ (ई० स० १४३२) में सुलतान के पास चले गये श्रोर उसकी उसका भेद बताने लगे।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि रायत बाघसिंह भी महाराणा विक्रमादित्य के श्रनुचित व्यवहार से श्रप्रसन्न होकर मांडू के सुलतान के पास चला गया था<sup>3</sup>, जहां उसको जागीर प्राप्त हुई। वहां रहते समय उस( बाघसिंह )ने श्रपनी जागीर में 'बाघवाड़ा' गांव बसाया, जिसका इस समय धार राज्य के श्रन्तर्गत होना वतलाया जाता है।

महाराणा कुंभकर्ण श्रीर संग्रामासिंह के समय गुजरात और मालवे की सेना कई बार पराजित हुई थी, जिसको वहां के सुलतान भूले न थे, परन्तु उक्त महाराणाश्रों के प्रवल प्रताप के आगे वे मेवाड़ राज्य की शिक्त को ज्ञीण न कर सके थे। वि० सं० १४८७ (ई० स० १४२७) के पीछे मालवे (मांडू) का मुसलमानी राज्य निर्वल हो गया श्रीर गुजरात के सुलतान

(मांडू) का मुसलमानी राज्य निर्वल हो गया श्रीर गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने, जो श्रपनी शाहज़ादगी के समय क्रमशः डूंगरपुर श्रीर चित्तीड़ के राजाश्रों के श्राथय में रहा था, वहां के सुलतान महमूद को

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २७।

<sup>(</sup>२) ख्यातों के इस कथन की पुष्टि मुंशी देवीप्रसाद-रचित 'महाराणा रतन-सिंह श्रीर विक्रमादित्य के जीवनचरित्र' (पृ० ७०-१) से होती है। उसमें बाधिसंह के मांडू के सुलतान के पास जाने का उल्लेख है, जिसका श्रमिप्राय बहादुरशाह से हो, क्योंकि उन दिनों मांडू (मालवा) पर उसका श्रधिकार हो गया था।

परास्त कर उक्त राज्य को अपनी सलतनत में मिला लिया, जिससे गुजरात का मुसलमानी राज्य अधिक शिक्तशाली हो गया। महाराणा रत्नसिंह का देहांत होने पर उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने, सुलतान बहादुरशाह की रायसेन पर वि॰ सं॰ १४८६ (ई० स० १४३२) में चढ़ाई होने पर उस-(बहादुरशाह) के विरुद्ध रायसेन (मालवा) के स्वामी सलहदी का पच्च लिया। महाराणा को सलहदी के पुत्र भूपतराय-सहित आते देख, बहादुरशाह ने भी मेवाइ पर चढ़ाई करने के लिए शीद्य अपनी सेना रवाना की और स्वयं भी अपनी सेना में जा मिला। यह देख महाराणा बिना लड़े ही चिच्चौड़ लौट गया। तब सुलतान भी पहले रायसेन को परास्त करने का विचार-कर पीछा मालवे को चला गया।

श्रपने पड़ोस में एक प्रवल हिंदू-राज्य का होना सुलतान को खटकता था। विक्रमादित्य के भूतपराय की सहायतार्थ जाने से सुलतान बहादुरशाह श्रौर भी चिढ़ गया। रायसेन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् उसी वर्ष (वि० सं० १४६६ = ई० स० १४३२ में) बड़ी तैयारी कर उसने चित्तौड़ पर श्राक्रमण के लिए श्रपनी सेना रवाना की। मुसलमानी सेना के मन्द्सोर पहुंचने पर महाराणा के वकील संधि का संदेश लेकर पहुंचे। महाराणा के कुछ सरदार सुलतान से जा मिले थे, जिससे उसको महाराणा की कमज़ोरियों का भेद मिलता रहा, श्रतपव संधि की बात स्वीकार न हुई। तब महाराणा भी श्रपनी सेना के साथ शतुश्रों के मुक़ावले के लिए नीमच तक श्राग बढ़ गया , पर पहले ही श्राक्रमण में उस (महाराणा) को श्रपनी सेना-सहित पीछे हट जाना पड़ा। गुजराती सेना श्रागे बढ़ने लगी श्रौर स्वयं सुलतान भी 'मांडू से चलकर श्रपनी सेना में सिमिलत हो गया। फिर उसने चारों तरफ़ से चित्तौड़ के क़िले को

<sup>. (</sup>१) बेले; हिस्टी ऑव् गुजरात; पृ० ३६१-६२। श्रात्माराम मोतीराम दीवा-नजी; मिरात-इ-सिकंदरी (गुजराती श्रनुवाद); पृ० २६२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३६४।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २७।

घेर लिया और दुर्ग की सुदृढ़ दीवारों को तोषों से उड़ा देने का प्रयत्न किया। दुर्गस्थ सैनिक भी श्रपनी रक्षा के लिए थोड़ा-यद्धत मुक्तायला कर रहे थे, पर गुजरात की प्रयत्न सेना के आगे उनका कुछ यस न चला और गुजराती सेना चित्तीड़ के नीचे के दो दरवाज़ों तक पहुंच गई।

राजमाता हाड़ी कर्मवती (महाराणा संत्रामसिंह की राणी) ने उस समय दिल्ली के बादशाह हुमायूं से सहायता चाही, परंतु यहां से सहायता न मिली और जब दुर्ग बचने की आशा न दीख पड़ी तय राजमाता ने खुलतान बहादुरशाह के पास संधि की बात चीत के लिए अपने बक्षीलों को भेजकर कहलाया कि महमूद खिलजी से लिये हुए मालबे के ज़िले लौटा दिये जावेंगे और महमूद का महाराणा संत्रामसिंह को दिया हुआ जड़ाऊ मुकुट तथा सोने की कमरपेटी भी दे दी जायगी। इनके अतिरिक्त दस हाथी, सो घोड़े और नक़द रुपये भी दिये जायंगे। राजमाता की इन शतों को मानकर वि० सं० १४८६ चैत्र बिद १४ (ई० स० १४३३ ता० २४ मार्च) को सुलतान वहां से लौट गया।

बहादुरशाह की चित्तोंड़ पर की इस चढ़ाई का महाराणा विक्रमादित्य

कर्नल टॉड ने बहादुरशाह की चित्तीड़ पर एक ही बार चढ़ाई होने का उद्वेख कर वि॰ सं॰ १४८६ (ई॰ स॰ १४३३) में बावसिंह का युद्ध में काम आना और वहां पर सुलतान का अधिकार हो जाना लिखा है; किंतु इसके विरुद्ध 'मिरात-इ-सिकंद्री' आदि से वि॰ सं॰ १४६१ (ई॰ स॰ १४३४-४) में बहादुरशाह का दूसरी बार चढ़ाई करना स्पष्ट है और 'तारीख़ फिरिस्ता' (ब्रिग्न; जि॰ ४, पृ॰ १२६) से भी बहादुरशाह का चित्तीड़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने बावसिंह का वि॰ सं॰ १४६६ (ई॰ स॰ १४३३) में बहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तीड़ में काम आना लिखा, वह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर और प्रतापगढ़ राज्य से मिलनेवाली प्रायः सब प्यातों में बावसिंह का वि॰ सं॰ १४६९ (ई॰ स८० १४३४ ) में बहादुरशाह के आक्रमण के समय मारा जाना लिखा है।

<sup>(</sup>१) बेले; हिस्टी ऑव् गुजरात: ए० १६६-७०। आत्माराम मोतीराम दीवा-नजी; मिरात-इ-सिकंदरी (गुजराती अनुवाद); ए० २६६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २७। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३६४-६।

पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। तब शेष बचे हुए सरदारों में से भी कई चित्तौड़ की रचार्थ बहादुर- सुलतान से जा मिले, तथा वे उसको वहां का शाह से लड़कर बाविसेंह में सुलतान को किले का मारा जाना पर अधिकार करना कुछ कठिन जान पड़ता था, किन्तु महाराणा के सरदारों के जा मिलने से उसको चित्तौड़ पर अधिकार करना सरल जान पड़ा। निदान वि० सं० १४६१ (ई० स० १४३४) में उसने पुन: चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की?।

राजमाता हाड़ी कर्मवती को यह जानकर बड़ी चिंता हुई। उसने घरटारों को इस श्राशय के पत्र भिजवाये—"श्रब तक तो चित्तौड़ राजपूतों के हाथ में रहा, पर श्रव उनके हाथ से निकलने का समय श्रा गया है। में किला तुम्हें सौंपती हूं, चाहे तुम रखो, चाहे शत्रु को दे दो। मान लो, तुम्हारा स्वामी अयोग्य ही है, तो भी जो राज्य वंश-परंपरा से तुम्हारा है, उसके शत्र के हाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी।" राजमाता का यह पत्र पाते ही सरदारों में, जो महाराणा के व्यवहार से श्रसतृष्ट हो रहे थे, देश-प्रेम की लहर उमड़ पड़ी श्रौर इन उत्तेजनात्मक वाक्यों से वे चित्तीड़ की रक्षार्थ जान देने का संकल्प कर अपनी-अपनी सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। उपर्युक्त आशय का एक पत्र राजमाता ने देविलया के स्वामी बाघसिंह के पास भी भेजा, जिसको पाते ही उसने विक्रमादित्य-द्वारा होनेवाले अनुचित कार्यों का विस्मरण कर चित्तौड़ की रत्ता के लिए श्रपने प्राणों को उत्सर्ग करने का दढ़ संकल्प कर लिया पर्व सुलतान की दी हुई जागीर का परित्याग कर वह तत्काल श्रपने राजपूर्तो-सहित चित्तीह जा पहुंचा। शीघ ही चित्तीहगढ वीर चत्रियों से भर गया, परंतु दुर्ग में खाने पीने का सामान दो महीनों से अधिक चलने लायक न था तथा सुलतान की सेना में रसद, तोप, बारूद, गोले आदि प्रचुरता से थे। इसलिए सब सरदारों ने उभय पत्त के बलाबल पर विचार

<sup>(</sup> १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ० ३६७।

कर महाराण। विक्रमादित्य एवं उसके छोटे भाई उद्यसिंह को, जय तक युद्ध समाप्त न हो तब तक के लिए, उनके निन्हाल बूंदी भेजने और महाराणा के स्थान में रावत बाघसिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बना उसकी आहानुसार दुर्ग के द्वार खोलकर श्रेष्ठ सैन्य से लड़ने का निश्चय किया। फिर उन्होंने सुलतान से लड़ने के लिए किले के चारों तरफ उचित स्थानों पर मोर्चे लगाकर वहां बड़े-बड़े सरदारों को नियत कर दिया। मुंहणोत नैणसी का कथन है कि इस अवसर पर रावत बाघसिंह ने अपने पिता सुरजमल-द्वारा सादड़ी पर अधिकार रहते समय चारणों आदि को दिये हुए १७ गांवों के, उनके वंशधरों के अधिकार में बराबर यने रहने की राजमाता से प्रतिक्षा कराली थी।

जब सरदारों ने वाघसिंह की महाराणा का प्रतिनिधि नियत किया तो उसने उनसे कहा कि आप लोगों ने मुक्तको महाराणा का प्रतिनिधि बनाया है तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं आगे यदकर किले के मुख्य द्वार पर लड़ें। निदान वह रावत नरबर्द सिहत दुर्ग के प्रथम द्वार पाइलपोल पर आ उटा। इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने अपने मोर्चों पर आ जमे। बीका-खोह पर हाड़ा अर्जुन, भैरवपोल पर सोलंकी भैरवदास, हनुमानपोल पर भाला सज्जा तथा सिंहा और गणेशपोल पर डोड्रिया भाग सुलतान से लड़ने के लिए प्रस्तुत थें।

इधर तो राजमाता ने चित्तीड़ की रक्ता का यह उपाय किया और उधर राखी भेज उसने बादशाह हुमायूं, से फिर सहायता की याचना की।

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० २६-३०। मेरा उदयपूर राज्यका इतिहासः जि॰ १, पृ० ३६७-६।

<sup>(</sup>२) देखो उपर ए० ७० टि० ३।

<sup>(</sup>३) यह रावत श्रजा के पुत्र सारंगदेव का पीत्र श्रीर जोगा का बेटा था । इसके वंशघरों में मेवाड़ में कानोड़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराव हैं श्रीर सारंगदेवोत कहलाते हैं।

<sup>(</sup>४) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३०। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास;

सुलतान बहादुरशाह श्रोर बादशाह हुमायूं के बीच श्रनबन थी, जिससे हुमायूं उसे नए करना चाहता था। राजमाता कर्मवती का संदेश पाकर उसने उसको नए करने का यह उपयुक्त श्रवसर समभा। वह श्रपनी सेना-सहित बहादुरशाह से लड़ने के लिए रवाना हुश्रा। ग्वालियर के पास पहुंचने पर उसको बहादुरशाह का पत्र मिला कि मैं इस समय ज़िहाद (धर्म-युद्ध) पर हूं, यदि तुम हिन्दुश्रों की सहायता करोगे तो खुदा के सामने क्या जवाब दोगे? यह पत्र पाकर हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर गया श्रीर चित्तौड़ के युद्ध के परिणाम की प्रतीत्ता करने लगा।

इस प्रकार हुमायूं के मार्ग में रुक जाने से बहादुरशाह को चित्तौड़ पर आक्रमण करने में सुभीता हो गया और उसने चारों तरफ़ से क़िले पर घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया। उसके साथ के तोपखाने में यूरोपिश्रन (पोर्चुगीज़) गोलंदाज़ भी थे, जिन्होंने वेगपूर्वक गोलंदाज़ी शुरू कर दी। उसी समय बीका खोह की तरफ़ से सुरंग के द्वारा दुर्ग की पैंतालीस हाथ दीवार उड़ गई, जिससे हाड़ा अर्जुन अपने साथियों-सहित मारा गया। गिरी हुई दीवार के मार्ग से दुर्ग में प्रवेश करने के लिए गुजराती सेना ने प्रवल श्राक्रमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी वीरता से रोका। बहादुर-शाह ने तोपों को त्रागे कर पाडलपोल, स्रजिपोल त्रीर लाखोटा की बारी की तरफ़ से इमला किया। तब दुर्ग का द्वार खोलकर बड़ी वीरता से राजपूतों का समृह उनपर टूट पड़ा। उस समय महारावत बाघसिंह ने शत्रु-सेना से घोर युद्ध किया श्रीर श्रंत में वह पाडलपोल के बाहर शत्रु-सैन्य से लड़ता हुआ मारा गया । वहां उसका स्मारक आज भी बना हुआ है और उसकी पूजा होती है। बाघसिंह के मारे जाने पर राजपृत-सेना का व्यूह भंग हो गया और गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी। राजपूतों ने मुसलमान सेना का मुक़ाबला करने में कसर न रखी। उनके अनेक वीर हताहत हुए श्रीर जब राजपूतों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सरदार काम श्रा गये तो सुलतान की

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३०-३१। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; ाज॰ १, पृ० ३१७-६।

सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया। राजमाना कर्मवता ने जय दुर्ग यचने की आशा न देखी तो बहुतसी स्त्रियों के साथ जीहर किया। इस युद्ध में सुलतान बहादुरशाह विजयी हुआ और उसने चिन्तीड़ पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध चिन्तीड़ का 'दूसरा शाका' कहलाता है'।

बहादुरशाह का थोड़े समय तक ही चिन्तौड़ पर अधिकार रहा। वह अपना अधिकार स्थिर भी न करने पाया था कि बादशाह हुमायूं ने उसपर चढ़ाई कर दी। मन्दसोर के निकट दोनों में लड़ाई हुई, जिन्नमें बहादुरशाह हारकर मांडू की तरफ़ भाग गया। फिर तो हुमायूं ने उसका पीछाकर

(१) मंहयोत नेयायी की त्यानः प्रथम भागः, १० ४४-४। टाइः राजस्थानः जि० १, १० ३०३। वीरविनोदः, द्वितीय भागः, १० ३१। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहासः जि० १, १० ३६६। मुंशी देवीप्रसादः महाराया रतनसिंह भार विक्रमादित्य का जीवनचरित्रः, १० ६६-७३।

मुंहणोत नैणसी ने अपनी क्यात में वि० सं० १४८६ (ई० स० १४३३) में बहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने और दुर्ग पर मुलतान का अधिकार होने का उन्नेल किया है (भाग १, १० १४), परन्तु उसका वि० सं० १४८६ में मुलतान का चित्तौड़ पर अधिकार होने का कथन ठीक नहीं जान पड़ता, क्यों कि वहीं पहली बार की चढ़ाई में सुलतान के चित्तौड़ को चेर लेने और फिर संधि होकर लौट जाने तथा दूसरी बार की चढ़ाई में सरदारों के काम आने एवं जौहर होने के पीछं सुजानान का अधिकार होने का वर्यान है। ऐसी स्थित में पहली चढ़ाई वि० सं० १४८६ में और दूसरी वि० सं० १४६३ में होकर उस समय जौहर होना एवं चित्तौड़ पर सुजतान का अधिकार होना मानना पड़ेगा। कारसी सवारी की मं बहादुरशाह की चित्तौड़ की दोनों चढ़ाह्यों की घटना आस-पास की होने से उनका वर्यान एक ही स्थल पर किया है और वर्यान भी कुछ अस्पष्ट है। इसलिए यह संभव है कि कर्नेल टॉड ने भी ये दोनों घटनाएं एक ही समक्त उनका संवत् १४८६ में घटित होना लिख दिया हो।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में एक स्थान पर माघ सुदि ४ शुक्रवार को बाघसिंह की मृत्यु होना जिखा है, परन्तु वि० सं० १४६१ माघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, श्रिपंतु मंगलवार था। इसलिए ख्यात के लेखानुसार माघ सुदि ४ को मृत्यु होना माना नहीं जा सकता। 'वीरविनोद' में वि० सं० १४६२ चैत्र सुदि ४ को श्रंतिम युद्ध होना जिखा है, जो फ्रास्सी तवारीख़ों से भी ठीक जान पहता है।

मालवा और गुजरात कें विशाल राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अभागा बहादुरशाह अपना राज्य गंवाकर दीव बंदर के पास पोर्चुगीज़ों के हाथ से मारा गया। हुमायूं के मुकाबले में बहादुरशाह के परास्त होने का समाचार सुनकर चित्तौड़ में रही-सही गुजराती सेना भी भागने लगी। ऐसा सुअवसर देख मेवाड़ के बचे हुए सरदारों ने थोड़े-बहुत राजपूतों को एकत्र कर गुजराती सेना पर (जो चित्तौड़ में नियत थी) आक्रमण कर दिया, जिससे सुलतान की बची हुई सेना भाग गई और बिना अधिक रक्तपात के ही मेवाड़वालों का पुन: चित्तौड़ पर अधिकार हो गया ।

कर्नल टाँड ने इस युद्ध में महारावत बाघासिंह के काम आने की बड़ी प्रशंसा की हैं। उसका कथन है कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह्न 'छांगी' स्रजमल के पुत्र (वाघासिंह) के शीश पर उठाई गई, उस दिन उसका जैसा प्रकाश हुआ, वैसा कभी न हुआं। सच्युच अपने देश की रत्ता के लिए तो वीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिहास में अनेक उदाहरण हैं, परन्तु निःस्वार्थ भाव से इस प्रकार आगे बढ़कर काम आने के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। बाघासिंह के पिता स्रजमल और पितामह चेमकर्ण से मेवाड़ के महाराणाओं का विरोध रहा था, पर चित्तौड़ पर आपित्त के समय उन सब बातों को भूलकर अपने प्राणों की बाज़ी लगा देना अवश्य ही बाघासिंह के सद्गुणों का परिचायक है। महाराणा का प्रतिनिधि बनकर चित्तौड़ की रत्ता में वीरगित प्राप्त करने के कारण उस (बाघासिंह )के वंशजों की उपाधि 'दीवान' हुई और वे देवलिया के दीवान कहलाते हैं ।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि उस(बाघसिंह)के

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः, द्वितीय भाग, पृ०३२-३३। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहासः, जि॰ १, पृ० ४००। मुंशी देवीप्रसादः, महाराणा रतनसिंह श्रौर विक्रमादित्य का जीवन-चिरित्रः, पृ० ७४-६।

<sup>(</sup>२) टॉड; राजस्थान; जि०१, पृ०३६३।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३० टिप्पण १ तथा पृ० १०११। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३६⊏, टिप्पण २।

बाघसिंह की रागियां श्रोर संतनि पांच रागियां थीं, जिनसे छु: पुत्र - रायसिंह, जेतमाल भारमल, कान्हा, खानजी '. मानजी - तथा दो पुत्रियां रामकुंवरी श्रीर शामकुंवरी उत्पन्न हुई ।

रावत वार्घासंह युद्ध-वीर, धर्मित्रय खाँर दानी नरेश था। स्वदेशप्रेम और कुलामिमान उसकी नसों में कुट-कुट कर भरा हुआ था।

उसने निःस्वार्थ भाव से चित्तीड़ की रहा के लिए
अपने प्राण् उत्सर्गकर संसार के सामने एक बड़ा
आदर्श उपस्थित किया। उसमें एक विशेष गुण् यह भी था कि
अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि उसने पीछी नहीं ली; अपितु
जब वह युद्ध चेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि वन कर लड़ने गया, उस
समय उसने राजमाता कर्मवती हाड़ी से अपने िता म्रुजमल द्वारा मेवाड़
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बहाल रहने की प्रतिक्षा करा ली। इस
उदाहरण से उसके चरित्र की महत्ता सिद्ध होती है। यदि उस अयसर पर
वह राजमाता से नया पहा तथा अधिक सम्मान मांगता तो यह भी मिल
सकता था; परन्तु उस वीर ने अपने वंशजों के लिए राजपूर्ता स्थमाव के
विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिश्रित याचना की, जो, उसके
दिर्मल चरित्र का परिचय देती है।

'हरिभूषण महाकाव्य' का कर्त्ता कि वि गंगाराम महारायत यायि हैं की प्रशंसा करता हुआ, उसकी विलासिप्रिय नरेश बतलाता हैं; किंतु गंगाराम का यह मत प्राह्म नहीं हो सकता, क्यों कि यदि वह विलासिप्रिय व्यक्ति होता तो युद्ध-तेत्र में मरने को कभी सम्रध नहीं होता । गंगाराम, बहादुरशाह से युद्ध होना तो लिखता है; किंतु बार्घासह के धराशायी होने का कुछ भी वर्णन नहीं करता । गुजराती सैन्य का भाग जाना और

<sup>(</sup>१) खानजी के वंशज आंबीरामा और बोड़ी साखथली के प्रथम वर्ग के सर-दार हैं और वे खानावत कहलाते हैं।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ०२।

<sup>(</sup>३) गंगाराम; हरिभूषण महाकाच्य; सर्ग ४, रलोक ३-३१।

महाराणा की विजय होना श्रादि कथन भी उसका ज्यों का त्यों स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि श्रनेक प्रमाणों से उपर्युक्त युद्ध में बाघर्सिंह की मृत्यु होना श्रोर बहादुरशाह की विजय होकर थोड़े दिनों तक उसका चित्तौड़ पर श्रधिकार रहना सिद्ध है, जैसा कि इम ऊपर बतला चुके हैं।

बांघसिंह का कोई शिलालेख तथा ताम्रपत्र नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर श्रिधक प्रकाश पड़ना कठिन है, तो भी उसका जो-कुछ इतिहास प्राप्त है, उसके श्राधार पर कहा जा सकता है कि वह देशभक्त श्रीर वीर स्त्री था।

### रायसिंह

बाघिसह के वि० सं० १४६१ (ई० स० १४३४) में मालवे की जागीर छोड़ने पर मेवाइ-राज्य ने सादड़ी श्रादि की पैतृक जागीर पुनः उसको वहाल कर दी, श्रतप्य उसका कुटुंब सादड़ी में ही रहने लगा श्रीर जब बाघिसिंह का बहादुरशाह की चढ़ाई के समय युद्ध में परलोकवास हो गया, तब उसका पुत्र रायिसिंह श्रपने पिता की संपत्ति का श्रिधकारी हुआ। चिस्तौड़ पर उसके पिता के वीरतापूर्वक काम श्राने से उसको मेवाइ-राज्य की तरफ़ से धरियावद की जागीर भी प्रदान की गई?।

चित्तौड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राजपूतों ने वहां पर पीछा अधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बूंदी से बुलाकर उसको थाय पन्ना का बनवीर के डर चित्तौड़ का राज्य सौंप दिया; किन्तु उसका से उदयसिंह को रायसिंह के आचरण न सुधरा। उसने बात-बात पर सरदारों पास ले जाना का अपमान करना जारी रखा, यहां तक कि अपने पिता संग्रामसिंह (सांगा) को कुंवरपदे में आतु-विरोध के समय आश्रय देनेवाले पंवार कर्मचंद्र का भी उसने अपमान किया। यह देख सरदारों

<sup>(</sup>१) वही; सर्ग ४, श्लोक १-२०।

<sup>(</sup>२) श्रर्सकिन; राजपूताना गैज़ेटियर (मेवार रेज़िडेंसी); जि॰ २ ए, पृ० १६७ (ई॰ स॰ १६०८)। एक ख्यात में साटोला भी जागीर में मिलने का उन्नेख है।

को उस( विक्रमाद्त्य )से पूर्ण घृणा हो गई स्रोर वे उसको राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे। इस पड्यंत्र में महागणा संप्रामिस के परलोकवासी कुंवर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र बनवीर को भी (जो विक्रमादित्य का क्रपापात्र था) सरदारों ने शामिल कर लिया। कुछ समय बाद ही अपना प्रमुत्व स्थापित हो जाने पर विक्रमादित्य तथा उदयसिंह को मार निष्कंटक राज्य करने का विचारकर बनवीर ने वि० सं० १४६३ (ई० स० १४३६) में एक दिन रात्रि के समय विक्रमादित्य को मार डाला।

विद्युत्-वेग की भांति यह समाचार राज-महलों में फैल गया और अन्तः पुर में बुहराम मच गया। मध्य रात्रि में; राज-महलों में रोना-पीटना ग्रुक हो जाने से लोग श्राश्चर्यान्यित हो गये और एक वारी (पत्तल श्रादि बनानेवाले) ने उदयसिंह की धाय पन्ना खींची से भी यह बात कह सुनाई। वारी के मुख से बनवीर-द्वारा विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर धाय को बड़ी चिंता हुई और उसे भय हुश्ना कि वह श्रव उदयसिंह को भी श्रवश्य मारेगा। श्रतपव उसने बड़ी फुर्तों से उदयसिंह को बारी के साथ वाहर निकाल दिय और उसके स्थान पर श्रपने पुत्र को सुला दिया, जो उदयसिंह की श्रवस्था का था। धाय ने यह परिवर्त्तन इतनी शीघ्रता से किया कि दूसरा कोई इस भेद को न जान सका। इतने में हाथ में नंगी तलवार लिए बनवीर वहां पहुंचा और उसने धाय से पूछा कि उदयसिंह कहां है। तब पन्ना ने पलंग पर सोये हुए बालक की तरफ़ संकेत किया। बनवीर, उदयसिंह को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता था; इसलिए पूरी-पूरी जांच किये बिना ही उसने शीघ्रतापूर्वक उस सोये हुए बालक पर तलवार का प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।

<sup>(</sup>१) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ३६७। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ ३३। मुंशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह श्रौर विक्रमाजीत का जीवनचरित्र; पृ॰ ७८-७६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ॰ ४०१।

<sup>(</sup>२) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ३६७-८। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ ३३। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ॰ ४०१।

कठोर हृद्य करके धाय पन्ना ने वनवीर द्वारा अपने पुत्र का मारा जाना देखा और जब वह वहां से चला गया तो वह अपने मृतक पुत्र का अग्नि संस्कार कर वहां से चल दी। लुक-छिपकर किले के वाहर निकल वह पूर्व संकेत के अनुसार जहां बारी उद्यसिंह को लेकर ठहरा हुआ था वहां गई। फिर वह उद्यसिंह को लेकर रावत रायसिंह के पास सादड़ी पहुंची। रावत रायसिंह ने धाय पन्ना के मुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर खेद पकट किया और उसको आश्वासन देकर अपने यहां ठहराया; किन्तु स्थायी-रूप से उन्हें अपने यहां रख वनवीर का विरोधी बनने की उसमें शक्ति न थी, इसलिए उसने उस(उदयसिंह) को सुरचित रूप से डूंगरपुर भिजवा दिया ।

ढूंगरपुर पहुंचने पर वहां के महारावल पृथ्वीराज ने उसका सम्मान तो किया; परन्तु बनवीर से विरोध होते में हानि समभ उसको अपने यहां

बनवीर को चित्तौड़ से निका-लने के लिए रावत रायसिंह का महाराखा की सहायतार्थ जाना थोड़े ही समय तक रखा श्रीर उदयसिंह के लिए सबसे सुरक्तित स्थान कुंभलगढ़ समक्त सवारी श्रादि का यथोचित प्रबंध कर उसने उस( उदयसिंह) को वहां पहुंचा दिया। वहां के दुर्गाध्यक्त श्राशाशह

नामक देपुरा (माहेश्वरी) महाजन ने श्रपनी माता के श्राग्रह करने पर उदयसिंह को श्रपने पास रक्खा ।

धीरे-धीरे यह बात प्रकाश में आने लगी कि उदयसिंह मारा नहीं गया है और धाय-सहित कुंभलगढ़ पहुंच गया है, जहां वह सही-सलामत है। तब चौहान खान (कोठारिये के रावत का पूर्वज) आदि बड़े-बड़े सरदार कुंभलगढ़ पहुंचे और उन्होंने दूसरे सरदारों को भी वहां बुलाया। फिर

<sup>(</sup>१) टाँड; राजस्थानः जि॰ १, पृ॰ ३६८। वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ॰ ६१। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहासः जि॰ १, पृ॰ ४०३।

कर्नल टॉड श्रौर 'वीरविनोद' के इस कथन से कि धाय पन्ना उदयसिंह को लेकर देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास देवलिया पहुंची थी, पाया जाता है कि उस समय रायसिंह देवलिया में रहता होगा।

<sup>(</sup>२) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ३६८-१। वीरिवनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ ६२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ॰ ४०३।

सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में ही वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३७) में उदयसिंह को गद्दी पर विठलाने का दम्तृर किया। उस समय उदयसिंह की आयु लगभग पंद्रह-सोलह वर्ष की हो चुंकी थी, इसलिए अरदारों ने पाली के सोनगरे अखैराज की पुत्री के साथ उसका विवाह भी कर दिया। तदनंतर चित्तीड़ से बनवीर को निकालने के लिए सलाह कर सेना एकत्रित करने की आयोजना की गई। महाराखा के इस विचार की ख़बर फैलते ही चारों तरफ़ से सैनिक आने लगे और उसके कुटुंबियों के अतिरिक्त प्रजा भी उसको देखने के लिए आतुर हो उठी। कुछ ही समय में ईडर का राव भारमल, बूंदी का हाड़ा राव सुलतान, इंगरपुर का कुंबर आसकरण, बांसवाड़े का महारावल जगमाल एवं महारावत रायसिंह आदि अपने राजपूतों को लेकर उदयसिंह की सहायतार्थ जा पहुंचे।

उधर वनवीर भी यह समाचार पाकर अपनी सेना-सहित मुक्तावले के लिए गया। माहोली (मावली) के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ जिसमें महाराणा की विजय हुई। अनन्तर ताणा-नामक स्थान पर अधिकार कर महाराणा चालीस हज़ार सेना के साथ चिन्नीड़ पहुंचा, परंतु साथ में, तोपखाना न था। इसलिए घेरा डालने पर भी किले पर अधिकार करने में कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर के प्रधान चील मेहता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलवा दिये, जिससे महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर वि० सं० १४६७ (ई० स० १४८०) में वहां अधिकार कर लिया।

महारावत रायसिंह के समय का शेष इतिहास भी उसके पूर्वजी के इतिहास के समान अंधकार में विलीन है। प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की

· रायसिंह का देहांत श्रौर उसकी संतति ख्यात तथा श्रन्य ख्यातों में लिखा है कि रायसिंह का वि० सं०१६०६ (ई० स०१४४२) में देहांत हुश्रा । उसके चार कुंबर—विकमसिंह (बीका),

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ६३।

<sup>(</sup>२) एक ख्यात में रायसिंह का साटोले के खेड़े में देहांत होने का उक्केख

उद्यकरण, श्रासकरण श्रीर पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकुंवरी हुई'। 'हृरिभूषण महाकाव्य' से पाया जाता है कि रायसिंह श्रपने पूर्वजों के समान वीर, नीतिनिपुण श्रीर किवयों का सम्मान करनेवाला था। उसकी प्रजा सम्पन्न थी। उसने कई तालाव श्रीर उद्यान बनवाये थे। चारण किवयों का उसके यहां बड़ा प्रभाव था श्रीर वह उनको दान देने में न श्रघाता थां। उस( रायसिंह )का कोई शिलालेख श्रथवा दानपत्र नहीं मिला है, श्रतपव उसके इतिहास पर श्रिधक प्रकाश डालना किठन ही नहीं एक प्रकार से श्रसंभव है।

मिलता है श्रौर यह भी लिखा है कि वि॰ सं॰ १६०७ (ई॰ स॰ १४४०) में महाराणा उदयसिंह के समय सादड़ी की जागीर छूट गई थी, परंतु श्रधिकांश स्थलों पर सादड़ी की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह (बीका) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे उस (विक्रमसिंह ) के प्रसङ्ग में इस घटना को विस्तृत रूप से लिखा जायगा।

- (१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० २।
- (२) वैरिवीरविनताकुचान्तरे स्वेददुर्घनपटीरकर्दमम् ।
  साध्वसानलाशिखाप्रतापिते यिन्नश्चम्य मिलितारिसूदनम्।।२४।।
  येन भूतलिमदं महीमृता सर्वतो गतदिरद्रलेशकम् ।
  पूरितं सकलद्रव्यसम्पदा स्वर्गपत्तनिमव व्यशोभत ॥ २५ ॥
  वाटिकाः कित महीमृता स्वयं कारिताः कित सरोवराणयि ।
  धर्मराज इव भूतले बभौ याचमानजनदानतत्परः ॥ २६ ॥
  यः कवीश्वरसभावश्चम्वदो लोकलोचनसुखाकरो बभौ ।
  न्यूनदानमपि लच्चसंख्यया येन दत्तिमह भूतले सदा ॥२७॥
  चारणैरितितरां निषेवितः संस्तुतः किवजनैः समन्ततः ।
  रञ्जयन्निजगुणैः कवीश्वरान् भासमान इह मानुवद्वभौ ॥२८॥
  सर्ग ४।

सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में ही वि० सं० १४६४ (ई० स० १५३७) में उदयसिंह को गद्दी पर विठलाने का दम्तृर किया। उस समय उदयसिंह की आयु लगभग पंद्रह-सोलह वर्ष की हो चुंकी थी, इसलिए लग्दारों ने पाली के सोनगरे अलैगज की पुत्री के साथ उसका विवाह भी कर दिया। तद्तंतर चित्तोंड़ से बनवीर को निकालने के लिए सलाह कर सेना एकत्रित करने की आयोजना की गई। महाराणा के इस विचार की लयर फैलते ही चारों तरफ़ से सैनिक आने लगे और उसके कुटुंबियों के अतिरिक्त प्रजाभी उसको देखने के लिए आतुर हो उठी। कुछ ही समय में ईडर का राव भारमल, बूंदी का हाड़ा राव सुलतान, टूंगरपुर का कुंबर आसकरण, बांसवाड़े का महारावल जगमाल एवं महारावत रायसिंह आदि अपने राजपूतों को लेकर उदयसिंह की सहायतार्थ जा पहुंचें।

उधर बनवीर भी यह समाचार पाकर अपनी सेना सहित मुक्ताबलें के लिए गया। माहोली (मावली) के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ जिसमें महाराणा की विजय हुई। अनन्तर ताणा नामक स्थान पर अधिकार कर महाराणा चालीस हज़ार सेना के साथ चित्ती हु पहुंचा, परंतु साथ में, तोपखाना न था। इसलिए घेरा डालने पर भी किले पर अधिकार करने में कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर के प्रधान चील मेहता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलवा दिये, जिससे महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर वि० सं० १४६७ (ई० स० १४४०) में वहां अधिकार कर लिया।

महारावत रायसिंह के समय का शेप इतिहास भी उसके पूर्वजों के इतिहास के समान श्रंथकार में विलीन है। प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की

. रायसिंह का देहांत श्रौर उसकी संतति ख्यात तथा अन्य ख्यातों में लिखा है कि रायसिंह का वि० सं०१६०६ (ई० स०१४४२) में देहांत हुआं। उसके चार कुंबर—विकमसिंह (बीका),

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० ६३।

<sup>(</sup>२) एक ख्यात में रायसिंह का साटोजे के खेड़े में देहांत होने का उद्घेख

उद्यकरण, आसकरण और पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकुंवरी हुई'। 'हृिरभूषण महाकाव्य' से पाया जाता है कि रायसिंह अपने पूर्वजों के समान वीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान करनेवाला था। उसकी प्रजा सम्पन्न थी। उसने कई तालाव और उद्यान बनवाये थे। चारण कवियों का उसके यहां वड़ा प्रभाव था और वह उनको दान देने में न अघाता था'। उस( रायसिंह )का कोई शिलालेख अथवा दानपत्र नहीं मिला है, अतएव उसके इतिहास पर अधिक प्रकाश डालना कठिन ही नहीं एक प्रकार से असंभव है।

मिलता है श्रौर यह भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (ई० स० १४४०) में महाराणा उदयसिंह के समय सादड़ी की जागीर छूट गई थी, परंतु श्रिधकांश स्थलों पर सादड़ी की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह (बीका ) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे उस (विक्रमसिंह ) के प्रसङ्ग में इस घटना को विस्तृत रूप से लिखा जायगा।

- (१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० २।
- (२) वैरिवीरविनताकुचान्तरे स्वेददुर्घनपटीरकर्दमम् ।
  साध्यसानलाशिखाप्रतापिते यिन्नश्चास्य मिलितारिसूदनम्।।२४॥
  येन भूतलिमदं महीभृता सर्वतो गतदिरद्रलेशकम् !
  पूरितं सकलद्रव्यसम्पदा स्वर्गपत्तनिमव व्यशोभत ॥ २५॥
  वाटिकाः कित महीभृता स्वयं कारिताः कित सरोवराणयपि ।
  धर्मराज इव भूतले बभौ याचमानजनदानतत्परः ॥ २६॥
  यः कित्रीश्वरसभावशम्वदो लोकलोचनसुखाकरो बभौ ।
  न्यूनदानमपि लच्चसंख्यया येन दत्तिमह भूतले सदा ॥२७॥
  चारणैरिततरां निषेतितः संस्तुतः कित्रजनैः समन्ततः ।
  रञ्जयिन्नजगुणैः किवीश्वरान् भासमान इह भानुबद्धभौ ॥२८॥
  सर्ग १।

## विकमसिंह (वीका)

रायसिंह का परलोकवास होने पर वि० सं० १६०६ (ई० स० १४४२) के लगभग उसका ज्येष्ठ कुंबर विक्रमिनंह, जिसको यीका भी कहते हैं, कांठल एवं मेबाइ में अपने पिता की संपत्ति सावशी आदि का अधिकारी हुआ। उसका जन्म वि० सं० १४६२ (ई० स० १४२४ ) में होना माना जाता हैं।

जपर महारावत रायसिंह के प्रसङ्ग में यतलाया गया है कि धाय पन्ना हारा वाल्यावस्था में महाराणा उदयिक्त, विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाने पर, रायसिंह के पास पहुंचाया गया थाः परंतु उसने विक्रमितिह का कांठल में जाना वनवीर के भय से उस समय विशेष सहायता न दी श्रीर उसको हंगरपुर पहुंचा दिया । इसके पीछे केंभलगढ़ में सरदारों के जा मिलने पर महाराणा, यनवीर को निकालने में समर्थ हुआ और वि० सं० १४६७ (ई० स० १४८० ) में चिन्नीह की तरफ़ बढ़ा। उस समय रायसिंह भी उक्त महाराणा की सहायतार्थ अपनी सना सहित सिमालित हुआ था। चिन्नीहगढ़ पर अपनी सना रढ़ हो जाने के उपरांत महाराणा ने रायसिंह की इस सेवा को विस्मरण कर दिया और

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० २। प्रतापगढ़ राज्य के बढ़ने की ख्यात; ए० २।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ के पहले के राजाओं के जन्म-संवत् भ्रव तक नहीं मिले हैं। जपर विक्रमसिंह का जो जन्म-संवत् दिया गया है, वह पंडित जगन्नाथ शाम्ना को मेजी हुई एक याददारत के आधार पर है। उसमें तिथि और वार नहीं दिया है और न उस-(विक्रमसिंह) की कोई जन्म-संवत् १४८२ टीक है अथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसकी पृष्टि में जब तक कोई दूसरा प्रमाण न मिले, तब तक इसे आनुमानिक ही मानना प्रेगा। विक्रमसिंह प्रतापगढ़ के राजवंश के मूलपुरुष के मकर्या का पांचवा वंशधर था। के मकर्या और रायसिंह (विक्रमसिंह के पिता) तक के समयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिंह का जन्म-संवत् १४८२ होना संभव जान पहता है।

श्रपनी बाल्यावस्था के समय उस( रायसिंह )के द्वारा सहायता न मिलने की बात को स्मर्ण कर वह उससे अप्रसन्न रहने लगा। संयोगवश रायसिंह का देहांत हो गया। तब विक्रमसिंह के सादडी आदि का स्वामी होने पर महाराणा उससे छेड़-छाड़ करने लगा और सादड़ी आदि की जागीर उसने राज्य में मिला ली। महाराणा उदयसिंह अपने भाई विक्रमादित्य की अपेत्ता श्रच्छा शासक था। राजपुताना के कई नरेश उसको श्रपना नेता मानते थे पवं उसने मेवाड़ के अतीत गौरव को थोड़ा-बहुत चमका दिया था । ऐसी श्रवस्था में उदयसिंह से मुकावला करने में विक्रमासिंह को हानि की ही संभावना थी, अतएव उसने बलपूर्वक सादड़ी की जागीर अपने अधिकार में रखना श्रेयस्कर न समका श्रीर महाराणा के सादड़ी की जागीर ले लेने पर वह वि० सं० १६१० (ई० स० १४४३) के लगभग मेवाड़ का सदा के लिए परित्याग कर<sup>3</sup>, स्वाधीनतापूर्वक जीवन व्यतीत- करने की भावना से श्रपने पितामह सूरजमल-द्वारा जीते हुए कांठल प्रदेश में चला गया तथा वहां की स्थिति को सुदृढ़ कर ग्रयासपुर में रहने लगा ।

दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायुं ने गुजरात के खुलतान बहादुरशाह को हराकर मालवा तथा गुजरात विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों उस-

( हुमायूं )के सरदार शेरखां ने बंगाल में विद्रोह हाजीख़ां की सहायतार्थ महाराणा कर दिया। इसपर हुमायूं ने मालवे की श्रोर से के साथ कुंवर तेजिंसिंह को भेजना उधर प्रस्थान किया। वहां उसने विद्रोह को दवाने

की चेष्टा की, पर उसमें सफलता नहीं हुई श्रीर शेरखां ने हुमायूं को परास्त कर दिल्ली की सलतनत पर अधिकार कर लिया तथा शेरशाह नाम से श्रपने को दिल्ली का स्वामी घोषित किया । वह केवल छः वर्ष ही राज्य करने पाया था कि उसका दहांत हो गया। उसके पीछे उसके वंशजों

<sup>(</sup>१) कैंप्टेन सी॰ ई॰ येट: गैज़ेटियर आव प्रतापगढ़: पृ० ७६। मेजर के॰ डी० अर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६७।

<sup>(</sup>२) कैंप्टेन सी॰ ई॰ येट: गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़: पृ॰ ७६। मेजर के॰ द्धी॰ अर्सिकिन; रोज़ेटियर श्रॉव् प्रतापगढ़; प्र॰ १६७।

ने केवल दस वर्ष ही सलतनत का उपमोग किया श्रौर वि० सं० १६१२ (ई० स० १४४४) में सूर वंरा के श्रंतिम वादशाह सिकंदरशाह से दिल्ली की सलतनत पीछी वादशाह हुमायूं ने छीन ली, किन्तु उसी वर्ष मस्जिद की सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई श्रोर उस( हुमायूं) का पुत्र श्रकवर तेरह वर्ष की श्रायु में दिल्ली का स्वामी हुश्रा। उस समय मेवात (श्रलवर इलाक़ा) पर श्रेरशाह के गुलाम सेनापित हाजीखां का श्रिधकार था। वहां से उसको निकालने के लिए वादशाह ने पीरमुहम्मद सरवानी (नासिरुल्मुल्क) को ससैन्य रवाना किया। पीरमुहम्मद के पहुंचने पर हाजीखां भागकर श्रजमेर चला गया, जहां उस समय

(१) महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के मुलतान यहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने पर अजमेर पर भी गुजराती सलतनत का अधिकार हो गया था, परंतु वहां उसका श्रधिकार थोड़े समय तक ही रहा। बहादुरसाह की पराजय के पीछे दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुमायूं के समय शेरख़ां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर श्रिधिकार कर लिया श्रीर श्रपना नाम शेरशाह रखा । इस श्रव्यवस्था से लाभ उठा मेइते के राव वीरमदेव ने श्रजमेर पर श्रधिकार कर लिया, परंतु वह श्रपना श्रधिकार वहां थोड़े दिन ही रख सका और जोधपुर के राव मालदेव ने उससे भजमेर छीन लिया । वि॰ सं॰ १६०० (ई० स॰ १४४३) में शेरशाह सुर की मान्नदेव पर चढ़ाई हुई, उस समय अजमेर राठोड़ों के हाथ से निकल गया। फिर शेरशाह सूर के पुत्र सलीमशाह सूर ( इस्लामशाह ) की मृत्यु के पीछे राव मालदेव ने पुनः वहां पर श्राधिकार करने के लिए श्रपनी सेना भेजी। इसपर शाही सेवकों ने, जो श्रजमेर में नियत थे, वि० सं० १६१० (ई॰ स॰ १४४३) में महाराखा उदयसिंह को चित्तीं से बुलाया। महाराखा ने वहां से राठोड़ों की सेना को हटाकर श्रपना श्रधिकार जमा लिया । हाजीख़ां से महाराखा की वि॰ सं॰ १६१३ (ई॰ स॰ १४४७) में हार हो जाने पर उसको श्रजमेर से निकालने के लिए बादशाह श्रकवर ने सेना भेजी, जिसने उसको निकालकर वहां श्रपना श्रधिकार स्थिर किया । खगभग १३४ वर्षों तक श्रजमेर पर मुग़ल सलतनत का श्रिधिकार रहा । मुग़बों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूबा था श्रीर राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, जोधपुर श्रादि राज्य इस सूबे के अन्तर्गत थे। मुग़ल बादशाहत की अवनति के दिनों में महाराणा उदयसिंह का श्रधिकार था । महाराणा ने उस(हाजीखां)को वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए कहलाया। इसपर हाजीखां ने अपना दूत भेज महाराणा से निवेदन कराया कि मैं तो श्रापका सहारा समभ यहां त्राकर ठहरा हूं, परंतु जोधपुर का राव मालदेव मुभे लूटना चाहता है, इसलिए श्राप मेरी सहायता करें। राव मालदेव के समय शेरशाह सूर-द्वारा मारवाड़ पर चढ़ाई होकर जोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के श्रिधिकार से निकल गया था, इस कारण मालदेव का सूर-खान्दान तथा उसके श्राश्रितों से वैर होना स्वाभाविक था। हाजीख़ां के पास श्रतुल संपत्ति थी, श्चतएव राव मालदेव ने शेरशाह-द्वारा होनेवाली हानि का बदला लेने के लिए यह अवसर उपयुक्त समभा और हाजीखां के अजमेर पहुंचने पर उसने अपने सरदार पृथ्वीराज जैतावत ( बगड़ीवालों का पूर्वज ) की श्रध्यज्ञता में श्रपनी सेना रवाना की । श्रकेले हाजीखां की राठोड़ों से सामना करने की सामर्थ्य न थी, इसलिए महाराणा की सहायता उसको अपेक्तित थी। महाराणा उदयासिंह श्रीर राव मालदेव के बीच श्रनवन थी, दूसरे हाजी खां ने उसको सहायता देने के एवज़ में चालीस मन सोना श्रीर कुछ हाथी भी देने का इक़रार किया था। फलतः वि० सं० १६१३ ( ई० स० १४४६ ) में हाजीखां की सहायतार्थ महाराणा स्वयं अपने कई बड़े सरदारों एवं डूंगरपुर के महारावल श्रासकरण, बांसवाड़ा के स्वामी जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और श्रभयसिंह ने यहां पर श्रधिकार जमाने का उद्योग किया । उसमें श्रभयसिंह सफल हुश्राः परंतु फिर उससे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने श्रजमेर ले लिया । जयसिंह की मृत्यु के बाद राठोड़ों ने पुनः वहां श्रधिकार किया, किंतु व्वालियर के सिंधिया जय श्रापा को जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि० सं १८१२ (ई॰ स॰ १७११ ) में छुल से मरवा डाला। इसपर जनकूजी सिंधिया ने श्रपनी विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई की। तब विजयसिंह ने कई लाख रुपये सेना न्यय के और श्रजमेर का ज़िला जनकूजी को देकर श्रपना पिंड छुड़ाया। फिर दौलतराव सिंधिया से वि॰ सं॰ १८७१ (ई॰ स॰ १८१८) के लगभग अंग्रेज़ सरकार ने यह प्रांत से सिया।

प्रतापसिंह, वृंदी के राव सुरजन हाड़ा, रामपुरा के राव दुर्गा, राव जयमल मेड़ितया (मेड़ते का) श्रादि के साथ मालदेव की संना के मुक्तावले के लिए रवाना हुआ। महाराणा की इस बड़ी सेना में देविलया के स्वामी विक्रमसिंह का कुंवर तेजिसिंह भी श्रपनी सेना-महित सिम्मिलत हो गया थां। इस श्रवसर पर बीकानेर के स्वामी राव कल्याणमल ने भी (जिसका हाजीखां से मेल श्रीर मालदेव से वैर था) श्रपनी सेना उस-(हाजीखां) की सहायतार्थ रवाना की, जिससे हाजीखां का यल बढ़ गया। महाराणा श्रीर हाजीखां के सिम्मिलत कटक श्रीर बीकानेर की सिनिक-सहायता को देख जोधपुर के सरदारों ने श्रपने सेनापित पृथ्वीगंज को समभाया कि राव मालदेव के श्रव्छे-श्रव्छे सरदार पहले ही काम श्रा गये हैं। यदि हम भी मारे गये तो राव का वल घट जायगाः क्योंकि हाजीखां के सहायकों की संख्या बहुत श्रियक है श्रीर उससे सामना करने में बड़ी कठिनाई होगी इसलिए इस समय लोट जाना ही उन्तित होगा। इसपर वस्तु-स्थित श्रपने श्रवुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़े ही मारवाड़ की सेना-सिहत लौट गया।

गुजरात के सुलतान बहादुरशाह के आक्रमण के पीछे मालवे पर दिल्ली की सलतनत का अधिकार हो गया; परंतु वह स्थिर भी न होने पाई

<sup>(</sup>१) किवराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें' (संख्या १२६६) घौर मुंशी देवीप्रसाद-रचित 'महाराणा उदयसिंहजी का जीवनचरित्र' (ए०६५) में इस घटना के वर्णन में तेजसिंह को देवलिया का रावत लिखा है; परंतु वह वि० सं० १६१३ (ईं० स० १४४६) में रावत नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उसका पिता विद्यमान था, जैसा कि श्रागे के वर्णन से स्पष्ट होगा।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ १, प्ट॰ ७४) में लिखा है कि वि॰ सं॰ १६११ में राव मालदेव ने मेइते पर चढ़ाई की, उस समय पृथ्वीराज मारा गया; परतु इसके विरुद्ध नैग्यसी की ख्यात (भाग १, प्ट॰ ४८-१) में यह लिखा है कि वह वि॰ सं॰ १६१३ में हाजीख़ां के विरुद्ध राव मालदेव की तरफ़ से अजमेर में सेना लेकर गया था, परन्तु महाराग्या के हाजीख़ां की सहायतार्थ आ जाने पर लौट गया। अनन्सर मेइते में राव जयमल से युद्ध करता हुआ वह काम आया।

विक्रमसिंह का सुहागपुरा खेरोंट, कोटड़ी, नीनोर, दलोट श्रौर पलथाना पर श्रधिकार करना थी कि शेरशाह का भगड़ा खड़ा हो जाने से हुमायूं को बंगाल में जाना पड़ा। उस समय (वि० सं० १४६२ = ई० स० १४३४ में) मालवे के खिलजी वंश के सुलतानों का गुलाम मल्लूखां, हुमायूं के अमीरों को निकालकर क़ादिर के नाम से वहां का सुल-

तान बन गया। शेरशाह ने दिल्ली की सलतनत दढ करने के उपरांत मालवे की तरफ़ बढ़कर हि० स० ६४६ (वि० सं० १६०० = ई० स० १४४३) में मल्लुखां को वहां से निकाल दिया और श्रपनी तरफ से श्रजाखां (सजा-वलखां) को वहां का हाकिम नियत किया, जो शेरशाह सूर के वंशज मुहम्मदशाह सूर के समय स्वतंत्र होकर वहां का सुलतान बन बैठा । मालवे में होनेवाले इन परिवर्त्तनों से विक्रमसिंह ने वडा लाभ उठाया और श्रपनी सत्ता कांठल पर सुदृढ कर ली। कांठल के निवासी मीरो वहे निर्भय श्रौर स्वेच्छाचारी थे। वे मालवे के श्रितिरिक्त दूर-दूर तक लूट-खसोट किया करते थे। इस कारण मालवे के मुसलमान हाकिमों को विक्रमार्सिंह-द्वारा कांठल पर सुदृढ़ श्रधिकार होकर उपद्रवी मीणों का दमन होने में लाभ था । इन शक्तिशाली भीयों के प्रथक प्रथक दल थे, जिनको विजय करने और अधीन रखने में बड़ी सेना की आवश्यकता थी. परंत उधर की श्राय इतनी श्रधिक नहीं होने से मालवे के मुसलमान हाकिम सर्वदा उदासीन रहते थे, अतएव विक्रमासिंह के कांठल के मीणों को दवाने से वे उसके विरोधी नहीं हुए। फिर उसने अपने बाहुबल से थोड़े समय में ही उपद्रवी मीणों के कई मुखियों को मारकर वहां पर श्रपनी प्रभुता स्थापित की, जिससे शांति स्थापित होकर लूट-खसोट कम हो गई। विक्रमसिंह-द्वारा मीणों को दवाने का मालवे के मुसलमान हाकिमों पर अच्छा प्रभाव पड़ा श्रौर उसने भी उनसे मैत्री स्थापित कर उनको श्रपना सहायक बना

<sup>(</sup>१) नागरी प्रचारिणी (त्रैमासिक) पत्रिका, काशी (नवीन संस्करण); भाग ३, ए० १७०।

<sup>(</sup>२) वहीं; पृ० १७०।

लिया। इससे उसको वहां अपना चेत्र विस्तीर्ण करने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने देवलिया से दिल्ल और दिल्ल पूर्व में गयासपुर के निकट बसनेवाले राजपूर्तों को भी, जो मीणों के साथ लूट-स्नसोट में भाग लिया करते थे, द्वाकर सोतगरे चोहानों से सुद्वागपुरा तथा जलसे हिया, राठो हों से खेरोंट, डोडियों से कोटड़ी, प्रतिहारों से नीतोर पवं दलोट तथा मुसल-मानों से पलथाना छीन लियें। सुद्वागपुरा के इलाके पर अधिकार करने के समय सेंसमल (सूरजमल का कुंबर) के चार पुत्र अच्चयराज, पीथा, देवीसिंह और उद्यसिंह काम आयें। तदनन्तर उसने वि० सं० १६१७ (ई० स० १४६०) के लगभग देवलिया में रहना स्थिर कियां।

ख्यातों तथा 'वीरिवनोद' में लिखा है कि विक्रमिसेंह ने भामस्या मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर अधिकार किया और उसकी

ख्यातें श्रीर देवी मीखी की स्मृति में देवलिया बसाने की कथा स्त्री देवी उसके साथ सती होने लगी, तब उसने उसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए उसके नाम पर देवलिया क्रसवा बसाकर वहां अपनी राजधानी नियत की । प्रतापगढ़ राज्य के गैज़े-

टियरों में भी ऐसा ही बृत्तांत है, परंतु वहां भामत्या मीगा की मृत्यु पर देवी मीगी के सती होने का कुछ भी उक्लेख नहीं कर देवी मीगी के मारे

<sup>(</sup>१) कैप्टेन सी॰ ई॰ येट; गैज़ेटियर भाव प्रतापगढ़ (ई॰ स॰ १८८०); पृ॰ ७६। मेजर के॰ डी॰ अर्सिकन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ॰ १६७। वीरिबनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ १०५६। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ॰ ३।

<sup>(</sup>२) प्रतापगद राज्य की एक पुरानी ख्यात: पु० ३।

<sup>(</sup>३) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर झॉव् प्रतापगढ़ (ई० स० १८८०); पृ०७६। मेजर के० डी० झर्सकिन; गैज़ेटियर झॉव् प्रतापगढ़ पृ० १६८। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०४१। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यास; पृ० ३।

<sup>(</sup>४) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० २। बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०४१।

जाने पर उसके नाम से देवलिया क्रसवा बसाने का वर्णन किया है ।

मुंहणोत नैण्सी रावत विक्रमसिंह के प्रसङ्ग में लिखता है—"उस-(विक्रमसिंह) को राणा उदयसिंह ने अपने देश से निकाल दिया, तब वह गांव बड़ेरी में आसारण नामक मेरों की दादी के पास गया। उस बड़ेरी (वृद्धा) का मेर बड़ा आदर करते थे। पहले तो मेरों ने उसे वहां न टहरने दिया, परंतु जब उसने सौंगंध-शपथ खाकर उनको विश्वास दिलाया, तब बह रहने पाया। अन्त में होली के दिन बीका (विक्रमसिंह) ने दगा कर सब मेरों को मार डाला और देवलिया लिया। आसारण के वंशजों के पास अब तक एक गांव जागीर में है और उनका बड़ा भरोसा है ।"

नैण्सी की ख्यात प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों की अपेद्मा प्राचीनता की दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। पेसी दशा में अन्य ख्यातों आदि का सारा कथन कपोल-कल्पित उद्दरता है। जैसा कि ऊपर (पृ०१७ में) बतलाया गया है देविलया पर महारावत सूरजमल के समय ही अधिकार हो गया था। संभव है कि बाव्यसिंह और रायसिंह का उस ओर अधिक ध्यान न रहने से वहां के आदिम निवासी मीणे उच्छं खल हो गये हों, जिनको विक्रमसिंह ने, दबाकर अधीन किया हो।

विक्रमसिंह के कांठल श्रीर उसके समीपवर्ती इलाक़ों पर श्रिधकार करने के समय उसका पितृज्य कांधल (सेंसमल का पुत्र), जिसको मेवाङ्-

कांधल को धमोतर, सुरतायासिंह को ढोडरवाखेड़ा श्रीर विजयसिंह को खेरोट की जागीर देना राज्य की तरफ़ से नींबाहेड़ा की जागीर थी, श्रपनी जागीर छोड़कर उसके साथ चला गया । इसी प्रकार सुरताणसिंह(रणमल का पुत्र श्रौर सूरजमल का पौत्र) ने मेवाड़ में प्राप्त करजू की जागीर

छोड़कर उसको सहायता दी। इसके एवज़ में विक्रमसिंह ने अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर कांधल को धमोतर की, सुरताणसिंह को

<sup>(</sup>१) कैप्टेन सी॰ ई॰ येट; गैज़ेटियर ब्रॉव् प्रतापगढ़ (ई॰ स॰ १८८०); ए॰ ७६। मेजर के॰ डी॰ अर्सकिन; गैज़ेटियर ब्रॉव् प्रतापगढ़; ए॰ २२२।

<sup>(</sup>२) सुंह्योत नैयासी की क्यात; प्रथम भाग, पृ० ६४-५। १३

ढोढखाखेड़ा (जिसको श्रव कल्याणपुरा कहते हैं) की तथा कांधल के भाई उदयसिंह के पुत्र विजयसिंह को खेरोट की जागीरें देकर अपना सरदार बनाया।

वागड़ के स्वामी महारावल उदयसिंह ने श्रपने दो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को डूंगरपुर का राज्य दिया था श्रीर छोटे पुत्र जगमाल

बांसवाड़ा के स्वामी प्रतापसिंह की तरफ रहकर डूंगरपुर के महारावल श्रासकरण से युद्ध करना को (जिसकी माता पर महारायल का अधिक प्रेम था) वागड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता में ही उसको बांसवाड़ा का पृथक् राजा बना दिया था। वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२८) के: खानवे

के युद्ध में उदयसिंह का परलोकवास होने पर उन दोनों भाइयों में विरोध हो गया श्रीर कई लड़ाइयां हुई। फिर गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने मही नदी का पूर्वी माग जगमाल के श्रीर पिश्चमी भाग पृथ्वीराज के रखकर यह बखेड़ा तय करा दिया। जगमाल की मृत्यु पर उसका दूसरा पुत्र जयसिंह बांसवाड़े का स्वामी हुआ श्रीर ज्येष्ठ पुत्र किशनसिंह तथा उसके वंशज राज्य से वंचित रहे। जयसिंह का देहांत होने पर बांसवाड़े की गदी पर प्रतापसिंह बैठा। उसके समय में डूंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा के बीच फिर विरोध की श्रीश भड़क उठी तथा डूंगरपुर के स्वामी महारावल श्रासकरण ने बांसवाड़े पर श्रीधकार कर लिया।

'हरिभूषण महाकाव्य' का कत्ती किव गंगाराम लिखता है— "महारावत प्रतापिसंह श्रोर महारावत विक्रमिसंह धर्म-बंधु (पगड़ी बदल भाई) थे। इसिलिए प्रतापिसंह पर विपत्ति देख विक्रमिसंह ने उसकी सहायतार्थ प्रस्थान किया। इस युद्ध में वागड़ के श्रिधिकांश चौहान सरदार श्रासकरण की तरफ़ थे, जिनसे मही नदी के तट पर विक्रमिसंह

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ३। ढोढरवाखेड़ा का नाम पीछे से ठाकुर कल्याणसिंह के नाम पर कल्याणपुरा रक्खा गया।

<sup>(</sup>२) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द ३, भाग १ ( हूंगरपुर राज्य का इतिहास ), ए० ६७-८ तथा भाग २ (बांसवादा राज्य का इतिहास), ए० ७४-६ ।

की सेना का मुक्ताबला हुआ। चौहानों ने बड़ी वीरता से युद्ध कर मही नदी को मृत्यु-चेत्र बनाया और अंत में उसने महारावल आसकरण से बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिंह को दे दिया ।"

(१) स्रभूदथ चत्रकुलाभिमानी बीकाभिषेयः किल तस्य सुनुः। यत्खड्गधारा अभहतोऽरिवर्गो महीतटे खेलित मृतवर्गैः ॥ १ ॥ पुराऽऽसकर्षः किल रावलोऽस्त्रतापसिंहेन युयोध यत्र । वंशालयाधीश्वरधर्मबन्धुः समागतो देवगिरेर्महीशः ॥ ३ ॥ महाहवं तत्र तयोर्बभूव महीतटेषु प्रसमं समेषु । परस्परं प्रासफलैः प्रजन्नुश्चौहानभूपा रखगीतगीताः ॥ ४ ॥ समुच्छलत्कच्छतुरङ्गमस्थः स्फुरत्स्फुलिङ्गावलिखङ्गघातैः । त्रुट्यत्तनुत्रान् लसदश्रवारान् रणेऽरिवीरानकरोत्स वीकः ॥ ४ ॥ भिद्धाः पतन्तः करवालिकाभिः समुः १३३ हान्याः प्रवाहाः । चौहान बेहोल् (?)गगारग्रेऽस्मिन्नन्योन्यमेषां घटितं प्रचक्तः ॥ ७ ॥ तीरेषु मह्याः पतिताः कबन्धामीमा विरेजुः करवालहस्ताः । सुखं शयानाः किल नीरमध्याद्विनिर्गता मद्गुरबालकाः किम् ॥ १२ ॥ स्ण्रस्थलीभूपितिरासकर्णस्तत्याज बीकामुजदण्डमीरुः। चलात्करीटः स्फुरदश्ववारश्चौहानवर्गोऽभिमुखी बभूव ॥ १४ ॥ जब्नुः शितैः प्रासफलैः सखेटाश्चौहानभूपारस्राहमत्ताः । समुद्धासद्धाहुकरालखङ्गाः सुशोर्गानेत्रा धृतवर्मदेहाः ॥ १४॥ सन्त्रासयन्यः किल दिरगजालीर्दम्मामकः विकासिः प्रवृद्धैः। चौहानभूपैश्चतुरङ्गसैन्यो वीकानरेन्द्रोऽपि युयोध भूयः ॥ १६ ॥ चेत्रं प्रतापाय ददौ प्रतप्तो वीकाभुजादग्डलसन्प्रतापैः। इत्युक्तवान् सन्निहितः स्ववर्गीः मह्याः परं पारमुपाससाद ॥ २०॥

ढोढखाखेड़ा (जिसको अब कल्याण पुरा कहते हैं) की तथा कांधल के भाई उदयसिंह के पुत्र विजयसिंह को खेरोट की जागीरें देकर अपना सरदार बनायां।

वागड़ के स्वामी महारावल उदयांनंह ने ऋपने दो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को डूंगरपुर का गाज्य दिया था श्लौर छोटे पुत्र जगमाल

बांसवाड़ा के स्वामी प्रतापसिंह की तरफ रहकर डूंगरपुर के महारावल भासकरण से बुद्ध करना को (जिसकी माता पर महारायल का अधिक प्रेम था) वागड़ का पूर्वा भाग देकर अपनी विद्यमानता में ही उसको यांसवाड़ा का पृथक् राजा बना दिया था। वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२८) के खानवे

के युद्ध में उदयसिंह का परलोकवास होने पर उन दोनों भाइयों में विरोध हो गया श्रीर कई लड़ाइयां हुई। फिर गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने मही नदी का पूर्वी भाग जगमाल के श्रीर पश्चिमी भाग पृथ्वीराज के रखकार यह बखेड़ा तय करा दिया। जगमाल की मृत्यु पर उसका दूसरा पुत्र जयसिंह बांसवाड़े का स्वामी हुआ श्रीर ज्येष्ठ पुत्र किशानसिंह तथा उसके वंशज राज्य से वंचित रहे। जयसिंह का देहांत होने पर बांसवाड़े की गद्दी पर प्रतापसिंह बैठा। उसके समय में डूंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा के बीच किर विरोध की श्रीय भड़क उठी तथा डूंगरपुर के स्वामी महारावल श्रासकरण ने बांसवाड़े पर श्रीधकार कर लिया।

'हरिभूषण महाकाव्य' का कर्ता किय गंगाराम लिखता है— "महारावत प्रतापसिंह श्रोर महारावत विक्रमसिंह धर्म-बंधु (पगड़ी बदल भाई) थे। इसलिए प्रतापसिंह पर विपत्ति देख विक्रमसिंह ने उसकी सहायतार्थ प्रस्थान किया। इस युद्ध में वागड़ के श्रिधिकांश चौहान सरदार श्रासकरण की तरफ़ थे, जिनसे मही नदी के तट पर विक्रमसिंह

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३। ढोढरवाखेड़ा का नाम पीछे से ठाकुर कल्यायासिंह के नाम पर कल्यायापुरा रक्ता गया।

<sup>(</sup>२) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द ३, भाग १ ( हुंगरपुर राज्य का इतिहास), ए० १७-८ तथा भाग २ (बांसवादा राज्य का इतिहास), ए० ७१-६।

की सेना का मुक्तावला हुआ। चौहानों ने बड़ी वीरता से युद्ध कर मही नदी को मृत्यु-चेत्र बनाया और श्रंत में उसने महारावल आसकरण से बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिंह को दे दिया ।"

(१) स्रभूदथ चत्रकुलाभिमानी बीकाभिषेयः किल तस्य सूनुः। यत्खंड्गधारा अभिहतोऽरिवर्गो महीतटे खेलति भूतवर्गैः ॥ १ ॥ पुराऽऽसकर्षः किल रावलोऽमृत्प्रतापसिंहेन युयोध यत्र । वंशालयाधीश्वरधर्मबन्धः समागतो देवगिरेर्महीशः ॥ ३॥ महाहवं तत्र तयोर्बभूव महीतटेषु प्रसमं समेषु । परस्परं प्रासफलैः प्रजन्नुश्रौहानभूपा रस्पगीतगीताः ॥ ४ ॥ समुच्छलत्कच्छतुरङ्गमस्थः स्फुरत्स्फुलिङ्गावलिखङ्गघातैः । त्रुट्यत्तनुत्रान् लसदश्रवारान् रणेऽरिवीरानकरोत्स वीकः ॥ १ ॥ भिद्धाः पतन्तः करवालिकाभिः समुच्छलद्रक्तचलत्प्रवाहाः । चौहान बेहोल(?)गगारग्रेऽस्मिन्नन्योन्यमेषां घटितं प्रचक्रुः ॥ ७ ॥ तीरेषु मह्याः पतिताः कबन्धाभीमा विरेजुः करवालहस्ताः । सुखं शयानाः किल नीरमध्याद्विनिर्गता मद्गुरबालकाः किम् ॥ ९२ ॥ रणस्थलीभूपितिरासकर्णस्तत्याज बीकामुजदराडभीरुः। चलात्करीटः स्फुरदश्ववारश्चौहानवर्गोऽभिमुखी बभूव ॥ १४ ॥ जन्तुः शितैः प्रासफलैः सखेटाश्चौहानभूपारस्यसङ्गमत्ताः । समुक्तसद्घाहुकरालखङ्गाः सुशोर्गानेत्रा धृतवर्मदेहाः ॥ १५॥ सन्त्रासयन्यः किल दिरगजालीर्द्यनामकः विविनिभः प्रवृद्धैः। चौहानभूपैश्चतुरङ्गसैन्यो वीकानरेन्द्रोऽिप युयोध भूयः ॥ ९६ ॥ चेत्रं प्रतापाय ददौ प्रतप्तो वीकाभुजादगडलसत्प्रतापैः। इत्युक्तवान् सिन्निहितः स्ववर्गो मह्याः परं पारमुपाससाद ॥ २०॥

इस घटना का बृत्तांत संत्रेप से हमने डूंगरपुर श्रीर बांसवाहा राज्य के इतिहासों में दिया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा श्रौर प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में इस घटना का कुछ भी वर्णन नहीं है । अनुमान होता है कि जव प्रतापसिंह के समय महारावल श्रासकरण ने किशनसिंह तथा उसके वंशजों को बांसवाड़ा राज्य दिलाने का उद्योग किया, तब उस ( ऋासकरण)-के विरुद्ध विक्रमसिंह को प्रतापसिंह का पच लेकर युद्ध करना पड़ा हो। 'हरिभूषण महाकाव्य' में इस संबंध में विस्तृत वर्णन है, जो अलंकारिक ढंग से हैं और काव्यों में प्रायः श्वतिशयोक्ति भी पाई जाती है। इस दृष्टि से वह इस दोष से वंचित नहीं हो सकता, परंतु किर भी वह इस युद्ध के प्रसङ्ग में बहुत कुछ प्रकाश डालता है, जिसका ख्यातों में श्रभाव है। उससे महारावत विक्रमसिंह की वीरता, रण-कुशलता एवं मित्र-वन्सलता का यथेष्ट परिचय मिलता है। वहां इस घटना का कोई संयन् नहीं दिया है। पेसी दशा में श्रासकरण श्रोर विक्रमसिंह के बीच यह युद्ध किस समय हुआ इसके विषय में निश्चित् रुप से कुछ नहीं कहा जा सकता; परंतु आसकरण का राज्य-समय वि० सं० १६०७ -१६३६' (ई० स० १४४१-१४८०) तक तथा प्रतापासिंह का राज्य-समय वि० सं० १६०७ -१६३६<sup>२</sup> (ई० स० १४४०-१४७६) तक निश्चित् है च्यौर विक्रमसिंह की गद्दीनशीनी वि० सं०१६०६ ( ई० स॰ १४४२) तथा देहांत दामाखेड़ी गांव के उस( विक्रमसिंह )के पुत्र तेजसिंह के वि० सं० १६२१ भाद्रपद सुदि ११ (ई० स० १४६४ ता० १८ अगस्त) के ताम्रपत्र<sup>3</sup> से वि० सं० १६२० (ई० स० १४६३) के आस-पास होना पाया

महान् प्रतापस्य जयस्तदाऽऽसीदभूत्सुरेभ्यो जयपुष्पतृष्टिः । सुखं स वंशालयमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमंदिरेषु ॥ २१ ॥ सर्ग ६ ।

<sup>(</sup>१) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि॰ ३, भाग १ ( ढूंगरपुर राज्य का इतिहास), पु॰ ६६।

<sup>(</sup>२) वही; भाग २ ( बांसवाङ्ग राज्य का हतिहास ), पृ० = ३ ।

<sup>(</sup>३) ..... श्रीमहारावतजी श्रीतेजसीं (सिं) घजी वचनातु ऋगि

जाता है। यही संवत् बड़वे की ख्यात में भी दिया है। श्रानुमानतः श्रासकरण श्रोर विक्रमसिंह के बीच यह युद्ध बि० सं०१६२० (ई० स०१४६३) के पूर्व किसी समय हुश्रा होगा।

ख्यातों में विक्रमसिंह के देहांत के विषय में मत-भेद है। कोई उसका देहांत वि० सं० १६३३ (ई० स० १४७६) में और कोई वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७६) में और कोई वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७८) में होना बतलाती है, परंतु दोनों कथन विश्वसनीय नहीं है; क्योंकि उसके उत्तराधिकारी तेजसिंह के वि० सं० १६२१ भाद्रपद सुदि ११ (ई० स० १४६४ ता० १८ अगस्त) के ताम्रपत्र में पुरोहित दामा को सूर्य-ग्रहण के अवसर पर दामाखेड़ी गांव दान देने का उन्नेख है, जिससे उसका देहा- वसान वि० सं० १६२० (ई० स० १४६३) के लगभग होना संभव है।

भरामण परोत दामा जोग्य अत् थने श्रीक्रस्नार्पण सुरज परव महे गाम दमाखेड़ी नीम सीम सुदा जीमाहे ज्मीन वीगा १९०० अग्योरेसे या चंद्रार्क यावत उदक अघाट कर सारी लागट वलगट टंकी टुसी सहीत नीरदोस करे आपी जणीरी मारा वंसरो थई ने चोलण करेगा नहीं। चोलण करे जणी ने चीतोड भागा नु पाप छे। स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरते वसुंघरां (ष)ष्टी वर्स(ष) सह(सह) आणी(साणि) विष्टा या(यां) जाअ(य)ते कृमी(मि) दुवे श्रीमख समत १६२१ रा वर्से भादवा सुदि १९ दीने श्रीरस्तु॥

#### मूल ताम्रपत्र की छाप से।

(१) उपर्युक्त ताम्रपन्न में दामाखेड़ी गांव सूर्यंत्रहरण पर पुरोहित दामा को दान करने का उन्नेख है। प्रहणों का मिलान करने पर वि० सं० १६२१ श्रापाढ विद ३० (ई० स० १४६४ ता० म जून) गुरुवार को सूर्यंत्रहरण होना पाया जाता है। जैसा कि प्रायः देखा जाता है, प्रहण के श्रवसर पर दान का संकल्प तो कर दिया जाता है, परन्तु स्थावकाश सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताम्रपत्र में भी ऐसा ही हुआ हो।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात से झात होता है कि उस-(विक्रमसिंह) के चार राणियां थीं, किंतु एक दूसरी ख्यात में उसके पांच राणियां होना लिखा हैं। उसके चार पुत्र विक्रमसिंह की राणियां तेजसिंह, सुरजनों, शार्दू लिसहैं एवं किशनदास और किशनकुंचरी नामक पुत्री हुई।

रावत विक्रमींसंह वीर, मित्रवत्सल श्रीर स्वतंत्रताभिमानी राजा था। इसलिए उसको पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करना श्रसहा था। इसलिए उसने मेवाड़ के बाहर जाकर अपने वाहुबल से कांटल के मीणों एवं श्रन्य लड़ाकू जातियों पर विजय प्राप्तकर अपनी भावी संतान के लिए एक स्वतंत्र राज्य कायम किया.

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य के बद्दवे की ख्यात; ए० २-३। इस ख्यात में विक्रमसिंह के पुत्रों के नाम तेजसिंह, शार्दूजसिंह, सुरजन, केशबदास धौर किशनसिंह तथा पुत्रियों के नाम वक्षभकुंवरी श्रीर जाजकुंवरी दिये हैं।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात: ४० ४।

<sup>(</sup>३) सुरजन के वंशज प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में रायपुर के सरदार हैं। उसके पुत्र रामदास को रायपुर की जागीर मिलकर उसका पृथक् ठिकाना क्रायम हुआ।

<sup>(</sup> ४ ) धतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में शार्वुलिसिंह को सीधपुरा और वैरा गांव महारावत विक्रमिसिंह-द्वारा मिलने का उन्नेख है।

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य से मिली हुई एक पुरानी ख्यात में महारावत विकमितिह का किशनदास को कांतला की जागीर देने का उन्नेख है एवं उसके लिए ख्यातों में लिखा है कि वह (किशनदास) महाराणा प्रतापितिह के समय किसी युद्ध में काम भाषा और इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशनसिंह के पुत्र को जीरण के पास भागान गांव दिया, जो इस समय ग्वालियर राज्य के भन्तर्गत है।

<sup>(</sup>६) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ०६। इस ख्यात में केशवदास का नाम विक्रमसिंह के पुत्रों में है एवं वक्षभकुंवरी भीर खालकुंवरी के नाम पुत्रियों में नहीं हैं। 'वीरविनोद' ( द्वितीय भाग, पृ० १०४६) में भी उस (विक्रमसिंह )के पुत्रों के नाम सही होने में बदवा-भाटों के कथम पर कुछ संदेह प्रकट किया है।

जिसका स्त्रपात स्रजमल के समय में ही हो चुका था। वह समय के अनुसार श्राचरण करता था। मालवे के मुसलमान हाकिमों के साथ उसने मित्रता का व्यवहार रखा, जिससे उसको श्रपना राज्य िश्यर करने में कुछ बाधा नहीं हुई। वांसवाड़ा राज्य पर डूंगरपुर के स्वामी श्रासकरण ने श्रधिकार किया, उस समय उसने श्रासकरण से विरोध कर बांसवाड़ा पुनः प्रतापसिंह को दिलाया। वह स्वभाव का उदार श्रौर विनम्न था। ख्यातों में लिखा है कि उसने बगवा गांव बसाया श्रौर ग्रयासपुर में प्राकार बनवाया। बगवा गांव में उसने छत्री, तालाब, बावड़ी श्रौर बाग बनवाये।

# चौथा अध्याय

# महारावत तेजसिंह से प्रतापसिंह तक

## तेजसिंह

रावत विक्रमसिंह का देहांत होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र तेजसिंह वि० सं० १६२१ (ई० स० १४६४ ) के लगभग देवलिया का स्थामी हुआ।

दिल्ली पर अपनी हुकूमत इड़ करने के पीछे मुगल बादशाह अकबर ने मालवा में सेना भेज उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके साथ ही

हल्दी घाटी के युद्ध में महारावत के काका कांधल का महाराया के पत्त में लड़कर काम श्राना उसने राजपूताना के नरेशों को अपने अधीन बनाने का प्रयत्न आरंभ किया, जिसमें वह कुछ सफल भी हुआ। राजपूताना के नरेशों में उस समय मेवाड़ का स्वामी महाराणा उदयसिंह प्रमुख था।

इसिलिए बादशाह ने वि० सं० १६२४ (ई० स० १४६८) में चित्तीड़ पर चढ़ाई कर बहुत दिनों तक युद्ध करने के पश्चात् वहां अधिकार कर लिया। चित्तीड़ पर शाही सेना का आक्रमण होते के पूर्व ही महाराणा उदयसिंह दुर्ग-रत्ता का भार अपने सामन्तों को देकर पश्चिमी पहाड़ों में जा रहा था। इसके बाद वह चार वर्ष तक जीवित रहा। उसका उत्तराधिकारी

<sup>(</sup>१) देखो उपर प्र०१। मुंहगोत नैयासी अपनी ख्यात में विक्रमिंड के पीछे उसके पुत्र भाना (भानुसिंह) का गद्दी बैठना जिखता है, जो ठीक नहीं है। विक्रमिसिंह का पुत्र तेजिसिंह था और तेजिसिंह का पुत्र भानुसिंह था, जिसका हमने यथा- प्रसङ्ग उल्लेख किया है। स्वयं तेजिसिंह के तीन दानपत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा अन्यत्र भी उसका वर्णन मिजता है, जिससे स्पष्ट है कि विक्रमिसिंह के पीछे वह देविजया का स्वामी हुआ था।

महाराणा प्रतापिसह (प्रथम) हुआ, जो दृ दृ-प्रतिक्ष और स्वंतत्रताभिमानी था। उस (महाराणा प्रतापिसंह) ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार न करने की प्रतिक्षा की। वि० सं० १६३० (ई० स० १४७३) में बादशाह ने आंवेर के कुंवर मानिसंह को मेवाड़ आदि के राजाओं को समभाकर शाही अधीनता में लाने के लिए भेजा। मानिसंह के डूंगरपुर होकर मेवाड़ में पहुंचने का समाचार पाकर महाराणा उसके स्वागतार्थ गोगूंदा से उदयसागर गया और उसने रीति के अनुसार कुंवर की पहुनाई की, परंतु भोजन के समय वह स्वयं शरीक न हुआ, जिससे कुंवर मानिसंह विना भोजन किये ही महाराणा से अप्रसन्न होकर चला गया।

अपने प्रधान सेनापित का अपमान होना बादशाह अकबर को बहुत ही अनुचित जान पड़ा। अतपव उसने महाराणा की धृष्टता का दंड देने के लिए वि० सं० १६३३ (ई० स० १५७६) में कुंवर मानसिंह की अध्यक्ता में अपनी सेना रवाना की। मेवाड़ में नाधद्वारे से कुछ दूर खमणोर गांव के पास हल्दीघाटी में महाराणा ने शाही सेना का वीरतापूर्वक मुक़ाबला किया, जिसमें दोनों पत्नों के बड़े-बड़े वीर काम आये। सन्ध्या होने पर महाराणा वहां से कोल्यारी गांव में चला गया और शाही सेना गोगूंदे में पहुंची। इस युद्ध में महारावत तेजसिंह ने अपने पितृत्य कांधल को महाराणा के पत्त में लड़ने के लिए भेजा था, जो वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया?

मालवे पर मुग़ल बादशाह अकबर का अधिकार हो जाने के पीछे देवलिया-राज्य भी मुग़ल साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया और वहां के स्वामी

प्रतापगढ़ राज्य की प्रांतु उस समय तक महारावत का शाही दरबार से सीधा संबंध नहीं जुड़ा था। उन दिनों मेवाड़ के

महाराणा प्रतापसिंह भ्रौर सम्राट् श्रकवर की सेना के बीच युद्ध चल रहा

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १०४६।

था। अपनी पित्रभूमि मेवाइ की श्रोर स्वभायतः ममता होने के कारण, महारावत की महाराणा प्रतापसिंह की तरफ सहानुभूति अवश्य थी, परंतु शाही सेना की प्रवलता से वह प्रत्यक्त रूप से महाराणा की सहायता न कर सकता था, तो भी वह इस श्रवसर पर दुहरी नीति रखकर इधर महाराणा श्रोर उधर वादशाह को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता था, जिससे उसके राज्य की हानि न हो। शाही श्रिधिकारियों से मेल मिलाप रख श्रपने राज्य की उन्नति करने की उसकी तीय इच्छा थी, परंतु स्वयं शाही दरवार में न जाने से वह श्रपने राज्य की कुछ भी वृद्धि न कर सका।

महारावत तेजसिंह के समय का श्रिधिक वृत्तांत नहीं मिलता है।
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि बि० छं० १६४४ (ई० स०
१४८७) में उसका हथनारा के पंचार महीड़ा
महारावल का पंचार हरराव श्रादि से युद्ध करना
उसका हतुएया की मगरी नामक स्थान पर भी
युद्ध हुआ, जिसमें उस( तेजसिंह )का सरदार खान काम आया ।
पंचार हरराव श्रोर सोनगरा नाहर का श्रिधिक पता नहीं चलता।
संभव है कि वे देवलिया के श्रास-पास के कोई ज़र्मादार हो श्रोर
अपना इलाक़ा छिन जाने के कारण देवलिया इलाक़ों में उपद्रव

ख्यातों में महारावत तेजसिंह का देहांत वि० सं० १६४० ( ई० स० १४६३ ) में होना लिखा मिलता है। 'वीरविनोद' में उसका मारा जाना लिखा है', जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में श्रथवा किसी व्यक्ति-द्वारा मारा जाना हो सकता है, परन्तु

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात: पृ० ४।

<sup>(</sup>२) खान, महारावत बाघसिंह का पुत्र था (देखो ऊपर ए॰ ८४ टि॰ १)।

<sup>(</sup>३) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; पृ० ३।

<sup>(</sup> ४ ) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १०४६।

ख्यातों में उसका मृत्यु-विषयक कोई कुलांत नहीं मिलता।

महारावत तेजिंसिंह के छः राणियां थीं। उसके भानुसिंह( भाना ) श्रौर सिंहा नामक दो कुंवर हुएं। उसके समय के दो ताम्रपत्रों की हमारे

पास छापें आई हैं, जिनका समय क्रमशः वि० सं० महारावत की राणियां क्षीर संतित आदि १६२१ भाद्रपद सुदि ११ (ई०स० १४६४ ता० १८ अगस्त) तथा वि० सं० १६३६ आषाढ वदि ४

(ई० स० १४७६ ता० १२ जून) है । उसने देविलया में वि० सं० १६३४

- (१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ० ३। श्रम्य राज्यों की बढ़वे भाटों की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात भी किएपत नामों से शून्य नहीं है। उसमें दिये हुए राणियों, कुंवरों तथा कुंवरियों के नाम श्रन्य ख्यातों से नहीं मिलते। इसलिए सत्यासत्य का निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए महारावत तेजसिंह की राणियों के नामों में बड़वे की ख्यात में जो नाम दिये हैं, वे हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य की श्राई हुई श्रन्य ख्यात के नामों से नहीं मिलते एवं उसमें उक्त महारावत के पांच राणियां तथा कुंवर भानुसिंह श्रीर सिंहा के श्रतिरिक्त मनभावती नामक कुंवरी भी होना लिखा है, जिसका बड़वे की ख्यात में उन्नेख नहीं है।
- (२) दमाखेड़ी गांव का ब्राह्मण दामा के नाम का ताम्चपत्र। श्रवतरण के लिए देखो ऊपर ए० १०० टिप्पण संख्या ३।
- (३) मा (म) हाराज श्री रावत तेजसी (तेजिसिंह) जी वचानातु (त्) म (मेह) ता माहव न (ने) गम (गाम) ९ पट्टा करे दीधु वाणी सवत (संवत्) १६३६ वर्षे स्रषाढ (स्राषाढ) वद ४ ....।

मूल ताम्रपत्र की छाप से।

प्रतापगढ़ के राजाश्रों के प्राप्त शिखालेखों, ताम्रपन्नों श्रादि में सबसे पुराने उप-युंक्र दोनों ताम्रपत्र हैं, जिनमें तेजसिंह की उपाधि 'रावत' श्रीर 'महाराज रावत' लिखी है। उसके उत्तराधिकारियों के भी कई लेखों में केवल 'रावत' श्रीर 'महाराज रावत' लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहां के राजाश्रों की सम्मान-सूचक उपाधि लिखने का कोई क्रम न था श्रीर लेखक जिस प्रकार चाहते लिखते थें। (ई० स० १४७८) में तेजसागर तालाय बनयाया। 'हिरिभूपण महाकाव्य' में उसके संबंध में लिखा है कि वह बीर, उदार, श्रीर गुगायाहक गजा था। उसके शत्रु उससे सदा उरते थे। यह विद्वानों का सत्संग करता था और उसकी राजधानी देवलिया समृद्ध थीं।

(१) बभूव बीकात्मजतत्प्रतापः श्रीतेजसिंहः प्रीतभृपशल्यः। पवित्रकीर्तिर्महनीयमूर्तिः चत्राम्युजानामिव चग्डभानुः ॥ २२ ॥ भूमराडलं तेन भृशं चकासे पुरन्दरेखेव पुरं गुराखाम । त्रानीरिघ प्रोत्कटतेजसेव महीभृता तन वृतं समन्तात् ॥ २३ ॥ अनेकम्पोत्तममोलिहीरनीराजितं पादयुगं विरेजे । प्रतापशंसिस्वमुजायुगस्य युगान्तचराडांशुप्तमम्य तस्य ॥ २४ ॥ अनेकवैरिव्रजसुन्दरीभिः संस्तूयमानी विनयन वीरः। स्राक्रम्य सिंहासनमुस्रमूर्तिः स्थितः प्रतापानलतापितारिः ॥ २५ ॥ दन्ताग्रदत्तस्वकराङ्गुलीभिः सालस्यिबन्दुम्त्रवदीत्त्रग्गाभिः। क्लेशात्प्रहारे स्वशिरोऽङ्गुर्लानां प्रस्फोटनेम्लानमुखाम्युजाभिः ॥२६॥ अहो भवन्तं करुणा न वाधते प्रसाद एपो विधिदुर्लिपीनाम् । घम्मिल्लचूडाश्रुतिभूषणानामित्थं बभौ त्वं शरणं कृपालो ॥ २७ ॥ बबाध नालस्यमहो महीशं न चाधयस्तं परि पीडयन्ति । बुधैरनैकैः स निनाय कालमखेदितः खैदितवैरिवर्गः ॥ २८ ॥ चन्द्रः कलङ्की स कलङ्कहीनः चारः समुद्रो मधुराकृतिः सः। स्थिरः सुराग्णां विटपी चलः सः कष्टोपमेयः स वभूव भूपः॥ २८॥ वित्ते हि चित्तं न कदापि दत्तं लुब्धो गुग्णानां गुग्णदत्तदृष्टिः। यस्तेजिसिंहः कलिकल्पवृत्तो नापूरयद् दृष्टिगतं न कं कम्।। ३०॥ सर्ग ६ ।

कान्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि प्रायः श्रक्तंकारों का श्रक्यधिक प्रयोगः

## भानुसिंह

महारावत भानुसिंह, जिसको 'भाना' अथवा 'भवानीसिंह' भी कहते थे, विक्रम संवत् १६४० (ई० स० १४६३) में राज्य-प्राप्ति देविलिया की गद्दी पर बैठा।

ग्वालियर राज्य के जीरण और नीमच के परगने, जो इस समय मालवे में हैं, पहले मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत थे। महाराणा उदयसिंह और

भानुसिंह श्रीर शकावत जोधसिंह सीसोदिया के बीच विरोध होना प्रतापिसंह के राज्य-काल में शाही सेना की चढ़ाइयों के समय वे महाराणा के हाथ से निकल गये श्रौर उनपर बादशाही श्रधिकार हो गया । वहां के शाही थानों पर बादशाह की तरफ़ से सयद लोग

नियत हुए। महाराणा प्रतापसिंह की तरफ़ से रावत गोविंद्दास खंगारोत (बेगमवालों का पूर्वज) नउवे बाघरेड़े (बाठरडे?) के थाने पर नियत था। वह सय्यदों से लड़कर मारा गया। वि० सं०१६४३ (ई० स०१४८६) में उक्त महाराणा ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। उस(प्रतापसिंह) के पिछले समय में मेवाड़ पर बादशाही सेना का आक्रमण न हुआ, जिससे उसे अपने देश की स्थिति सुधारने का अवसर मिला और उसने विपत्ति के समय अपना साथ देनेवाले सरदारों आदि की सेवाओं के एवज़ में

करते हैं, जिससे काक पाकर वास्तविकता केवल कवि-कल्पना ही मान ली जाती है। ऐतिहासिक श्रंश श्रल्प होने पर भी वे घटनाओं को श्रपनी रचना में तिल का ताड़ बना कर दिखलाते हैं। कवि गंगाराम ने भी 'हरिभूषणमहाकान्य' में ऐसा ही किया है, श्रतप्व उक्त कान्य में महारावत तेजसिंह के विषय का जो वर्णन है, वह श्रतिशयोक्तिपूर्ण है श्रीर समय को देखते हुए महारावत तेजसिंह के समय के इलिहास के विपरीत है।

उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। वि० सं० १६४३ (ई० स० १४६७) में उसका परलोकवास होने पर उसका पुत्र अमर्रासंह (प्रथम) मेवाड़ का स्वामी हुआ।

महाराणा उदयसिंह के पीत्र और शक्तिसिंह के पुत्र जोधसिंह ने उन दिनों महाराणा की आक्षानुसार मोखण, कराङ्गि, कुंडल की साद्ही (छोटी साद्ही) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई गांधसिंह के साथ वहां रहना आरंभ किया । किर महाराणा ने उसको नीमच और जीरण का पट्टा कर दिया । जोधसिंह वीर-प्रकृति का पुरुष था। अमशः अपना बल बढ़ाकर उसने देवलिया के गांधों को लृटना आरंभ किया और नीमच से भी वह चौथ मांगने लगा । इससे देवलिया के स्वामी भानुसिंह को भय हुआ कि वह देवलिया पर भी कभी दांत लगायेगा। निदान उसने जीरण के शाही फ़ौजदार को बहकाया कि जोधसिंह और वार्यासिंह को तुम यहां क्यों रहने देते हो । वे बढ़े आपितकारक हैं और तुमको मार डालेंगे।

भानुसिंह के शाही श्रफ़सरों से मेल-मिलाप रखने की नीति से जोधिसिंह पहले से ही श्रसंतुष्ट था। भानुसिंह-द्वारा मंदसोर के शाही फ़ौजमहारावत भानुसिंह श्रीर दार के श्रपने विरुद्ध भड़काये जाने की ख़बर पाकर शक्तावत जोधिसिंह के बीच वह कुद्ध हो गया और उसकी उस( भानुसिंह )से युद्ध होना पूरी शत्रुता हो गई। मंदसोर के शाही फ़ौजदार ने, जो सय्यद था, जोधिसिंह के विरुद्ध महाराणा श्रमरिसंह से शिकायत की, परंतु वहां जोधिसिंह का प्रवल प्रभाव होने से उसके विरुद्ध होनेवाली शिकायतों

<sup>(</sup>१) इसके वंशधर कण्योटी (मेवाड़ !) के सरदार हैं।

<sup>(</sup>२) मुंहयात नैयासी की ख्यात; प्रथम भाग, पु॰ १४।

<sup>(</sup>३) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १०४६।

<sup>(</sup> ४ ) मुंहयाोत नैयासी की ख्यातः प्रथम भाग, पृ० ६५ ।

<sup>(</sup>१) वहीं; ए० ६१।

की सुनवाई नहीं हुई । इसी बीच भार्नुसिंह भी महाराणा के पास पहुंचा श्रीर वहां एक दिन उसके तथा जोधिसह के बीच दरबार में ही कहा-सुनी हो गई। महाराणा के समकाने से उस समय तो बात दब गई श्रीर भार्नुसिंह वहां से देविलया तथा जोधिसह श्रपने निवासस्थान को लौट गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जब जोधिसह के उपद्रव में कमी न दीख पड़ी तब भार्नुसिंह मंदसोर के शाही फ़ौजदार मक्खनखां से मिला श्रीर दोनों ने श्रपनी सिम्मिलित सेना-द्वारा जोधिसह को दंड देना निश्चित किया। एक दिन वे दोनों पंद्रह सौ सवारों की भीड़-भाड़ के साथ जोधिसह पर चढ़ गये। जोधिसिंह भी श्रपने सौ सवारों श्रीर दो सौ पैदलों के साथ उनके सामने जा उटा। चीताखेड़े से कुछ दूरी पर एक वट वृत्त के पास दोनों दलों में लड़ाई हुई, जिसमें सय्यद मक्खन श्रीर महारावत भार्नुसिंह जोधिसह के हाथ से मारे गये, साथ ही जोधिसिंह भी जीवित न दला ।

'हरिभूषण महाकाव्य' का कर्त्ता किय गंगाराम श्रपने ग्रन्थ में महारावत तेजसिंह के पीछे सिंहा के देविलया का खामी होने श्रीर सिंहा की तरफ़ से उसके पितृब्य भानुसिंह के मक्खन की सहायतार्थ शक्तावत जोधसिंह से युद्ध करने का वर्णन करते हुए जोधसिंह श्रीर माखन (मक्खनखां)

- (१) मुंहणोत नैससी की ख्यात: प्रथम भाग, ए० ६४।
- (२) वीरविनोदः द्वितीय भागः पृ० १०५६।
- (३) मुंद्दणोत नैयासी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६४। वीरिवनोद; द्वितीय भाग, ए० १०४६। कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगद; ए० ७६। के० डी० अर्सिकन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगद; ए० १६८। प्रतापगद राज्य के बढ़वे की ख्यात (ए०३) में उस(भानुसिंह)का उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) के समय रणवीर (रणवाज्यां) के साथ की लड़ाई में मारे जाने का उन्नेख है, जो बिल्कुल ग़लत है। उदयपुर का महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) इस घटना के लगभग सौ वर्ष पीछे वि० सं० १७६७ (ई० स० १७१०) में वहां का स्वामी हुआ था।

के बीर गित प्राप्त करने का उल्लेख करता है ; किंतु भानुसिंह के विषय में उसने मौन धारण कर लिया है। ख्यातें भ्रौर प्रायः सब ही इतिहासवेचा तेजसिंह के भानुसिंह श्रौर सिंहा नामक पुत्र होना बतलाकर भानुसिंह

(१) पुरा दशपुराधीशः खानो माखनभूपतिः। चित्रकूटाधिनाथेन युयोध यवनेश्वरः ॥ २ ॥ मिलिता हिन्दवः सर्वे युद्धाय समुपिस्थताः । तान् विलोक्य तुरुष्केशः सिंहं चानुससार सः ॥३॥ तित्वतृव्या महावीरी भानुसिंही ययौ रखे । राणासेनाधिपं दृष्वा योधशक्तावतं पुरः ॥ ४ ॥ नभूव तुमुलं तत्र तयोरन्योन्यमाहवम् । देवदानवगन्धर्वमुनिविसायकारकम् ॥ ५ ॥ खङ्गानिष्कासयामासुः केऽपि चर्मघरा भटाः। विस्फारं घनुपां मध्ये कुर्वाग्णाः समराजिरे ।। ६ ।। विच्छिन्नबाहवः केऽपि परे मुद्गर-सरिएडताः । एकनेत्राश्चैकपादा विचेलुस्त्वपरे मृश्यम् ॥ ७॥ पट्ठागाः पातिताः सर्वे यवना ऋषि यापिताः । मुद्रलाः सादितास्तत्र हप्सिनो निहता रखे ॥ ८ ॥ मुमुचुः शक्तयः केऽपि मुशलान् लगुडोपलान् । निहता यवनाः सर्वे योधशक्तावतेन ते ॥ ६ ॥ तोबा तोबीत कुर्वाणा भानुसिंहमुपाययुः। मारयन्ति समुक्त्वेऽतिसहाये त्विय तिष्ठति ॥ १० ॥ तेषामिति वचः श्रत्वा खङ्गमाकृष्य निर्ययौ । योधमाकारयन्वीरो युगान्तदहनोपमः ॥ ११ ॥ रुधिरस्रावसञ्जाता वाहिन्यो वाहिता भृशम् । मुगडकूर्मकबन्घोग्रमद्गुरासिम्मवाकुलाः ।। १२ ॥

को तेजिसिंह का उत्तराधिकारी बतलाते हैं। खयं भानुसिंह के वि० सं० १६४१ श्रीर १६४२ के ताम्रपत्र मिल चुके है। ऐसी श्रवस्था में गंगाराम का यह कथन कि तेजिसिंह के पीछे सिंहा देविलया का स्वामी हुश्रा तथा भानुसिंह, सिंहा का चाचा (तेजिसिंह का भाई) था श्रीर वह सिंहा की तरफ़ से जोधिस से युद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है। नैएसी की ख्यात में, जो प्राचीनता की दृष्टि से श्रधिक महत्वपूर्ण हैं,

क्रापि बुम्बारवाः पेतुः क्रापि भीममहारवाः । करियां गर्जितं क्रापि क्रापि दक्काघनस्वनाः ॥ १३ ॥ इति घोरे रगो जाते योधशक्तावतः स्वयम् । युयोध भानुना वीरः सानुमानिव चञ्चलः ॥ १४ ॥ युध्यमानान् रगो दृष्ट्वा पातयामास तद्भटान् । मृगानां कुलमासाद्य समन्युरिव केसरी ॥ १५ ॥ "" युध्यमानं रखे भानुं दृष्ट्वा योधः समागतः । परस्परमभूद् युद्धं दारुणं वीरयोस्तयोः ।। २३ ।। स्रादौबागौस्ततः प्रासेरिसिमस्तदनन्तरम । पश्चात् कट्टारकैर्युद्धं तयोरिव तयोरभूत ।। २४ ।। तच्छत्रं भानुना वासैशिछन्नं योधोऽपितद्ध्वजम् । उभौ चिच्छिदतुः सद्यः सस्वनं घनुषोर्गुग्म् ॥ २५. ॥ \*\*\* खङ्गमाकूष्य चिच्छेद प्रासं भानुकरिश्वतम् । सोऽपि खङ्गचतं तसायुपवीतोचितं ददौ ॥ २७ ॥ पश्चातकदृारिकाघातैः पातितः समराङ्गर्णे । योधशक्तावतो वीरो गतासुरगताभिधः ॥ २८ ॥ माखनः खनिमापननः शक्तया योधेन संहतः। राहृरिव पपातोव्यी कृष्णेनेव पुरा रखे ।। २६ ॥ समग्र सहे। शक्तावत जोधिंसह के साथ होनेवाले युद्ध में भानुसिंह के मारे जाने का स्पष्ट उन्लेख है। जीरण में उस(भानुसिंह) की स्मारक छत्री बनी हुई है। उसके लेख में भी शक्तावत जोधिंसह के साथ होनेवाले युद्ध में उसके मारे जाने का उन्लेख है। अतप्य भानुसिंह का उसी युद्ध में मारा जाना अधिक माननीय है। प्राचीन पंरपरा का अनुयायी होने से गंगाराम ने अपने काव्य में दु:खान्त प्रसङ्ग को जान-वृक्षकर छोड़ दिया है और देविलया के स्वामी बाधिंह, भानुसिंह तथा जसवंतिसिंह (जो युद्ध करते हुए वीरगित को प्राप्त हुए) के देहांत पर मीन साधि लिया है। इसी प्रकार उसने वहां के अन्य नरेशों की भी मृत्यु-वार्ता का उन्लेख नहीं किया, जिससे कहा जा सकता है कि उसने अपने इस काव्य को सुखान्त बनाने का ही लच्च रखा हो।

'वीरिवनोद'' में भी इस युद्ध का वर्णन है, परंतु वहां इस घटना का कोई समय नहीं दिया है, परन्तु महारावत भानुसिंह की छुत्री के लेख में वि० सं० १६४४ (ई० स० १४६७) के मार्गशीर्प में उसका शकावत जोधसिंह

<sup>(</sup>१) द्वितीय भाग, ए० १०४६।

<sup>(</sup>२) …मा( महा )राजा धी( धि )राज मा( म )हारावतजी श्री भानाजी देवल्या राजा( जां )रा … मुना पदराया … जोद (ध )सीध( सिंह )जी सग … या दसीर ( मंदसीर ) … रजवाड़ दली ( दिल्ली ) तप (पे ) पातसा … अकबरजी उदेपुर तप (पे ) रागा … अमरसीध( सिंह )जी समत ( सम्वत् ) १६ सी ५४ सा के (शाके) १५१ [६] परवतमानमती अग … दीतवार ।

मूल लेख की छाप से।

मेवाद का महाराणा श्रमरसिंह ( वीरिशारोमिण महाराणा प्रतापसिंह का ज्येष्ठ पुत्र ), महाराणा प्रताप का परलोकवास होने पर वि॰ सं॰ १६४३ साघ सुदि ११ को राजगद्दी पर बैठा था। समयकम पर विचार करने से यह घटना महाराणा श्रमरसिंह- ( प्रथम ) के प्रारंभिक समय की हो सकती है।

के साथ होनेवाले युद्ध में काम आना लिखा है। ऐसी दशा में महारावत भागु सिंह का परलोकवास वि० सं० १६४४ के मार्गशीर्ष (ई० स० १४६७ नवंबर अथवा दिसंबर) मास में होना ठीक जान पड़ता है। इसके विरुद्ध ख्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर में उसका देहांत वि० सं० १६६० (ई० स० १६०३) में होना लिखा है, जो स्वीकार करने के योग्य नहीं है; क्योंकि ख्यातों आदि के संवत् बहुधा कि एपत हैं और पीछे से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर दिये गये हैं।

सर जॉन मालकम श्रपनी 'रिपोर्ट श्रॉन दि प्रॉविन्स श्रॉच् मालवा एंड पड्ज्वॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स' ( कलकत्ता गवर्नमेंट ब्रॉच् इंडिया सेंट्रल पब्लि-केशन ब्रांच—पृ०२२४) में लिखता है कि प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक जीजा रावल का ( जिसको शाहजहां के समय में मालवे के मुसलमान अफ़-सरों की सिफ़ारिश से जागीर मिली थी) पुत्र भीमा रावल मंद्सोर के आमिलदार की सहायतार्थ लड़कर मारा गया । वहीं उसने टिप्पण में सादड़ी के सरदार स्रजमल के मांडू के सुलतान अलाउद्दीन के पास जाने और फिर उसके पुत्र बाघ रावल के चित्तौड़ की रचार्थ काम आने एवं उस( बाघ रावल )के पुत्र बायांसंह के पुनः सादड़ी लौट जाने और उसके पुत्र का नाम जीजा रावल होने का उल्लेख किया है। ये सब कथन इतिहास की कसौटी पर निर्मूल ठहरते हैं। मांडू में श्रलाउदीन नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ। सूरजमल ने मेवाड़ के विरुद्ध मांडू (मालवा) के खुलतान नासिरुद्दीन की सहायता कर महाराणा रायमल श्रौर उसके कुंवर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वर्णन ऊपर ( पृ० ६२-४ में ) किया गया है। प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'रावल' न होकर 'रावत' है एवं वहां 'बायसिंह', 'जीजा' श्रीर 'भीमा' नाम के

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ०३। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ०४। कैंप्टेन सी०ई० येट; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ०७३। मेजर कें०डी० श्रर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ०१६८। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ०१०६६।

कोई राजा नहीं हुए। वायसिंह रायसिंह का, जीजा बीका (विक्रमसिंह) का, श्रीर भीमा तथा भाना भानुसिंह के सूचक हो सकते हैं। इसी प्रकार मालकम का यह कथन कि भीमा श्रथवा भाना (भानुसिंह) बाघसिंह के पौत्र जीजा श्रथीत् बीका (विक्रमसिंह) का पुत्र था निर्मृत है। उक्त रिपोर्ट में दिये हुए प्रतापगढ़ के राजाश्रों के नाम यायसिंह, जीजा श्रीर भीमा श्रशुद्ध हैं श्रीर उसमें दी हुई घटनाएं भी ठीक नहीं हैं। बाघसिंह श्रकथर की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने के तीस वर्ष पूर्व पद्दादुग्शाह की चित्तौड़ की चढ़ाई के समय मेवाड़वालों की तरफ़ से लड़कर मारा गया था। उक्त रिपोर्ट के श्रध्ययन करने से प्रकट होता है कि सर जॉन मालकम ने श्रपनी रिपोर्ट लिखते समय पूर्व-वृत्तांत लिखने में सत्यासत्य की श्रधिक खोज नहीं की।

महारावत भानुसिंह के वि० सं०१६४१ और १६४२ के निम्निलिखित हो ताम्रपत्र मिले हैं—

(१) वि० सं० १६४१ मार्गशिर्य यदि ४ (६० महारावत भानुसिंह के स० १४६४ ता० २४ अवस्टोबर) का जोशी श्रीकंठ के नाम का सेवली गांव का ताम्रपत्र, जिसमें उपर्युक्त गांव जोशी श्रीकंठ को कृष्णार्पण करने और ताम्रपत्र महारावत के कोठारी चाचा की आहा से पंचोली केशवदास-द्वारा लिखे जाने का उहाँख

(२) वि० सं० १६४२ श्राषाढ सुदि १ (ई० स० १४६४ ता० २८ जून) का जोशी नारायण के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारायत तेजिस के श्रंतिम समय में श्रमलावदा गांव में संकल्प की हुई ऐंतीस बीधा भूमि दान करने का उल्लेख है श्रीर दुश्रा देनेवाले का नाम कोठारी शामल

मूल लेख छाप से।

एवं लेखक का नाम पंचोली नेता दिया है।

बड़वे की ख्यात में महारावत भानुसिंह के केवल एक ही रागी लिखी है श्रौर उसका नाम भगवतकुंवरी देकर उसको ईडर के राव नारायणदास की पुत्री लिखा है एवं उसका पुत्र महारावत की राणियां सिंहा बतलाया है ; किंतु एक दूसरी पुरानी ख्यात में उसके दो राणियां एक चौहान बाला की पुत्री समुद्रकुंवरी श्रीर दूसरी सोलंकी माला की पुत्री मानकुंवरी होना लिखकर उक्त सोलंकिएी राणी के उदर से कमलकुंवरी श्रीर पेपकुंवरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख हैं । ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में दिया हुआ महारावत भातासिंह के सिंहा नामक पुत्र होने का कथन ठीक नहीं है: क्योंकि उसमें ही महारावत तेजिंसह के प्रसङ्ग में सिंहा को तेज-सिंह का पुत्र बतलाया है, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। मुंहणोत नैणुसी की ख्यात में तथा श्रन्यत्र सिंहा को तेजसिंह का पुत्र लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि सिंहा भानुसिंह का छोटा भाई था। वह महारावत भानुसिंह के पीछे देवलिया का स्वामी अर्थात भानुसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। राजपुताना के राज्यों में जब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर

ताम्रपत्र की छाप से।

<sup>(</sup>१) महाराज श्री रावत भानजी वचनातु जोसी नराणाजी जोग आप्रच। मु वीगा ३५) आके पैतीस रावतु श्री तेजसीजी रे आतर सभ्यरा उदक करी थी, ज्या गाम अमलावदा मांहे ...... उदक आघाट तांबापत्र करे दीधी...समत १६५२ वरषे आसड़सुद १...!

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ०३।

<sup>(</sup>३) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यातः; पृ० ४।

<sup>(</sup>४) मुंहणोत नैस्सी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६१। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०१७।

बैठता है, तब चारण और भाट उस( बड़े भाई) को पिता के स्थान पर मानकर गद्दी बैठनेवाले छोटे भाई को आशीप देते हैं। इसी कम से प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में सिंहा को भानुसिंह का पुत्र लिखा गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है।

महारावत भानुसिंह का भी श्रीर कोई वृत्तांत नहीं मिला, जिससे उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े। उसके संबंध का जो वृत्तांत ऊपर

महारावत भानुसिंह का व्यक्तित्व लिखा गया है, उससे तो यही प्रकट होता है कि बीर और दानी होने के साथ ही वह अद्रुग्दर्शी था। बह कछ ही वर्ष राज्य करने के उपरांत मारा गया।

मेजर के० डी० अर्सिकन ने उसके समय में शाही अफ़सर महावतन्तां के देविलया में जाकर रहने का उल्लेख किया हैं, परंतु घटना कम पर विचार करने से यह कथन ठीक नहीं जंचता; क्योंकि भानु सिंह, मुगल सम्राष्ट्र अकबर का समकालीन था और उसके जीवनकाल में ही वह मारा गया। फ़ारसी तवारी खों में बादशाह अकबर के समय महावतन्तां नाम के किसी से नापित के विद्रोही होने का उल्लेख नहीं है। जहांगीर के पिछले समय में उसके प्रसिद्ध सेनाध्यन्त महावतन्तां ने बादशाह से विद्रोहाचरण किया था, जिसका हम महारावत सिंहा के प्रसङ्ग में वर्णन करेंगे।

## सिंहा

महारावत भानुसिंह का देहांत होने पर वि० सं० १६४४ (ई० स० १४६७) में उसका छोटा भाई सिंहा देवलिया के राज्य-मिहासन पर बैठा ।

<sup>(</sup>१) मेजर के॰ डी॰ श्रसंकिन; गैज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़; पृ॰ ११८।

<sup>(</sup>२) ऐसी भी जनश्रुति है कि जब भानुसिंह, जोधसिंह से युद्ध करता हुआ जीरण के पास काम श्राया, उस समय उसका छोटा भाई सिंहा अपने ननिहाल में था। उसकी श्रनुपस्थिति का श्रवसर पाकर महारावत विक्रमसिंह( बीका ) का पौत्र और इन्ण्यादास (किशनदास ) का पुत्र सांवलदास, जिसके भांतला की जागीर थी श्रीर जो

मुगल बादशाहत की श्रधीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के महाराणाओं से बादशाह अकबर असंतुष्ट रहा और उनपर शाही सेना के श्राक्रमण जारी थे, ऐसे समय में भान सिंह के महाराणा अमरसिंह का मक्खनखां की सहायतार्थ काम श्राने से विरोध महारावत के लिए टीका भेजना बढ़ने की संभावना देख महाराणा श्रमरसिंह ने उस-( भानुसिंह )के भाई सिंहा को गृहीनशीनी का टीका भेज आध्वासन के रूप में कहलाया कि भानुसिंह श्रीर जोधसिंह दोनों हमारे भाई ही मरे हैं। श्रव जोधिसह के पुत्र नाहर और भाखरसी का जिन गांवों पर अधिकार है उनमें किसी प्रकार का दुखल न देना । इसपर सिंहा ने अपनी स्थित पर विचार कर महाराणा की बात मान ली श्रीर जोधसिंह के पुत्रों से कोई छेड़-छाड़ न की। बादशाह अकबर ने उधर का अच्छा बंदोबस्त करने के लिए जीरण श्रौर नीमच की जागीर रामपुरा के सीक्षोदिया राव दुर्गा को, जो शाही सेवक बन गया था, प्रदान कर दी । उसका महाराणा से भी मेल था, इसलिए उसने महाराणा को कुछ गांव देकर उसका समाधान कर दियाँ। तदनन्तर भाजसिंह के मंदसोर के शाही सेनाध्यन मक्खनखां की सहायतार्थ मारे जाने से बादशाह जहांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में महारावत सिंहा

देविलया-राज्य का सारा राज्य कार्य करता था, सरदारों श्रादि को मिलाकर वहां का स्वामी बन बैठा। जब सिंहा को भानुसिंह की मृत्यु श्रीर सांवलदास की राज्य-प्राप्ति का समाचार मिला तो वह परिस्थिति को श्रपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए चुप हो बैठा। फिर उसने धमोतर के सरदार को श्रपनी श्रोर मिलाकर कुछ समय बाद एक दिन छल से देविलया में प्रवेश किया श्रीर वहां श्रधिकार कर लिया। फिर उसके पत्त्वाले सरदारों ने सांवलदास को मार डाला श्रीर उसके वंशानों से मांतला की जागीर छीन ली। संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की श्रविद्यमानता का श्रवसर पाकर देविलया का राजा बनने की चेष्टा की हो श्रीर उसी में उसका प्राणांत हुश्रा हो। जब तक इस विषय का कोई श्रन्य प्रमाख न मिले इस संबंध में श्रधिक प्रकाश नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ख्यातों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।

- (१) मुंहर्णोत नैससी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ॰ ६४-६।
- (२) वहीं; पृ० ६४-६।

को कुंडाल का परगना जागीर में प्राप्त हुआ।

वादशाह अकवर की महाराणा प्रतापसिंह को अधीन बनाने की कामना सफल नहीं हुई। फिर उक्त महाराणा के देहांत के पीछे उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर्रासंह (प्रथम) पर बसाइ और अरखोद परगने वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में बादशाह का फरमान कुंबर कर्ण-सिंह के नाम होना ने अपने शाहजादे सलीम(जहांगीर) को भेजाः किंत वह असफल होकर लौटा । तदनन्तर वि० सं० १६६० ( ई० स० १६०३ ) में बादशाह ने पुनः शाहजादे को मेवाड़ पर सेना लेकर जाने की आझा दी, किन्तु पहली बार के आक्रमण की कठिनाइयों का स्मरण कर वह किनारा कर गया । वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०४) में बादशाह अकबर की मृत्यु हुई और उसके स्थान पर शाहज़ादा सलीम बादशाह हुआ। उसने अपने पिता के मेवाइ की स्वाधीनता नष्ट करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से उसी वर्ष अपने शाहजादे परवेज़ की श्रधीनता में एक बड़ी सेना उधर रवाना की। महाराखा ने शाही सेना का बड़ी वीरता से मुक्राबला किया, जिससे शाहजादा परास्त होकर लौटा। बादशाह ने अपनी सेना के असफल होकर लौटने पर कई बार मेवाड़ पर सेनाएं भेजीं, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता ही रहा। श्रंत में बादशाह ने वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में शाहज़ादे

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; ए० ६। सर जॉन मालकम ने 'रिपोर्ट श्रॉन दि प्रोविस श्रॉन मालवा एंड एड्ज्वॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स (ए० २२४)' में लिखा है कि इस घटना के बदले में बादशाह की तरफ़ से १२ गांव उस(भानुसिंह)के पुत्र जसवंतिसिंह को दिये गये। सर जॉन मालकम के उपर्श्वेक्ष लेख से ख्यात के कथन की बहुत कुछ पृष्टि होती है, परंतु वहां जसवंतिसिंह को भीमा(भानुसिंह)का पुत्र बतलाया है, जो ठीक नहीं है। भीमा (भानुसिंह) निःसंतान मरा था श्रौर उसके पीछे उसका भाई सिंहा देविलया का स्वामी हुश्रा, जिसका पुत्र जसवंतिसिंह था, यह निश्चित है। महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था। श्रतएव उपर्युक्ष कुंडाल की जागीर श्रथीत १२ गांव, जिनका सर मालकम ने उन्नेख किया है, बादशाह जहांगीर- द्वारा महारावत सिंहा को मिलना ही संभव है।

खुर्रम (शाहजहां) को एक बड़ी सेना के साथ महाराणा पर रवाना किया। शाहजादे ने मेवाड़ में पहुंचकर चारों तरफ़ के नाके-घाटे बंद कर दिये श्रौर रसद का जाना भी रोक दिया। उसने मुख्य-मुख्य स्थलों पर सुदढ़ थाने नियत कर महाराणा को घेर लिया, तो भी महाराणा ने शाही सेना से मुक्रावला करना न छोड़ा । वह इस आपत्ति से विलकुल न घवराया और यथा-साध्य लड़ता ही रहा। शाही सेना की लगातार चढ़ाइयों से महाराणा के सरदारों की संख्या घटती जाती थी श्रीर उन्हें भय होने लगा कि शाही सेना-द्वारा घिरकर वे मारे जावेंगे तथा उनके बाल-बच्चे पकड़ लिये जावेंगे। इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों ने महाराणा के क्रंवर कर्णिसंह की सलाह लेकर शाहजादे के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसके स्वीकार होने पर महाराणा के सामने यह बात प्रकट की गई। महाराणा को विवश होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध यह वात स्वीकार करनी पड़ी श्रीर ज्येष्ठ राजकुमार को शाही दरवार में भेजने की मुख्य शर्त पर वि० सं० १६७१ ( ई० स० १६१४ ) में संधि हो गई। फिर शाहजादा ख़र्रम, कुंवर कर्णसिंह को लेकर बादशाह के पास गया, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया और मेवाड़ से गये हुए इलाक़ों के श्रतिरिक्त रतलाम, बसाड़, श्ररणोद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा त्रादि का फ़रमान भी ता० २२ रबीउस्सानी हि० स० १०२४ (वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ विद् ६ = ई० स० १६१४ ता०११ मई) को उक्त कुंबर के नाम कर दिया ।

बादशाह जहांगीर के पिछले समय में उसका शाहज़ादा खुर्रम तो बाग़ी हो ही रहा था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापित महाबतखां

महाबतलां का देवलिया में जाकर रहना पर भी बादशाह की नाराज़गी हो गई। उसका खज़ाना ज़ब्त कर लिया गया एवं खानखाना को श्रजमेरका सूबा जागीर में दिया जाकरें वि० सं०१६८३

<sup>(</sup>१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १, पृ॰ ४०३। मूल फ़रमान के जिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ २३६-४६।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसादः; जहांगीरनामाः; ए॰ ४८८-६।

(ई० स०१६२६) के लगभग वह महायतलां को मारने के लिए नियुक्त किया गया। इसपर महावतलां प्राण्-रत्ता के लिए इधर-उधर भटकने लगा। उसके उदयपुर-राज्य के पहाड़ों में होकर देवलिया पहुंचने पर महारायत सिंहा ने उसको सम्मान-पूर्वक अपने यहां रक्खा अगर प्रसिद्ध है कि देविलिया सेविदा होते समय उसने महारावत को इस सीजन्य के बदले में एक अगुठी भेंट की , जिसका मृहय साठ हज़ार रुपये के लगभग था।

फ़ारसी तवारीखों से यह ज्ञात नहीं होता कि महावतम्यां वादशाह की अप्रसन्नता होने पर कहां-कहां रहा था, परंतु उसका राजपीपला के मार्ग से दिन्तिए में जाने का 'हिस्ट्री ऑव् जहांगीर'' ओर 'जहांगीरनामें" में भी उन्नेख मिलता है। इससे अनुमान होता है कि वह मालवे की तरफ़ होता हुआ ही दिन्तिए में शाहज़ादे खुर्रम के पास गया था। देविलया मालवे से मिला हुआ है। पहाड़ी प्रांत होने से वह सुरित्तत स्थान समभा जाता है तथा उत्तर से दिन्तिए की तरफ़ जाते समय मार्ग में पड़ता है। इसिलिए पहाड़ी मार्ग से होते हुए उसका देविलया की तरफ़ जाना और वहां महारावत का आश्रय पाना संभव है। पहाड़ी प्रदेश होने तथा वहां का जलवायु खराब होने से मुसलमानी सेना का उस और कम ही जाना होता था। महावतस्तां का देविलया में रहने का कथन महारावत प्रतापिसेंह के समय बनी हुई 'प्रतापप्रशस्ति' (संडित काव्य) में भी है, जो इस घटना के

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०४७। 'वीरविनोद' में महाबताख़ां का महारावत जसवंतिसिंह के समय देविलया में रहने का उल्लेख हैं, जो ठीक नहीं है। महाबताख़ां वि० सं० १६८३ में विद्रोही हुन्ना था। उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था, जैसा कि ग़यासपुर की बयाजारों की बावबी के शिलालेख से प्रकट है। महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था, इसिलिए उसके समय में ही महाबताख़ां का देविलिया में रहना संभव है।

<sup>(</sup>२) षीरविनोद (द्वितीय भाग, पृ०२८६) में भी महाबतख़ां-द्वारा श्रंगूठी देने

<sup>(</sup> ३ ) डॉक्टर बेनीप्रसाद-कृत; पृ० ४३०।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० ४६६।

लगभग पचास वर्ष पीछे की बनी हुई है। ऐसी स्थित में महारावत सिंहा के समय ही महाबतखां का देविलया में रहने का कथन विश्वसनीय हैं। इसके विरुद्ध मेजर के० डी० अर्सिकन-छत 'गेज़ैटियर ऑब् प्रतापगढ़' में महाबतखां का महारावत भानुसिंह के समय देविलया में रहने का उन्नेख है, जो ठीक नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा गया हैं।

'वीरिवनोद' में महारावत सिंहा का वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में देहांत होना लिखा हैं<sup>3</sup>; किन्तु ग्रयासपुर की बावड़ी के वि० सं० १६८४ वैशाख सुदि ३<sup>४</sup> (ई० स० १६२७ ता० द

महारावत सिंहा का परलोकवास

श्रप्रेत ) के शिलालेख से उसका उक्त संवत् तक विद्यमान होना पाया जाता है। उदयपुर के महाराणा

राजसिंह के बनवाये हुए राजसमुद्र तालाव के 'राजप्रशस्ति'-नामक वृहत् काव्य श्रौर 'श्रमरकाव्य' में महाराणा जगतिसंह (प्रथम) के प्रसङ्ग में उक्त

(१) श्रीमत्सूरकुले प्रतापनृपतिदाता न चित्रं पुरा श्रीसिंहप्रपितामहेन शरणं संरचितं साहतः । श्रेष्ठो मोवतखान एव वसुधानाथान्त्रबापप्रभोः । श्राह्मसारसुकानावुन्द्रिकीववः कीर्ति पृथिव्यां नृपः ॥ ८॥ प्रताप-प्रशस्ति (खंडित काव्य)।

ं उपर्युक्त श्लोक में उल्लिखित 'मोबतखान नवाप', 'महाबतख़ां' का श्रोर 'शाजान', 'बादशाह शाहजहां' का सूचक है।

- (२) देखो ऊपर प्र० ११८।
- (३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०४७।
- (४) ......सवत (संवत् ) १६८४ वर्षे वेसष (बैशाख ) सुदि ३ राउत श्रीसिंघा ऋषेह श्रीग्यासपा(पु )रग्रामे.....तीर्थे वावयं । राउत सेघो (सिंघा) विजयराज्ये ऋाभ्यन्तर वर्णजारा जातीय नायक गिरो.....।

मूल शिलालेख की नक्तल से।

महाराणा का महारावत जसवंतिसंह के समय देवितया पर सेना भेजने का वर्णन वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२५) की घटनाओं में हुआ है, जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। ऐसी स्थिति में महारावत सिंहा का परलोकवास वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२५) के लगभग मानना पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के चढ़वे की तथा वहां से प्राप्त एक दूसरी पुरानी ख्यात से भी पाया जाता हैं।

बड़वे की ख्यात में महारावत सिंहा के १३ राणियां और दो कुंबर जसवंतिसिंह तथा जगन्नाथिसिंह होने का उन्लेख हैं। एक दूसरी ख्यात में राणियों की संख्या तो उतनी ही दी हैं, परंतु उनके महारावत की राणियों प्रवं उनके पिता श्रादि के नाम बढ़वे की ख्यात से नहीं मिलते। उसके कुंबरों के नाम जसवंतिसिंह, जगन्नाथ-सिंह, माधवसिंह और पुत्रियों के नाम सदाकुंबरी, राजकुंबरी तथा सामंत-

वंशभास्कर; ए० २४४६।

राजकुंवरी की बनवाई हुई वूंदी में नाहर भोंस नाम की बावड़ी है। उसमें वि॰ सं॰ १७२१ वैशाख बदि १ (ई॰ स॰ १६६४ ता॰ १ अप्रेल) का निम्नलिखित शिलालेख लगा हुआ है—

ं संवत १७२१ वैशाख विद १ महाराजाधिराज हाड़ा दिवाण रावजी श्रीसत्रसाल( शत्रुसाल )जी की राणीजी श्रीसीसोदणीजी राजकुंवरिजी रावतजी श्रीसींघोजी गढ़ देवल्याको धणी तीकी बेटी नै

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य के बबने की ख्यात; ए० ४। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी क्यात; ए० ६।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़ने की स्यात; ए० ४। जगन्नाथसिंह के नंशजों में नागदी का ठिकाना है।

<sup>(</sup>३) तेजसुतिसिंहकी सुता सो तीजी सीसोदनी ॥
व्याद्यो राजकुमिर प्रतापगढ़ लग्नकाल ॥
कमैवती नाम एक कन्या भई ताकै पीछैं,
व्याद्यो जसवंत जाहि जोधपुरको नृपाल ॥ १४॥

कुंवरी दिये हैं<sup>3</sup>। बूंदी राज्य के मिश्रण किव सूर्यमल-रचित 'वंशभास्कर'-नामक वृहद् ग्रंथ से उसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का होना भी पाया जाता है, जिसका विवाह वहां के राव भोज के पुत्र मनोहरदास से हुआ था<sup>3</sup>।

महारावत सिंहा का श्रिधिक इतिहास उपलब्ध नहीं होता । उसके समय के केवल नीचे लिखे दो लेख मिले हैं, जिनसे उसका समय निश्चित करने के श्रितिरक्त श्रीर कुछ इतिहास प्रकट नहीं होता है—

(१) वि० सं० १६७६ कार्तिक सुदि ११ (ई० स० १६२२ ता० ४ नवं-बर) सोमवार का जोशी ईसरदास के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें बहु राठोड़ तथा बहुरणी खानण का ३१ बीघा भूमि सूर्य-ब्रह्मण के अवसर पर दान करने का उन्नेस हैं<sup>3</sup>।

बाग बावड़ी करि परनाया ई राणीजी के बेटी बाइ करमैतीजी त्या परणाइ है गढ जोधपुर को धणी महाराजाजी श्रीजसवंतिसंघजी राठोड़ .....।

मूल शिलार्लेख की छाप से।

- (१) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ० ६।
- (२) ··· ऋम दुव व्याह मनोहर के किय, तॅह प्रभु राम सुनहु जिम जे किय ॥ ६६ ॥ सीसोदिन प्रथम सिंहसुता जो गंगा ऋभिधान गुनजुता··· ॥ ६७ ॥

20 2833-321

(३) महाराज श्रीरावत सीगाजी वचनातु जोसी इसरदास योग्य स्त्रप्रंच खेत वीगा ३१ स्त्रंके स्त्रकतीस दीदा जेरी बगत खेत वीगा ११ बहुजी राठोड़ कमल्या महे दीदा खेत वीगा २० बहुजी राणी षानण महे घर षेती रु भड़ा सो दीदो स्त्राणी वगते वीगा ३१ सुरजपरब महे दीदा उदक स्त्रघाट कर दीदां मारा वंसरो कोही कद करसी नहीं स्वदत परदत

(२) वि० स० १६८४ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६२७ ता० ८ अप्रेल) का ग्रयासपुर की वावड़ी का शिलालेख, जिसमें मदारायत सिंदा के समय आभ्यन्तर वर्णजारा जाति के नायक गिरा-द्वारा उक्त वावड़ी के बनवाये जाने का उन्नेस हैं।

महारावत सिंहा नीतिमान राजा था और वह युद्ध की अपेद्धा मेल को अधिक पसंद करता था। मेवाड़ और देविलया राज्यों की सीमा मिली हुई होने से समय-समय पर सीमा-संबंधी बखेड़े हो

जाते थे; पर महारावत सिंहा ने बुद्धिमत्ता से कोई
सगड़ा बढ़ने न दिया और मेवाड़ के महाराणाओं से मेल एक अपने राज्य
की स्थिति सुदृढ़ की। उसके किसी युद्ध में भाग लेने के उदाहरण देखने
में नहीं आये। उसने वादशाह जहांगीर के कोप-भाजन सरदार महावतलां
को अपने यहां रखकर शरणागतवत्सलता का परिचय दिया। मुंहणोत
नैणसी की ख्यात से यह अधिक पाया जाता है कि उसने सोनगरे चौहानों
से देश गांव छीन लिये थे । उसने शाही दरबार से अपना संपर्क न
बढ़ाया। यदि वह अन्य राजपूत नरेशों की भांति शाही दरबार से सम्बन्ध
बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ उटा सकता था।

## जसवंतसिंह

महारायत सिंहा का देहांत होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र जसवंतिसिंह वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२८) के लगभग राज्य-प्राप्ति देविलया-राज्य का स्थामी हुन्ना ।

वा यो हरेत वसुधरा षष्टी वष सहस्राणी वीष्टायां जायते करमी संवत् १६७६ वरषे काती सुद ११ वार चोम दीने .....।

मूज तात्रपत्र की द्वाप से।

- (१) मुललेख के लिए देखो ऊपर पृ० १२३ टि० ४।
- (२) मुंह्योत नैयसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० १३।
- (३) महारावत जसवंतसिंह के नाम का एक ताम्रपत्र वि॰ सं० १६७३ वैशास



महारावत जसवंतसिंह

बादशाह जहांगीर से वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में संधि होने के पीछे उदयपुर का महाराणा श्रमरसिंह (प्रथम) पांच वर्ष तक जीवित रहा। उसको बादशाह से संघि करने से उदयपुर के महाराणा जगत-इतनी ग्लानि हुई कि उसने राज्य-भार अपने सिंह (प्रथम) से महारावत का विरोध होना ज्येष्ठ राजकुमार कर्णासिंह को सौंपकर एकांत-वास स्वीकार कर लिया। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२०) में उसका देहांत होने पर कुंवर कर्णसिंह महाराणा हुआ। उसने अपना समय देश को समृद्ध करने में लगाकर अन्य बाहरी राज्यों से छेड़-छाड़ न की। वि० सं० १६८४ कार्तिक विद ३० (ई० स० १६२७ ता० २८ अक्टोबर) को बादशाह जहांगीर का देहांत हो गया श्रौर उसका पुत्र ख़रम, शाहजहां नाम से वादशाह हुआ । उसी वर्ष के फाल्गुन ( ई० स० १६२८ मार्च ) मास में महाराणा कर्णासिंह का भी परलोकवास हो गया श्रौर उसका कुंवर जगतसिंह उद्यपुर राज्य का स्वामी हुन्ना। बादशाह जहांगीर के पिछले दिनों में शाहज़ादगी के समय ख़र्रम विद्रोही होकर उदयपुर में रहा था, इसलिए महाराणा जगतसिंह (प्रथम ) बादशाह शाहजहां को अपने अनुकूल समभ राज्यसिंहासन पाते ही बादशाह जहांगीर के वि॰ सं॰ १६७२ (ई॰ स॰ १६१४) के फ़रमान के अनुसार हुंगरपुर, बासवाड़ा और देविलया के राज्यों को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु उन( डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के राज्यों )को महाराणा के अधीन होना स्वीकार न था, इसलिये वे अपने-

विद ३० (ई० स० १६१६ ता० ६ थ्रप्रेल ) का मिला है, जिसमें जोशी श्रीकंठ को धरणोद गांव में ज़मीन बीघा ३४ पैंतीस मंदािकनी पर सूर्य-प्रहण में दान देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में वैशाख विद ३० को सोमवार जिखा है, परंतु उस दिन सोमवार नहीं, शनिवार था थ्रीर सूर्य-प्रहण भी नथा। गयासपुर की बावदी के वि० सं० १६८४ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६२७ ता० द्र अप्रेल ) के शिलालेख से प्रकट है कि उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था। ऐसी श्रवस्था में उस शिलालेख से ११ वर्ष पूर्व जसवंतसिंह (सिंहा का पुत्र ) महारावत नहीं हो सकता एवं वार श्रीर प्रहण का मिलान न होने से इस ताम्रपत्र की वास्तविकता में संदेह है।

अपने राज्यों का कुंबर कर्णसिंह के नाम फ़रमान होने के समय से ही शाही दरबार से अपना पृथक् संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। महारावत सिंहा के देहांत के पीछे शाहजहां के राज्य काल में महारावत जसवितिस्त भी दरबार में महावतलां की प्रधानता समभ महाराणा की इच्छा के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि बसाड़ और अरणोद के परगने कर्णसिंह के नाम लिखे जाने से वह ( जसवंतिस्तिह ) मेवाड़वालों से प्रसन्न न था।

महाराणा कर्णासंह के समय से ही बसाइ परगने के मोड़ी (पान-मोड़ी) गांव के थाने पर रावत असवंतर्सिह शक्तावत (नरहरदास का पुत्र) नियत था। महारावत जसवंतर्सिह ने मंदसोर के फ्राँजदार जांनिसारखां को बहकाया कि बसाड़ का परगना उपजाऊ है, इसलिए उसे जागीर में लिखवालो। इसपर उसने प्रयत्न कर बसाड़ के परगने का बादशाह शाह-जहां से अपने नाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जसवन्तर्सिह शक्तावत ने

<sup>(</sup>१) इसका असली नाम जमानावेग था और यह कायुल-निवासी ग्रोस्वेग का पुत्र था। यह बादशाह अक्रवर के समय पांचसी सवारों का मंसवदार बना और बादशाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुंच गया था। पीछुं से बादशाह की इसपर अप्रसन्नता हुई, जिससे यह कुछ समय तक इधर-उधर भटकता रहा। फिर शाहजहां के बादशाह होने पर पुन: इसे उच्च पद प्राप्त हुआ। वि० सं० १६३१ (ई० स० १६३४) में दिचिया में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>२) रावत जसवंतासिंह शक्नावत, उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र श्रीर प्रतापासिंह के छोटे भाई शक्तिसिंह का प्रपीत्र श्रीर श्रमक्तदास का पीत्र था। श्रमका-दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ठ पुत्र जसवंतासिंह था। इसके वंशजों में मुख्य बानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं। मुंहग्योत नेगासी ने श्रपनी क्यात में शक्तिसिंह के वंशजों का वंशवृत्त दिया है (क्यात; प्रथम भाग ए० ६७)। उसमें श्रमकादास के पुत्रों में से केवल नारायणदास और केसरीसिंह का उल्लेख कर उनके वंशजों के ही नाम दिये हैं, परंतु बानसी ठिकाने की ख्यात से स्पष्ट है कि श्रमकादास के १९ पुत्र थे, जिनमें से नरहरदास उस( श्रमकादास )का उत्तराधिकारी हुआ। उसमें केसरीसिंह का नाम नहीं है, जो संभवत: ख्यात-लेखकों की श्रसावधानी के कारण छुट गया हो।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैगासी की ख्यात; प्रथम भाग, प्र० ६६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, प्र० १०१७।

वहां उसका अधिकार न होने दिया। िकर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, उस समय महारावत जसवंतिसंह ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवंतिसंह शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपूतों को लेकर जानिसारखां से भिड़ गया, जिसमें वह (जसवंतिसंह शक्तावत) अपने कुदुंबी कान्ह, सादूल (नरहरोत), जगमाल (बाघावत), पीथा (बाघावत) पवं पूरिवया सबलिंस्ह आदि सिहत मारा गया और महारावत के भी कई आदमी काम आये। महाराया को जांनिसारखां और महारावत के भी कई आदमी काम आये। महाराया को जांनिसारखां और महारावत जसवंतिसंह के राजपूतों के मोड़ी के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसवंतिसंह के काम आने का समाचार सुनकर बड़ा कोध हुआ और उसने अपने मंत्री अच्चयराज को देविलया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी प्यं उधर बादशाह से जांनिसारखां की ज्यादती की शिकायत भी करवाई।

जब जांनिसारखां की ज्यादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के पास महाराणा के वक्तीलों-द्वारा पेश हुई तो उसने जांनिसारखां के नाम

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०१७।

<sup>(</sup>२) यह स्रोसवाल जाति के काबिड्या गोत्र के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह का पौत्र स्रोर जीवाशाह का पुत्र था (देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द 1, पृ० ४७१, जि॰ २ पृ० ६६२-४)।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६६। नैण्सी का यह भी कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अचयराज ससैन्य धरियावद तक पहुंच गया था, परंतु आगे नहीं बढ़ा। संभव है शाही दरबार में महारावत का पत्त होने से देविलया पर सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अधसज्जता का भय हुआ हो; अतएव मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देविलया पर सेना भेजना स्थागित रख, जांनिसारखां और महारावत की अनुचित कार्यवाही की शाही दरबार में शिकायत कर पहुले बसाइ पर अधिकार करना और फिर शक्षावत जसवंतसिंह का बदला लेने के लिए देविलया पर सेना भेजना ठीक समक्त हो।

अपने राज्यों का कुंवर कर्ण्सिंह के नाम फ़रमान होने के समय से ही शाही दरबार से अपना पृथक् संबंध स्थापित करने का प्रयन्न कर रहे थे। महा-रावत सिंहा के देहांत के पीछे शाहजहां के राज्य-काल में महारावत जस-वंतसिंह भी दरबार में महावतलां की प्रधानता समभ महाराणा की इच्छा के विख्द चलने लगा, क्योंकि बसाइ और अरणोद के प्रगने कर्ण्सिंह के नाम लिखे जाने से यह (जसवंतर्सिंह) मेवाइबालों से प्रसन्न न था।

महाराणा कर्णासंह के समय से ही बसाड़ परगने के मोड़ी (पान-मोड़ी) गांव के थाने पर रावत जमवंत्रसिंह शक्तावत (नग्हरदास का पुत्र) नियत था। महारावत जसवंत्रसिंह ने मंदसीर के फ्रीजदार जांनिसारखां को बहकाया कि बसाड़ का परगना उपजाऊ है, इसलिए उसे जागीर में लिखवालो। इसपर उसने प्रयत्न कर बसाड़ के परगने का बादशाह शाह-जहां से अपने नाम फरमान करवा लिया, परन्तु जसवन्त्रसिंह शक्तावत ने

<sup>(</sup>१) इसका असली नाम जमानाबेग था और यह कायुल-निवासी गोरबेग का पुत्र था। यह वादशाह अक्रवर के समय पांचसी सवारों का मंसवदार बना और बाद शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पर पर पहुंच गया था। पीछे से बादशाह की इसपर अप्रसन्तवा हुई, जिससे यह कुछ समय तक इधर-उधर भटकता रहा। फिर शाहजहां के बादशाह होने पर पुन: इसे उच्च पद प्राप्त हुआ। वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में दिचया में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>२) रावत जसवंतासिंह शक्नावत, उदयपुर के महाराया। उदयसिंह के पुत्र और प्रतापासिंह के छोटे भाई शक्तिसिंह का प्रपौत्र और ध्राचलदास का पौत्र था। अचलदास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ट पुत्र जमवंतियिंह था। इसके वंशजों में मुख्य बानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं। मुंहयोत नैयासी ने अपनी क्यात में शक्तिसिंह के वंशजों का वंशवृत्त दिया है (क्यात; प्रथम भाग ए० ६७)। उसमें अचलदास के पुत्रों में से केवल नाराययादास और केसरीसिंह का उल्लेख कर उनके वंशजों के ही नाम दिये हैं, परंतु बानसी ठिकाने की ल्यात से स्पष्ट हैं कि अचलदास के ११ पुत्र थे, जिनमें से नरहरदास उस( अचलदास )का उत्तराधिकारी हुआ। उसमें केसरीसिंह का नाम नहीं है, जो संभवत: स्यात-लेखकों की असावधानी के कारया छूट गया हो।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैयासी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६६ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०१७।

वहां उसका अधिकार न होने दिया। किर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, उस समय महारावत जसवंतिसंह ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवंतिसंह शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपूतों को लेकर जानिसारखां से भिड़ गया, जिसमें वह (जसवंतिसंह शक्तावत) अपने कुटुंबी कान्ह, सादूल (नरहरोत), जगमाल (बाघावत), पीथा (बाघावत) एवं पूरिवया सबलिंस्ह आदि सिहत मारा गया और महारावत के भी कई आदमी काम आये। महाराया को जांनिसारखां और महारावत के भी कई आदमी काम आये। महाराया को जांनिसारखां और उसमें शक्तावत जसवंतिसंह के राजपूतों के मोड़ी के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसवंतिसंह के काम आने का समाचार सुनकर बड़ा कोध हुआ और उसने अपने मंत्री अक्तयराज को देविलया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी पवं उधर बादशाह से जांनिसारखां की ज्यादती की शिकायत भी करवाई।

जब जांनिसारखां की ज्यादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के पास महाराणा के वकीलों-द्वारा पेश हुई तो उसने जांनिसारखां के नाम

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०१७।

<sup>(</sup>२) यह स्रोसवाल जाति के काबिड्या गोत्र के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह का पौत्र स्रौर जीवाशाह का पुत्र था (देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, पृ० ४७१, जि॰ २ पृ॰ ६६२-४)।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६६। नैण्सी का यह भी कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अचयराज ससैन्य धरियावद तक पहुंच गया था, परंतु आगे नहीं बढ़ा। संभव है शाही दरबार में महारावत का पच होने से देविलया पर सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अप्रसन्नता का भय हुआ हो; अतएव मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देविलया पर सेना भेजना स्थागित रख, जांनिसारखां और महारावत की अनुचित कार्यवाही की शाही दरबार में शिकायत कर पहुले बसाइ पर अधिकार करना और फिर शक्रावत जसवंतसिंह का बदला लेने के लिए देविलया पर सेना भेजना ठीक समभ्य हो।

श्राक्षा-पत्र भेजा कि वह यसाड़ परगने पर दखल न करें श्रीर महाराणा के नाम ता०१७ आज़र सन् जुल्स १ (दि० स० १०३= ता०१२ रबी उस्सानी = वि० सं० १६=४ मार्गशीर्य सुदि १३ = ई० स० १६२= ता० २६ नवस्वर) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान लिखा-"हमारे श्रहलकारों को यह मालम न था कि परगना बसाइ उस( महाराणा )की श्रगली जागीर में शामिल है, इसलिए जांनिसारम्बां की जागीर में यहाल किया गया था। अब यह बात मालूम होने पर पहले के अनुसार बसाइ का परगना उस( महाराणा )को प्रदान किया जाता है श्रीर जांनिसारखां को दूसरी जागीर दी जावेगी । इस मामले में जांनिसारखां के नाम फरमान जारी हुआ है कि परगना वसाङ् उस( महारागा। )से तालुक रस्रता है, इस वास्ते उसको उस(महाराणा )के क्रब्ज़े में छोड़कर इस बाबन लड़ाई-अगड़ा न करे। उस लड़ाई श्रोर फ़िसाद से जो उस( महाराणा )के श्रादमियों श्रोर जांनिसारलां के बीच हुआ, बादशाही लोगों को ताज्जुय हुआ। अब कि उस-(महाराणा)का काका और वकील शाही द्रयार में विद्यमान थे, उचित था कि पहले इस मामले को शाही दरबार में पेश किया जाता और फिर जैसा हुक्म होता वैसा करते। विश्वास है कि उस( महाराणा )को इस कार्यवाही पर इत्तिला न होगी। मुनासिय है कि यह अपने आदिमियों को तय तक रोके, जब तक कि ऐसे मामले शाही दरबार में पेश न हो जाये ।"

शाही दरबार से बसाड़ के परगने पर अधिकार बनाये रखने का महाराणा ने पुनः फ़रमान लिखवाकर बहां अधिकार कर लियाँ,

<sup>(</sup>१) मूल फ़रमान के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०४८-१।

<sup>(</sup>२) बसाइ का परगना वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) तक महाराया के अधिकार में रहा। फिर वादशाही अफ़सर पैज़ारखां (जांनिसारखां) ने महाराया के सरदार रावत केसरीसिंह शकावत की मारकर वहां पर अधिकार जमाया ( मुंहयोत नैयासी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ७२)। महाराया जगतसिंह की नीति से बादशाह शाहजहां थोड़े ही समय बाद अप्रसन्न हो गया था। उसने वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) में फूलिया, जीरया, भैंसरोड, नीमच, बसाइ, सुयोर और डूंगरपुर को मेदाइ से एथक्

महाराखा जगतसिंह का महारावत को उदयपुर में बुलाकर मरवाना परंतु उसके हृद्य में जांनिसारखां के साथ वसाड़ पर श्रिधिकार करने में महारावत जसवंतसिंह के श्रपने श्रादमी भेजने की बात खटकती थी। उसने

इस बात को द्वाकर जसवंतिसिंह शक्तावत का बदला लेने के लिए महारावत को उदयपुर बुलाया। इसपर महारावत अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिंह को साथ लेकर उदयपुर गया। महाराणा ने उसका चंपा वाग में मुक़ाम कर-वाया और एक दिन रात्रि के समय राठोड़ रामिसिंह को सेना-सिंहत भेजकर बाग पर घेरा दिलवा दिया। महारावत भी मरने-मारने का इरादा कर अपने राजपूतों के साथ महाराणा की सेना के सम्मुख हुआ और कुंवर महासिंह सिंहत वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया। प्रतापगढ़ राज्य की

कर दिये थे (वही, पृ० ७२)। केसरीसिंह शक्नावत के लिए देखो ऊपर पृ० १२८ टिप्पण २।

<sup>(</sup>१) राठोड़ रामसिंह, जोधपुर के राव चंद्रसेन का प्रपोत्र, उग्रसेन का पीत्र श्रीर कर्मसेन का पुत्र था। वह महाराणा जगतसिंह के साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में जाकर रहा था श्रीर वहां उसे जोजावर का पृष्टा जागीर में मिला था। मेवाड़ में रहते समय उसने कई युद्धों में भाग लिया था। स्वभाव का वीर होने के कारण महाराणा के दरबार में उसका श्रच्छा सम्मान था। महाराणा की सेवा त्यागकर वादशाह शाहजहां के चौदहवें सन् जुलूस (वि॰ सं॰ १६६७ = ई॰ स॰ १६४०) में वह शाही दरबार में जाकर मंसवदार बना। शारंभ में उसको एक हज़ारी ज़ात व छःसौ सवारों का मंसब मिला। फिर बढ़ते-बढ़ते शाहजहां के समय में उसका मंसब तीन हज़ार ज़ात श्रीर पंद्रह सौ सवारों तक पहुंच गया। उसने शाही सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण वीरता प्रदृश्चित की। वि॰ सं॰ १७१४ (ई॰ स॰ १६४८) में जब शाहजहां के पुत्रों में परस्पर कलह का सूत्रपात हुआ, तब समूनगर के युद्ध में वह शाहज़ादे दाराशिकोह के पन्न में शाही सेना में रहकर शाहज़ादे श्रौरंगज़ेब श्रौर मुराद के मुक़ाबले में बढ़ी वीरता से युद्ध करता हुआ ग्रुराद के तौर से मारा गया। श्रकाल के समय उसने चुधातुर लोगों को रोटियां वाटी थीं, जिससे वह 'रामसिंह रोटला' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रव बूंदी राज्य में उसके वंशजों का एक ठिकाना 'बरवाड़ा' है।

<sup>(</sup>२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ २, पृ० ४२२।

ख्यातों में इसका श्रिथिक वर्णन नहीं है। यहां केवल महागवत श्रीर कुंबर महासिंह के उदयपुर में काम श्राने का ही उल्लेख है। कविराजा बांकीदास- कत 'पेतिहासिक बातें'—नामक प्रन्थ से श्रात होता है कि उपर्युक्त युद्ध में महारावत जसवंतर्सिह की राठोड़ सुजानसिंह भगवानदासोत के हाथ मृत्यु हुई?।

'वीरवीनोद' के कर्ता महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने अपने इतिहास में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, जो इस प्रकार है—

"देविलया का जसवंतर्सिंह, सिंहा की गद्दी पर वि०सं० १६७६ (हि० स० १०३१=ई० स० १६२२) में बैठा था। जब वह महावतसां की तरफ़दारी से उदयपुर के हुक्म की वरिखलाफ़ी कर सरकशी करने लगा, तब कई दफ़े लिखा गया, लेकिन उसने द्विमायत से जगतिसंह के दुक्म को विलकुल न माना। महाराणा ने किसी श्रादमी को भेजकर तसन्नी के साथ रायत को उदयपुर बुलवाया। जसवंतसिंह के दिल में महाराणा की तरफ़ से खटका होने के कारण अपने छोटे वेटे हिस्सिंह को देवलिया का कुल बंदीयस्त सौंपकर वह बड़े वेटे महासिंह तथा एक हज़ार श्रच्छे राजपृतों के साथ उदयपुर गया श्रीर चंपा बाग्र में डेरा किया, जो महाराणा कर्णसिंह का बनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूर्व की तरफ़ है। जसवंतसिंह को महाराणा ने यहां की फ़र्मीबर्दारी के खिलाफ़ न रहने की बावत बहुतसी नसीहत की, लेकिन उसके दिल में महावतलां की हिमायत का ज़ोर भरा हुआ था, जिससे महाराणा की मनशा से खिलाफ़ जबाव दिया। महाराणा ने श्रपने सलाहकारों से पूछा तो सबने श्रर्ज़ की कि यदि जसवंतसिंह यहां से चला गया तो श्रापकी हुकूमत से विल्कुल श्रलहदा हो जावेगा। तव महाराणा ने अपने सलाहकारों के कहने पर अमल करके अपने बड़प्पन को बट्टा लगानेवाली बात यानी जसवंतर्सिंह को मार डालना इक़्तियार किया।

"महाराणा को मुनासिव था कि जसवंतर्सिह को अपने यहां से विदा

<sup>(</sup>१) संख्या, ३३७।

करके देविलया पर फ़ौज भेजते, लेकिन उन्होंने घोखे के साथ कार्रवाई की श्रीर रामसिंह राठोड़ को फ़ौज देकर श्राधी रात के वक्त चंपा बाग में महा-रावत को घेर लेने का हुक्म दिया। रामसिंह ने वैसाँ ही किया। जसवंतसिंह मय श्रपने कुंवर महासिंह व एक हज़ार राजपूतों के श्रच्छी तरह लड़कर मारा गया। महाराणा के बहुत से राजपूत काम श्राये। यह कगड़ा विक्रमी १६८४ (हि० १०३८ = ई० १६२८) में हुआं।"

'वीरविनोद' के ग्यारहवें प्रकरण में प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रसङ्ग में उक्त कविराजा ने इस घटना पर अधिक प्रकाश डालकर लिखा हैं-- "बादशाह ने जांनिसारखां को लिख भेजा कि परगने बसाड़ पर दखल न करे । शाहजहां जानता था कि कैसी-कैसी ताक़त काम में लाने पर महा-राणा उदयपुर का फ़साद दर हुआ है। अब छोटी बात के लिए उसी आग को भड़काना अक्रलमंदी का काम नहीं। इसके सिवाय वादशाह का भी शुरू तक्तनशीनी का श्रहद था। इसलिए जांनिसारखां को धमकाया श्रीर महाराणा को नसीहतों का फ़रमान लिख भेजा, परंतु देवलिया के रावत जसवंतसिंह से महाराणा बहुत नाराज़ रहे श्रोर उससे जसवंतर्सिंह शक्तावत का बदला लेना चाहा। महाबत्तसां की हिमायत के सबब महाराणा को देवलिया पर फ़्रौजकशी करने का मौक़ा न मिला। तब धीरे-धीरे रायत जसवंतसिंह को घोखा दिया और विक्रमी १६६० (?) [ हि॰ १०४३ = ई० १६३३ ] में उसे मय उसके बेटे महासिंह के उदयपुर बुलाया। उसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे वह एक हज़ार चुने हुए राजपूत साथ ले गया श्रौर चंपा बाग्र में डेरा किया। राठोड़ रामसिंह कर्मसेनोत को, जो महाराणा की बहिन का बेटा था, महा-राणा ने रात के वक्त फ़ीज देकर भेजा। उसने चम्पाबाग्न पर घेरा डाला श्रौर तोपें व सोकर्ड़ा की गाड़ियां मोर्चों पर जमा दीं। रावत जसवंतसिंह

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३१८-६।

<sup>(</sup>२) इन गाड़ियों में गोली बारूद से भरी हुई बंदूकें रहती थीं, जिनकी संख्या सौ तथा दो सौ तक भी होती थी । जब शत्रु-सैन्य से लड़ाई का श्रवसर होता, उस समय चारों तरफ़ से घेरा डालने के लिए ऐसी गाड़ियां खड़ी करदी जातीं

केसरिया पोशाक के साथ सिर पर सेहरा और तुलसी की मंजरी लगाकर चंपा बाग से बाहर निकला और अपने साथियों-सिंहत महागणा की फ़ौज पर टूट पड़ा, परंतु तोप और सोकई की गाड़ियों के कारण सबके सब भुन गये, तो भी किसी-किसी ने रामसिंह को ललकारा और तलबारें चलाई। आखिरकार महारायत जसबंतसिंह अपने बेटे महासिंह और एक हज़ार राजपूर्तों-सिंहत बहादुरी के साथ मारा गया और महाराणा की इस द्मेदिही से बड़ी बदनामी हुई।"

'हरिभूषण महाकाव्य' का कर्ता किय गंगाराम इस युद्ध का विचित्र प्रकार से वर्णन करता है। उसका कथन है—"महागयत जसवंतसिंह महाराणा जगतिसंह के दरवार में आधे सिंहासन पर बेंटा हुआ था, उस समय कुछ सरदारों ने जसवंतिसंह को नज़राना कर दिया, जिससे महाराणा कुद्ध हो गया और महारावत को मारने की गुप्त मन्त्रणा कर उसने राठोड़ रामसिंह को इस काम के लिए नियत किया। महाराणा की आहा पाकर रामसिंह देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने गुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्ग रोक दिया। महारावत मी देवलिया जाने को आगे बढ़ा और मार्ग में रामसिंह को लड़ने के लिए उद्यत देख विश्वासद्याती जान उसने उससे युद्ध न किया; किंतु कुंवर महासिंह के साथ उस(रामसिंह) का युद्ध हुआ, जिसमें वह (रामसिंह) परास्त हुआ। इसपर महाराणा ने अवसन्न होकर रामसिंह को अपने यहां से निकाल दिया।"

श्रौर उनमें क्रमानुसार बंदूकें इस प्रकार सटी हुई रहती थीं कि एक बार बसी खगाने पर सब बंदूकें एक साथ चल जायं। इन बंदूकों से निकली हुई गोलियां दूर-दूर तक जाकर शत्रु-सैन्य को विदल्तित करती हुई श्रधिकांशत: उन्हें नष्ट कर देती थीं।

( वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६० )।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६०।

<sup>(</sup>२) एकस्मिन् समये रराज विलसन् राग्णासभायां नृपः कान्त्या भूमिभृतोऽपरानधरयंस्तस्यार्धसिंहासने ।

## 'प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात'', बांकीदास-कृत 'पेतिहासिक बातें',

नानादेशनिवासिनां चितिमृतां मृत्यैश्च मुख्यैर्यदा नत्वोपायनमञ्जतो विनिहतं श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः ॥ ३ ॥ दृष्वा क्रोधहुताशने निपतितः श्रीचित्रकृटाधिपोऽ-प्येतत्कर्णमूतो बभूव बलिनां कर्णेषु कर्णेजपः। वीरः कोऽपि ममास्ति सांप्रतममुं यो हन्ति मध्येसमं विश्वासेन समुद्रिथतोऽनुचितक्रुद्रामः स्वयं सज्जितः ॥ ४ ॥ दत्ताज्ञोऽथ जगाम देवलपुरं पन्थानमग्रे ततो बध्वा चोरसखश्च रामनृपतिर्विश्वासघातोत्सुकः। दृष्वा श्रीजसवंतमागतमयं खङ्गैकिमत्रं रखे निस्त्रिंशैः प्रतिबोधयन्सचिकतः संप्राप तस्यान्तिकम् ॥ ५ ॥ संख्यं तत्र तयोरभूनिमिलतयोरन्योन्यमत्यद्भुतं वीराणां तदनन्तरं कथामिदं को वेति कस्यासि रे। भूयः श्रीजसवंतसिंहविभूनेत्येक्तुं तदोवाचसः कुप्तो राग्णनृपोऽहमस्मि सुभटो रामोऽरिहिंसाग्रग्णीः ॥ ६ ॥ संग्रामे किल भारते बहुतरं कृत्वा रणं वीर्यवान् गाङ्गेयो विरराम चार्जुनमिप दृष्वा शिखराङान्वितम् । खंड्रेनैव हतं हि रे तव यशस्तसान्मया सङ्गर विश्वासोपहतस्य दुर्मुख मुखं नालोकनीयं च ते ॥ ७ ॥ पश्चान्माहकुमारकेण बहुभिर्विक्रान्तमन्तर्लस-न्मानेन प्रभुगा भटैरथ तदा भग्नः स रामः स्वयम् । तच्छूत्वाऽऽशु चुकोप राखनृपतिर्निष्कासयामास तं देशानम्लेच्छपुरेषु खेलतितरामद्याप्यगस्तीशवत् ॥ 🖒 ॥ सर्ग = ।

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ७।

<sup>(</sup>२) संख्या ३३७, १११४, १४६६-१६०१।

'वीरिवनोदें', 'मालकम की रिपोर्ट'', पवं 'प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियरों", श्रादि में महारावत जसवंतिसंह का उदयपुर में महाराणा जगतिसंह की सेना से लड़कर मारे जाने का उन्ने ल है, जिसका समर्थन नेणसी की ख्यात से भी होता हैं, जो उपर्युक्त पुस्तकों में श्रिधिक प्राचीन श्रीर महारावत हिरिसंह के समय की संगृहीत है। इनके श्रितिरिक्त 'अमरकाव्य'' श्रीर 'राजप्रशस्ति महाकार्व्य' में भी उसके महाराणा राजसिंह से लड़कर मारे

- (१) वीरिवनोदः द्वितीय भाग, पृ० ३१ म-१ और १०६०।
- (२) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट भॉन दि प्रॉबिन्स भॉव् मालवा एंड एड्जाइ-निंग डिस्ट्क्ट्स; ए० २२४।
- (३) कैप्टेन सी॰ ई॰ येट; गैज़ेटियर घॉव् प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर के॰ डी॰ घर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; ए० १६८।
  - (४) प्रथम भाग, ए० ६६।
  - (१) पूर्णे षोडशके शते च उदिते पंचाय्रकाशीतिके रागोक्त्योत्कटरामिसंह इति यो राठोडच् डामिणः । प्रोइंडं जसवंतरावतपरं कुंतेर्जधान दुतं वीरं देविलयाप (तिं) किल महासिंहारूयपुत्रान्वितं ॥ तदनुदेविलयानगरस्य वा समररंगनटेश्च महाभटेः ॥ रिचतमेव विखंडनमंजसा जनगरीश्च विलुंटनमुदकटैः ॥ स रामिसंहो जसवंतसंज्ञं तं रावतं पुत्रयुतं निहत्य । चक्रे जगितंसहनृपस्य तोषं संतोषपोषं समवाप तस्मात् ॥

ध्यमर कान्य।

(६) जगिंदेसहाज्ञया यातो राठोडोरामसिंहकः । प्रतिदेविलयां सेनायुक्तो रावतमुद्भटं ॥ २०॥ जसवन्तं मानसिंहपुत्रयुक्तं जघान सः । पुर्यौ देविलयायां च लुंटनं रिचतं जनैः ॥ २१॥

सर्ग पांचवां।

राजप्रशस्ति महाकान्य में कुंवर मानसिंह के महारावत जसवन्तसिंह के साथ

जाने का उन्नेख है। इसके विपरीत 'हिर्मूषण महाकाव्य' में किव गंगाराम ने महारावत श्रीर कुंवर महासिंह की मृत्युवार्ता को छोड़ कर महारावत का रामसिंह राठोड़ से युद्ध न करने एवं महासिंह का रामसिंह से युद्ध होने पर उस(रामसिंह) के परास्त होने का वर्णन करते हुए महाराणा का रामसिंह से श्रमसन्न होकर उसको श्रपने यहां से निकालने का वर्णन किया है, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन परंपरागत जन-श्रुति से भी विरुद्ध है। किव गंगाराम ने श्रपने काव्य में देविलया के किसी राजा का मृत्यु-प्रसङ्ग नहीं दिया है, जिससे हमारा तो यही श्रमुमान है कि नाटकों की भांति उसने श्रपनी रचना को सुखान्त बनाने का ही लक्ष्य रखा था, जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं।

महारावत जसवंतसिंह, उद्यपुर में महाराणा की सेना से किस वर्ष लड़कर मारा गया, इस विषय में भी मत भेद है। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें, माल्कम की रिपोर्ट, प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर, कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहालिक बातें अविद में इस घटना का वि० सं० १६६० (ई० स० १६३३) में होना लिखा है; परंतु अप्ररकाव्य और राजप्रशस्ति महाकाव्य में इस युद्ध का वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२८) में होना बतलाया है। स्वयं कविराजा श्यामलदास ने वीरविनोद में राजप्रशस्ति

काम त्राने का उन्नेख है, जो ठीक नहीं है। मानसिंह, महारावत प्रतापसिंह के समय तक विद्यमान था। त्रमरकाच्य से स्पष्ट है कि महारावत जसवन्तसिंह के साथ कुंवर महासिंह काम श्राया था, जैसा कि उपर्युक्त श्रवतरण में उन्निखित है।

- (१) देखो ऊपर ए० ११४।
- ( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ० ७ ।
- (३) मेजर के॰ डी॰ अर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ स्टेट, पृ॰ १६८।
- (४) संख्या ३३७, १११४ और १४६६।
- ( १ ) देखो; ऊपर पृ॰ १३६, टिप्पर्ण १।
- (६) देखो; ऊपर पृ० १३६, टिप्पण ६।

'वीरिवनोदे', 'मालकम की रिपोर्ट'', पर्व 'प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियरों'', आदि में महारायत जसवंतिसह का उदयपुर में महाराया जगतिसह की सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है, जिसका समर्थन नेयसी की ख्यात से भी होता हैं, जो उपर्युक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और महारावत हिरिसिंह के समय की संगृहीत है। इनके अतिरिक्त 'अमरकाव्य'' और 'राजप्रशस्ति महाकार्व्य' में भी उसके महाराया राजसिंह से लड़कर मारे

- (१) वीरिवनोदः द्वितीय भाग, पृ० ३१८-६ भ्रीर १०६०।
- (२) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट भॉन दि प्रॉविन्स बॉव् मालवा एंड एड्जाइ-निंग डिस्ट्रिक्ट्स; ए० २२४।
- (३) कैप्टेन सी॰ ई॰ येट; गैज़ेटियर घाँच् प्रतापगद; ए० ७६ । मेजर के॰ डी॰ अर्सिकन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगद; ए० १६८ ।
  - (४) प्रथम भाग, पृ० ६६।
  - (१) पूर्णे षोडशके शते च उदिते पंचायकाशीतिके रागोकत्योत्कटरामसिंह इति यो राठोडच् डामिणः । प्रोइंडं जसवंतरावतपरं कुंतैर्जधान दुतं वीरं देविलयाप (तिं) किल महासिंहाख्यपुत्रान्वितं ॥ तदनुदेविलयानगरस्य वा समररंगनटेश्च महामटेः ॥ रिचतमेव विखंडनमंजसा जनगरीश्च विलुंटनमुत्कटैः ॥ स रामिसहो जसवंतसं तं रावतं पुत्रयुतं निहृत्य । चक्रे जगिर्तेसहनृपस्य तोषं संतोषपोषं समवाप तस्मात् ॥

श्रमर काव्य।

(६) जगिंदिसहाज्ञया यातो राठोडोरामसिंहकः । प्रतिदेवितयां सेनायुक्तो रावतमुद्भटं ॥ २०॥ जसवन्तं मानसिंहपुत्रयुक्तं जघान सः । पुर्यो देवितयायां च लुंटनं रिचतं जनैः ॥ २१॥

सर्ग पांचवां।

राजप्रशस्ति महाकान्य में कुंवर मानसिंह के महारावत जसवन्तसिंह के साथ

जाने का उन्नेख है। इसके विपरीत 'हिरमूषण महाकाव्य' में किव गंगाराम ने महारावत श्रीर कुंवर महासिंह की मृत्युवार्ता को छोड़कर महारावत का रामसिंह राठोड़ से युद्ध न करने एवं महासिंह का रामसिंह से युद्ध होने पर उस( रामसिंह) के परास्त होने का वर्णन करते हुए महाराणा का रामसिंह से श्रमसन्न होकर उसकी श्रपने यहां से निकालने का वर्णन किया है, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन परंपरागत जन-श्रुति से भी विरुद्ध है। किव गंगाराम ने श्रपने काव्य में देविलया के किसी राजा का मृत्यु-प्रसङ्ग नहीं दिया है, जिससे हमारा तो यही श्रमुमान है कि नाटकों की भांति उसने श्रपनी रचना को सुखान्त बनाने का ही लस्य रखा था, जैसा कि इम पहले भी लिख चुके हैं।

महारावत जसवंतसिंह, उदयपुर में महाराणा की सेना से किस वर्ष लड़कर मारा गया, इस विषय में श्री मत श्रेद है। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें , माल्कम की रिपोर्ट, प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर , कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें , श्रादि में इस घटना का वि० सं० १६६० (ई० स० १६३३) में होना लिखा है; परंतु श्रामरकाव्य श्रीर राजप्रशस्ति महाकार्व्य में इस युद्ध का वि० सं० १६६४ (ई० स० १६२८) में होना बतलाया है। स्वयं कविराजा श्यामलदास ने वीरविनोद श्रें राजप्रशस्ति

काम त्राने का उन्नेख है, जो ठीक नहीं है। मानसिंह, महारावत प्रतापसिंह के समय तक विद्यमान था। श्रमरकाव्य से स्पष्ट है कि महारावत जसवन्तसिंह के साथ छुंवर सहासिंह काम श्राया था, जैसा कि उपर्थुक्क श्रवतरण में उन्निखित है।

- (१) देखो ऊपर पृ० ११४।
- (२) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ० ७।
- (३) मेजर के॰ डी॰ अर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़ स्टेट, पृ॰ १६८।
- (४) संख्या ३३७, १११४ और १४६६।
- ( १ ) देखो; ऊपर पृ० १३६, टिप्पण १।
- (६) देखो; ऊपर पृ० १३६, टिप्पण ६।

श्रादि के श्रनुसार एक स्थल पर वि० सं० १६ दर्भ श्रीर दूसरे स्थल पर वि० सं० १६६० में इस घटना के घटित होने का उसेख किया है। इस विभिन्न कथन का निर्णय करने के लिए श्रीर भी प्रमाणों की श्रावश्यकता हैं, परंतु वे श्रप्राप्य हैं। ऐसी स्थित में श्रमरकाव्य श्रीर राजप्रशस्ति महाकाव्य में वर्णित संवत् १६ दर्भ ही ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि उपर्युक्त काव्य इस घटना के थोड़े ही समय पीछे के बने हुए हैं एवं उनमें प्रत्येक घटनाएं यथा कम लिखी गई हैं।

महारावत जसवंतिसंह के श्राठ राणियां थीं । उसके महासिंह, हिरिसिंह, मानिसंह<sup>3</sup>, केसरीसिंह<sup>4</sup>, उदयसिंह नामक पांच कुंवर श्रीर रूपकुंवरी तथा म्हरजकुंवरी नामक दो कन्यापं हुईं 1 महारावत भी संतित अपिं उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया, इसिलिए उसकी जीवन संवंधी महत्वप्रद घटनाश्रों पर प्रकाश डालना नितान्त श्रसंभव है, तो भी यह कहा जा सकता है कि

<sup>(</sup>१) देखो; ऊपर ए० १३३।

<sup>(</sup>२) देखोः ऊपर १० १३३ ।

<sup>(</sup>३) मानसिंह को श्ररणोर की जागीर मिली थी श्रीर वह महारावत प्रताप-सिंह के समय तक विद्यमान था। प्रतापप्रशस्ति (संडित काब्य) में इसकी बहुत कुछ प्रशंसा की गई है।

<sup>(</sup>४) इसके वंशाजों के श्रधिकार में भांतला का ठिकाना प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में है।

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ७। बड्वे की ख्यात में सूरजकुंवरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी' नामक दूसरी कुंवरी बतलाई है, ए० ४। प्रतापगढ़ राज्य की उपर्थुक्र पुरानी ख्यात और बड्वे की ख्यात में जो शियायों के नाम दिये हैं, उनमें से कुछ नाम नहीं मिलते और न उनके पिता श्रादि के नामों का ही मिलान होता है, परन्तु उसके एक रायी चंपाकुंवरी, चौहान ख़ान की पुत्री थी, जिसने देविलया में गोवर्धननाथ का मंदिर बनवाकर वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४८) में उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। इस रायी का नाम दोनों ख्यातों में मिलता है और गोवर्धनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नाम दिया है और महारावत हिरिसंह का उक्त रायी के उदह से उत्पन्न होना बतलाया है।

वह ज्ञात्र-धर्म से पराङ्गमुख न था श्रौर उसमें स्वात्माभिमान की मात्रा विद्यमान थी। महाराणा की विशाल सेना-द्वारा श्रचानक रात्रि में घेरे जाने पर भी वह विचलित न हुआ श्रौर वीरता पूर्वक लड़कर मारा गया। वह भाषा साहित्य का झाता श्रौर किव था। प्रतापगढ़ राज्य से उसके रचे हुए कुछ दोहों का संग्रह प्राप्त हुआ है, जिससे जान पडता है कि वह श्रङ्गार युक्त रचना करता था श्रौर उसकी रचना सुंदर होती थीं।

''इति श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराजश्रीजसवन्तस्यंघजीकृत दूहा सम्पूर्ण । महादीवाण श्रीप्रतापसंघजीपठनार्थे विद्याशिरोमणिजी वचनात् लिखितं पन्यास सुन्दरसागरेण । संवत् १७४६ वर्षे चैत्रसितत्रयोदश्याम्''।।

प्रतापगढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने उक्क महारावत तथा उसके पौत्र महारावत प्रतापिंह-रचित दोहों को वहां के वर्तमान महारावत सर रामिंसहजी की श्राज्ञानुसार वि॰ सं॰ १६६१ (ई॰ स॰ १६६८) में 'काव्य-कुसुम' नाम से प्रकाशित किया है, जिनके श्रवलोकन करने से ज्ञात होता है कि महारावत जसवंतिसिंह की भाषाकाव्य की रचना में श्रव्ही गित थी। उसके दोहों में श्रधिकांश नायका भेद श्रीर नख-शिख वर्णन है। रचना श्रलंकारयुक्त श्रीर श्रन्ठी उपमाश्रों से पूर्ण है। उदाहरण के लिए नीचे उसके कुछ दोहे उद्धत कियें जाते हैं—

मुकतमाल हिय देत रुचि, हग पहुंचे स्रुतिपार । ता परि हूं मोहित रहे, सो यह कोन विचार ।। यह है अचरज देख्यों हगिन, किह आवत कि नांहि । बिजुली में वारिज प्रगट, जुगल मीन तिहि मांहि ॥ प्रेम-लाज-पानिप-भरे, भरे-तरुनता जोत । अनिमिष लोचन रस-भरे, सौहें कापर होत ॥

<sup>(</sup>१) महारावत जसवंतसिंह-रचित दोहों को उसके पौत्र महारावत प्रताप-सिंह ने एकत्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर पुस्तकाकार लिखवाया था जिसके अंतमें लेखक का नाम और संवत् नीचे लिखे, अनुसार दिया है—

हरिभूपण महाकाव्य में उक्त महारावत को शत्रुश्रों पर कुल्हाड़ा चलाने में कुशल, स्वरूपवान, स्वाभिमानी श्रोर दानी राजा वतलाया है, जो संभव है, परंतु कवि गंगाराम का महारावत जसवंतांसंह के लिए यह कथन कि प्रतिदिन एक करोड़ पैदल श्रोर एक लाख कच्छी सवार नक्कारे की श्रावाज होते ही उसके चरणों में सिर नमाते थे, श्रातिशयोक्तिपूर्ण है।

सुधा महरत सिस सब कहे, नई रीति यह ऋाहि।
चंद लगे जु चकोर है, विप डारत ये ताहि।।
तरुनि सरोवर कुच कमल, ऋिल ऊपर ये स्थाम।
कैधों सरवस ऋाप धीर, छाप दई है काम।।
भींह धनुष मनमध गहे, तिरछी चितवनि वानि।
फूलन को ऋावध कहा, ऐसे करत निदानि॥
मुग्धा तन त्रिवली बनी, रोमाविल के संग।
डोरी गिह पौरी मनों, ऋव ही चढयो ऋनंग।।
ऋरुन वदन ऋित रोस त, सतर भींह नहीं धीर।
लाल कमल ता पर मनों, भीर रहे करि भीर॥

काष्यकुसुम ।

(१) ऋामीच्छ्रीजमवन्तसिंहनृपितः सिंहात्मजो वीर्यवान् नवैरिव्रातकुठारपातकुश्वाः स्फूर्जत्य्रतापानिलः । नेमुः कोटिपदातयः स्वगृहिग्गः श्रुत्वेक दम्मामकं लाजं कच्छतुरङ्गमादिनिवहा नित्यं हि यस्य प्रमोः ॥ १ ॥ कान्त्या मन्मथमिङ्गितमधुरिपुं कीत्यी सुधाशुं धिया वागीशं बहुना धनेन धनपं वीर्थेग् जम्मापहम् । शक्त्या शिक्षधरं कुधा हुतवहं मानेन दुर्योधनं । दानेन प्रचुरेग् कर्णमिप यो विस्मारयन् संबमौ ॥ २ ॥ सर्ग भाठवां।



महारावत हरिसिंह

## हरिसिंह

महारावत हरिसिंह, जसवंतसिंह का दूसरा पुत्र था। उसका जन्म उक्त महारावत (जसवंतसिंह) की राणी चौहान खान की पुत्री चंपाकुंवरी के उदर से हुआ था । जब महारावत राज्य प्राप्ति जसवंतसिंह, महाराणा जगतिसह के बुलाने पर उदयपुर गया, तब वह अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिंह को तो अपने साथ ले गया था और छोटे पुत्र हरिसिंह को महाराणा की तरफ़ से धोखा होने के खयाल से देवलिया में छोड़ गया था । वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८) में उदयपुर में महाराणा की सेना-द्वारा जसवंतिसिंह और कुंवर महासिंह के मारे जाने का समाचार देवलिया में पहुंचने पर धमोतर के ठाकुर जोधसिंह (गोपालदास का पुत्र) ने हरिसिंह की गद्दीनशीनी की रसम पूरी की ।

उस समय उदयपुर के महाराणा जगतिसिंह के कोप से बचने का

महाराव के लिए बादशाही दरबार की शरण प्राप्त करने के स्रितिरिक्त

स्रान्य कोई साधन न था । इसिलए गदीनशीनी

महाराणा का देविलया

के उपरांत ठाकुर जोधिसिंह के शीव्रता पूर्वक

उसको शाही दरबार में लेजाना ही उचित समभा

## (१) श्रीसिंहरावतजनुजैसवन्तपत्नी

चौहाणवंशवरभृषणखानपुत्री ।

## श्रीरावतेन्द्रहरिसिंहकरावमाता

चाम्पा इति व्यधित सा त्रिदशप्रातिष्ठाम् ।। देवलिया के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति ।

- (२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३१८।
- (३) मुंह्णोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० १६। वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १०६०।
  - ( ४ ) एक ख्यात में महारावत हरिसिंह के समय देविजया पर महारागा। की

क्योंकि वहां महाबतस्तां की मित्रता के कारण महारावत का भी परिचय था। उधर महाराणा ने, जो देविलयावालों से अत्यंत अप्रसन्न था और उक्त राज्य को नए करना चाहता था, राठोड़ रामसिंह के साथ देविलया पर सेना रवाना की, जिसने राजधानी देविलया को लटकर बग्वाद कियां। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ख्यातों में देविलया पर महाराणा की सेना जाने का कुछ भी उन्नेख नहीं है, किंतु अमरकाव्य से प्रकट है कि महाराणा की सेना के देविलया जाने पर वहां वालों ने उसका मुकावला किया थां; पर्रतु महाराणा की बड़ी सेना के आगे उसकी कामयावी नहीं हुई।

सेना श्राने के समय उसके साथ धमोतर के ठाकुर गोपालदास का भी नाम दिया है श्रोर जोधिसह को कुंबर लिखा है। वहां यह उक्तेख है कि मेवाइ की सेना देविलया में श्राने पर जब महारावत हिरिसंह दिक्ली गया, उस समय गोपालदास श्रोर उसके पुत्र जोधिस के श्रातिरक्त महारावत का भाई केसरीसिंह भी उसके साथ विद्यमान था। वहां दिक्ली में गायें मारने के सम्बन्ध में क्रसाइयों से उसका मगइ। हो गया, जिसमें केसरीसिंह मारा गया। बादशाह ने उक्त स्थान पर गोबध बन्द कर दिया श्रोर वहां उसकी श्राज्ञा से महारावत ने राममंदिर बनवाया। बादशाह श्रक्रवर के समय भारत में गौ-बध बन्द हो गया था श्रोर शाहजहां ने भी उसका श्रनुकरण किया था। ऐसी स्थिति में शाहजहां के समय गोबध का जारी रहना श्रोर महारावत का, जो शाही दरवार में श्रान्त राज्य की प्राप्ति के लिए गया था, वहां इस संबंध में बाइ।ई करना कुछ विपरीत जान पहला है। इस विपय में जब तक कोई पुष्ट प्रमाण न मिळें वास्त-विकता पर प्रकाश पड़ना श्रसंभव है।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३१६ और पृ० १०६० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि०२, पृ० ४२२। राजप्रशस्ति महाकान्य में महाराणा की सेना-द्वारा देविलया लूटने का निम्नलिखित उल्लेख है—

पुर्यी देविलियायां च लुंठनं राचितं जनैः ॥ २९ ॥
सर्ग पांचवां ।

(२) तदनु देवितयानगरस्य वा समर्रगनटैश्च महाभटैः । रचितमेव विखंडनमंजसा जनगर्णैश्च विलुंठनमुदकटैः !।

श्रमरकाष्य ।

वह बादशाह शाहजहां की गद्दीनशीनी का आरंभिक युग था आरे महाराणा का भी शाही दरबार में अच्छा प्रभाव था। तथापि बादशाह महारावत का शाही सेना के महाराणा से खिंच गया क्योंकि उन्हीं दिनों उस-साथ जाकर देवलिया पर (महाराणा) ने डूंगरपुर के स्वामी महारावल अधिकार करना पुंजराज के समय वहां सेना भेज जंगी कार्यवाही की थी। फलत: बादशाह शाहजहां ने महारावत हरिसिंह को अपने अमीरों में प्रविष्ठकर मंसव आदि से उसका सम्मान बढ़ायां, एवं शाही सेना

<sup>(</sup> १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा मिलता है कि महारावत हरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर बादशाह ने उसको सात हज़ारी मन्सब, 'महाराजा-धिराज-महारावत' की उपाधि, निशान श्रादि प्रदान किये। इस कथन की प्रष्टि कैप्टेन सी० ई० येट के 'गैज़ेटियर ब्रॉव प्रतापगढ़' से भी होती है। उसमें लिखा है कि शाहजहां ने महा-रावत हरिसिंह को खासा खिलग्रत. प्रदानकर नौ लाख रुपये ग्राय की कांठल की जागीर का फ़रमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्षिक ख़िराज़ दाखिल करना स्थिर हम्रा । साथ ही 'महाराजाधिराज-महारावत' की उपाधि-सहित सात हजारी मन्सब भी उसको मिला श्रीर मन्दसोर के हाकिम को मेवाइ की सेना को हटाकर देव-लिया पर उसका अधिकार कराने का हुक्म दिया गया । उसने देविलया पर अधिकार करने के पीछे बसाड, श्रामलसर, श्रमलावदा, पानमोड़ी श्रीर मगरोदा पर भी श्रपना श्राधिपत्य स्थापित किया ( पृ० ७६ )। मेजर के० डी० श्रसंकिन ने भी श्रपने 'गैजेटियर ऑव प्रतापगढ़ स्टेट' ( पृ० १६८ ) में संज्ञेप में इन बातों का उन्नेख किया है। इनके विरुद्ध सर जॉन माल्कम अपनी रिपोर्ट श्रॅं।न दि प्राविंस ऑव मालवा एंड एडजॉइनिंग डिस्टिक्ट्स (पृ॰ २२४-४) में महारावत हरिसिंह को बादशाह श्रौरंगज़ेब से सनद, उच्च उपाधि, खिलग्रत मंडा श्रादि मिलना लिखता है, किंतु तःसामयिक फ़ारसी तवारीख़ों बादशाहनामा श्रोर श्रोरंगज़ेबनामा में इस सम्बन्ध का कुछ भी उन्नेख नहीं मिलता है। शाहजहां के समय के मंसबदारों की सूची में भी उसका कहीं नाम नहीं है और न इस सम्बन्ध का कोई फ़रमान प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है। ऐसी दशा में इसका ठीक निर्णय होना कठिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में महारावत हरिसिंह के नाम के बाद-शाह शाहजहां और श्रीरंगज़ेब के समय के कई फरमान, शाहजादों के निशान श्रादि विद्यमान हैं, जिनको देखने से कहा जाता है कि वह बादशाह शाहजहां का विश्वास पात्र था। साथ दी वह शक्तिशाली भी था, जिससे शाहज़ादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको श्रपनी-श्रपनी श्रोर मिलाने का प्रयत्न किया था । उसके पुत्र प्रतापसिंह श्रीर पौत्र

साथ देकर उसकी देविलया पर अधिकार करने को ग्वाना किया। इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देविलया से हटा लिया। फिर महाराणा ने अरियावद का परगना (जो मेवाड़वालों की तरफ़ से सादड़ी छूट जाने पर भी देविलय।वालों के पास चला आता था ?) जन्त कर लिया, जिसके लिए महागवत ने शाही दरवार में बहुत कुछ उद्योग किया परंतु उसमें उसको सफलता नहीं हुई।

पृथ्वीसिंह को भी शाही दरवार से मन्सय मिले थे, जिससे श्रनुमान होता है कि महा-रावत हरिसिंह को भी कोई मन्सय श्रवश्य मिला होगा ।

- (१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६१। नेगासी लिखता है कि महारावत हरिसिंह के वादशाह के पास जाने पर देवलिया महारागा के श्रिधकार से निकाल दिया गया एवं महारावत की नौकरी उज्जैन और भहमदावाद की तरफ़ नियत की नई (ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६७)।
- (२) वीरविनोद: द्वितीय भाग, पृ० १०६१ । महारावत विक्रमसिंह के समय से ही उसकी मेवाइ की सादड़ी श्रादि की जागीर छूट गई थी, फिर धरिमावद उसके वंशजों के पास कैसे रहा, इसका ख्यातों श्रादि से कुछ पता नहीं चलता। 'वीरविनोद' के उपर्युक्त कथन से तो यह श्रनुमान होता है कि विक्रमसिंह की मेवाइ की जागीर में से सादडी श्रादि का कुछ इलाक़ा ही महाराणा उदयसिंह ने जब्त किया होगा श्रीर धरियावद ग्रादि का अश उसके ग्रधिकार में बना रहा होगा, जिससे संतुष्ट न होकर विक्रमसिंह ने कांठल में रहना श्राष्ट्रितयार किया, परन्तु धरियावद पर उसने श्रपना श्रीध-कार बनाये रखा और समय समय पर देवलिया के राजाओं की तरफ़ से महारागाओं को शाही चढ़ाइयों के समय सहायता मिलती रही और इसी कारण से महाराणा प्रतापसिंह, श्रमरसिंह श्रीर कर्णासिंह ने उससे छेड़-छ।ड़ न की । फिर महाराणा जगत्सिंह ने महारावत हरिसिंह के शाही सेना लेकर पहुंचने पर धरियावद खालसे में मिला लिया, जो लगभग एक सौ वर्ष पीछे देवलियावालों को मेबाद की तरफ से पुनः प्राप्त हुआ, जिसका सविस्तर वर्णनं श्रागे किया जायगा । कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि महारावत हरिसिंह ने देवलिया पर श्रधिकार हो जाने के पीछे बत्तीस गांवों में से बारे-वरदां और कांतला परगना मेवाइ में से दवा लिया था। संभव है मेवाइ के महारागाओं पर बादशाह की नाराजगी होने पर उसने शाही फ्ररमान के द्वारा ही उन्हें कब्जे में किया होगा, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में अब तक पर्याप्त और विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है, जिससे निश्चित मत प्रकट किया जा सके।

'वीरिवनोद' के कर्ता किवराजा श्यामलदास का कथन है—'महा-रावत बाघिसेंह से लेकर सिंहा तक महाराणा के फर्मावदार ख्रीर केरस्वाह रहे ख्रीर बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बहादुरी दिखलाई। अगर महाराणा जगत-सिंह जसवन्तिसिंह को धोले से न मार डालते, तो हिर्सिसंह महावतस्तां का वसीला ढूंढ़कर बादशाही नौकर बनने की कोशिश नहीं करता; क्योंकि ढूंगरपुर, बांसवाड़ा और रामपुरा के रईस चित्तोंड़ छूटने के बाद अक्रबर बादशाह से जा मिले थे, लेकिन देविलयावाले इस बात के इंग्तियार करने को बहुत बुरा समभते थे''।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों आदि से यह स्पष्ट नहीं होता कि महारावत हरिसिंह ने शाही सेना की सहायता से किस वर्ध देवलिया पर अधिकार किया, पर मसलाणा (मचलाणा) गांव के वि० सं० १६६६ पाँप सुदि ११ (ई० स० १६३२ ता० २१ दिसंवर) के ताम्रपत्र के प्रकट होता है कि उक्त संवत् में महारावत हरिसिंह का वहां पर अधिकार था और उसने उपर्युक्त गांव दान किया। संभव है कि इसके पहले ही वह अपने साथ शाही सेना लाया हो। महावतलां की, जिसका महारावत के साथ पूरा ताल्लुक था, दिन्ण में वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में मृत्यु हुई। ऐसी अवस्था में उसका वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) के पूर्व ही देविलया पर अधिकार होजाने का अनुमान होता है। किन्तु बसाड़ और अरणोद के परगने औरंगज़ेब के समय महारावत हरिसिंह को मिलना पाया जाता है, जिसका उन्नेल आगे किया जायगा।

देवितया राज्य से मेवाड़ की सेना का उत्पात मिटाने के पीछे महा-रावत का प्रायः शाही दरवार में आना-जाना होता रहा। वि० सं० १७०१

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६१।

<sup>(</sup>२) मचलाणा गांव का बाबा हंसपुरी के नाम का ताम्रपत्र । यह ताम्रपत्र हस समय श्रप्राप्य है। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हमारे पास इस ताम्रपत्र की प्रतिलिपि भेजी है, जिससे पाया जाता है कि यह ताम्रपत्र जोशी हरजी के दुए से पंचोली गोविंद ने जिखा था।

(ई० स० १६४४) में वह पुन: शाही दरबार में गया और श्रागरे रहते समय वि० सं० १७०१ चैत्र सुद्दि ४ (ई० स० १६४४ ता● ३ मार्च) को उसने टीकरा गांव दुवे जगन्नाथ और इंदर को प्रदान किया था ।

प्रतापगढ़ राज्य के पुराने संग्रह में महारावत हरिसिंह के समय के वने हुए कई चित्र हैं, जिनमें एक वादशाह शाहजहां श्रीर उस(हरिसिंह)का चित्र हैं। उस चित्र के पीछे उसी समय की लिखी महारावत को शाही दरवार है कि वि० सं० १७०४ (ई० स० १६४८) में बादशाह शाहजहां ने उसे खिलश्रत, हाथी, घोड़ा, नालकी, सरपेच, हीरे की पहुंचियां, मोतियों की कंठी, श्रामली, कलंगी श्रादि प्रदान कीं।

इसी वर्ष उक्त महारावत की किसी कार्य के विषय में वादशाह की सेवा में अर्ज़ी पेश होने पर उसके उत्तर में सन् जुल्स २२ ता० २ सफ़र हि० स० १०४६ (वि० सं० १७०४ फाल्गुन सुदि ४=ई० स० १६४६ ता० ४ फरवरी) को शाहज़ादे दाराशिकोह ने वादशाह की आक्वानुसार महारावत के नाम निम्न लिखित आश्रय का निशान भेजा—"उसकी दर्खास्त, जो बादशाह की सेवा में भेजी गई, अवलोकन हो गई है और हमने उस(हरिसिंह)-की सहायतार्थ गैरतख़ां को लिख दिया है, जो उचित कार्यवाही करेगा। उसकी चाहिये कि वह उत्साह के साथ सेवा करता रहे ।"

<sup>(</sup>१) माहाराज श्री रावत श्रीहरीसंघजी बचनातु स्त्रागे दुवे जग-नाथ दुवे इदर( इंद्र )जी जोग थांस्रे गांम १ मोजे ठीकरो मया करे त्रा( तां )बापत्रे स्त्राचंद्रारक ( चंद्रार्क ) दी दो बेठ बराड़ माफ स्त्रागरा मांहे दी दो दुए श्रीमुख हजूर संवत् १७०१ चेत सुदि ५ ।

मूल तांबापत्र की छाप से।

<sup>(</sup>२) बादशाह शाहजहां श्रोर महारावत हरिसिंह के उपर्युक्त चित्र के लेख से। इस चित्र में बादशाह शाहजहां तब्त पर बैठा हुआ है श्रीर सामने महारावत हरिसिंह खबा है।

<sup>(</sup>३) शाहजादे दाराशिकोह के निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से उपर्युक्त सारांश

चार वर्ष पीछे महारावत की उत्तम सेवाओं के विषय में शाही श्रफ्तसरों की तरफ़ से सिफारिशें पेश हुई, जिससे प्रसन्न होकर सन् जुल्स २६ ता० १४ रमजान हि० स० १०६२ (वि० सं० १७०६ श्रावण मृदि १४= ई० स० १६४२ ता० ६ श्रगस्त ) को बादशाह की तरफ़ से उसके नाम शाही सरदार मुहम्मद तुरां और मुहम्मद मुरार-द्वारा यह श्राक्षा पहुंची कि उसकी श्रसीम स्वामी-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर यह श्राक्षा दी जाती हैं कि वह तत्काल इस दरबार में उपस्थित हो । इसपर महारावत शाही दरबार में गया और कई महीनों तक बादशाह शाहजहां की सेवा में रहा। बादशाह ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मंदसोर इलाक़े का चालीस हजार दाम श्राय का कोटड़ी परगना दीवानी श्रीर माली स्वत्वों के साथ जो जानबाजलां की जागीर में था, उस(महारावत हरिसिंह )को प्रदान करने का सन् जुल्स २६ ता० २० रवि-उल्-श्रव्वल हि० १०६३ (वि० सं० १७०६ फालगुन वदि ७ = ई० स० १६४३ ता० ६ फरवरी) को फ़रमान जारी कर दियाँ। उद्धत किया गया है। श्रसली निशान फ़ारसी भाषा में है और उसपर 'खल्कादिर मुहम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहां बादशाह गाज़ी' की जाप है।

- (१) मूल फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद से उद्धत।
- (२) जानवाजख़ां, वादशाह शाहजहां के समय डेढ़ हज़ार ज़ात श्रीर एक हज़ार सवार का मंसवदार था। संभव है कि यह मालवे की तरफ का कोई मुसलमान हाकिम हो श्रीर उसके मरजाने या उसकी जागीर जब्त हो जाने पर वादशाह की तरफ से कोटड़ी का परगना महारावत को प्रदान किया गया हो।
- (३) बादशाह शाहजहां के मृत्त फ़रमान का अंग्रेज़ी श्रनुवाद । यह फ़रमान उस समय की प्रचलित राज भाषा फ़ारसी में है श्रीर उसपर वादशाह शाहजहां की बड़ी गोल मुद्रा लगी हुई है, जिसमें जहांगीर से लगाकर श्रमीर तैमूर तक के बादशाह शाहजहां के सब ही पूर्वजों के नाम श्रंकित हैं। मुगल वादशाहों के समय में जो जागीरें श्रीर तनख्वाहें मंसब के एवज़ में दी जाती थीं, उनकी श्राय का विवरण दामों में लिखा जाता था श्रीर चालीस दाम का एक रुपया माना जाता था एवं जागीर के दीवानी श्रीर माली स्वत्व ही मिलना फरमानों में लिखा जाता था। शाहजहां के दरबार में महारावत हिरिसंह की पहुंच थी श्रीर बादशाह की तरफ से फरमान तथा शाहजादों की तरफ से उसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि वह साम्राज्य का विश्वासपात्र सेवक था।

वि० सं० १७१० (ई० स० १६४३) मं यादशाह ने शाइस्ताखां के स्थान पर शाहजादे मुरादवच्या को गुजरात का सूथेदार नियत किया। तब उक्त शाहजादे ने महारावत के नाम सन्जूलस

महारायत भी साहज़ांदे सुराद के साथ नियुक्ति माघ वदि १० = इं० स्त० १६४४ ता० ३ जनवरी) को

निम्निलिखित आश्य का निशान भेजा—हमारे प्रस्थान का दिन सिन्निकट होने के कारण तुम्हें रुख़्सत नहीं दी जा सकी है, इसलिए तुम जहां हो वहीं ठहरे रहो। यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिये कि तुम्हारी सेवाओं और राजभक्ति का उचित पुरस्कार दिया जायगा ।

फिर जब शाहज़ादा मुरादबन्श अहमदाधाद की तरफ रवाना हुआ तो सन् जुलूस २७ ता० ६ जमादि-उल् अव्वल हि० १०६४ (वि० सं० १७११ वैत्र सुदि १२=ई० स० १६४४ ता० १६ मार्च) को महारावत को सूचना दी कि हम ता० २२ रिव उस्सानी (वि० सं० १७१० चैत्र विद ६=ता०२ मार्च) को बादशाह की खिदमत से रुक्सत हासिल करके शान और शॉकत के साथ खाती चांदे (चांदा घाटी) के मार्ग से उन्जंन जा रहे हैं। कुल दिन वहां ठहरकर शहमदाबाद जायंगे। तुम्हारी बहादुरी, अञ्छे काम पर्व बहुत से श्रादमियों के एकत्रित करने का बुत्तांत हमने बादशाह की सेवा में अञ्छी तरह प्रकट कर दिया है। ईश्वर ने चाहा तो अञ्छा परिणाम निकलेगा। इस समय तुम्हें गुजरात पर मुकर्रर करके अपने साथ लिये जाते हैं। श्रावश्यकता इस बात की है कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में वादशाह से निवेदन किया गया है, उसको दिखलाकर वह अपनी मित्रता और श्रम-चिंतकी बतलावे एवं खाती चांदे (चांदा घाटी) की तरफ आकर हमारी सेवा में हाजिर हों?।

इसपर महारावत शाह्यजादे के पास उपस्थित हो गया । तदनन्तर शाहजादे ने उसके नाम सन् जुलूस २० ता० १४ जमादि उस्सानी ( ज्येष्ठ

<sup>(</sup>१) शाहजादे मुरादवख्श के फ्रारसी निशान का अंग्रेज़ी श्रनुवाद।

<sup>(</sup>२) शाहजादे मुरादबख्श के फ्रारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद !

विद २= ता० २३ अप्रेल ) को निशान भेज स्चित किया कि तुम्हारी नियुक्ति सूबे अहमदाबाद पर की गई है। इसलिए आज्ञापत्र के पहुंचते ही तत्काल अपनी जमीयत के साथ उज्जैन से सूबे अहमदाबाद में पहुंच अपनी नियुक्ति का हाल पूछ लो एवं इस विषय में सख्त ताकीद समभकर आज्ञा के विरुद्ध न करों।

बादशाह शाहजहां वि० सं० १७१४ (ई० स० १६४७) में श्रधिक बीमार हो गया । उसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहज़ादे दाराशिकोह पर

शाहजादे दाराशिकोह श्रौर मुराद का महारावत को श्रपनी-श्रपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न करना श्रत्यिक कृपा थी, इसिलिए वह सदा वादशाह के पास रहता था। बादशाह की बीमारी के दिनों में उक्त शाहज़ादे ने कागजों का श्राना जाना बंद कर दिया था, इसिलिए उस(वादशाह) की मृत्यु

का भूठा संवाद तमाम भारत में फैल गया, जिससे वादशाह के अन्य तीनों शाहजादे भी बादशाह बनने के लिए आतुर हो गए । इस अवसर पर शाहजादे दाराशिकोह ने सन् जुलूस ३१ ता० ३ मोहर्रम हि० १०६८ (वि० १०१४ आश्विन सुदि ४-४ = ई० स० १६४७ ता० १ अक्टोबर) को महारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा—"इम तुमको अपना विश्वासपात्र समभते हैं, इसलिए अपने हृद्य को काबू में रखकर विश्वासपात्रता एवं ताबेदारी के मार्ग में स्थित रहे 3"।

डधर शाहज़ादे मुरादबङ्श ने महारावत को, जिससे उसका गुजरात में रहते हुए निकट संपर्क रह चुका था, सन् जुलूस ३१ ता० १२ मोहर्रम हि० १०६ (वि० सं० १७१४ आश्विन सुदि १३ = ई० स० १६४७ ता० १० अक्टोबर) को लिखां "जब से हमारी सेवाओं से विमुख हुए हो तब से अभी तक तुमने अपने समाचार की अर्ज़ीं नहीं भेजी। हमको तुम्हारी मित्रता से यह आशा न थी। अपनी दोस्ती को वादे के मुआफिक

<sup>(</sup>१) शाहजादे मुरादबल्श के फ़ारसी निशान का श्रंग्रेज़ी श्रनुव र ।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १६६।

<sup>(</sup>३) शाहजादे दाराशिकोह के फ्रारसी निशान का श्रंप्रेजी श्रनुवाद।

स्मरण रखो झौर बादशाही मिहरबानी को श्रापने पुराने दस्तूर के श्रनुकूल ही समक्त पर्व गुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिहरबानी श्रीर सेवा के मार्ग में टढ़ रहो, जिसका परिणाम श्रच्छा होगा"।

बादशाह शाहजहां की वीमारी सात आठ दिन तक भयंकर रही। उसके पीछे उसका स्वास्थ्य क्रमशः ठीक होने लगा श्रीर श्राखिन विद २ (ता० १४ सितंबर) को उसने शाही मुलाजि़मों की सलाम ली । कार्तिक वदि ३ तथा ४ (ता० १४ तथा १७ श्रक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के महल के भरोके में बैठकर जनता को दर्शन दिये । तदनंतर जब उसका स्वास्थ्य विल्कुल सुधर गया तो वह जल-वायु परिवर्तनार्थ श्रागरे गया। उन्ही दिनों गुजरात में रहते हुए शाहज़ादे मुरादबल्श ने, सबसे छोटा शाहजादा होने पर भी अपने को बादशाह घोषित किया। इसकी खबर बादशाह को मिलने पर उसने उधर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाहजादे शुजाश्र को सज़ा देना चाहा, जो सिंहासन प्राप्ति के लोभ से वंगाल से आगे वढ़कर बनारस तक पहुंच गया था। श्रतएव बढ़े शाहज़ादे दाराशिकोह के पुत्र सुलेमानशिकोह को कई वड़े-बड़े अफसरों सहित शुजाझ के मुकाबले को रवाना किया। उसके पहुंचने पर शुजाश्र ने मुक्रावला न किया श्रौर भाग गया एवं अपने कुस्रों की माफ़ी की अज़ीं बादशाह के पास भेज दी, जिसपर बादशाह ने उसके श्रपराध समा कर सुलेमानशिकोह को श्रपने पास बुला लिया। बादशाह मुरादबक्श की कार्यवाही को टाल देना चाहता था, परन्तु दाराशिकोइ के दबाव में आकर उसने उसको फरमान भेजा "तुम्हारे पिछले कुसूरों को माफ़कर तुम्हें बराड़ की जागीर दी जाती है, इसिलए वहां चले जाओ"। उसी समय शाहजादे औरंगक्षेव के पास यह आहा पहुंची कि तुम वहां का लश्कर भेज दो। तत्र श्रीरंगज़ेब के जो बीजापुर की मुद्दिम पूरी करने को जानेवाला था, बीजापुरवालों से सुलह

<sup>(</sup>१) शाहजादे मुरादबस्श के फ्रारसी निशान का श्रेंग्रेजी श्रनुवाद ।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १६३।

<sup>(</sup>३) वहीं; पु॰ १६४।

कर वापस लौट गया। उसकी सेना में इस श्राह्मा से खलवली मच गई श्रौर उसके साथ रहनेवाले कितने ही श्रक्षसर उसका साथ छोड़कर चल दिये<sup>3</sup>।

शाहजादे मुरादबङ्श श्रौर श्रौरंगज़ेब ने उपर्युक्त श्राह्मःश्रों की मंसुखी के लिए बादशाह के पास अर्जियां भेज दीं, परन्तु वे दाराशिकोह के दवाव से मंजूर न हुई श्रौर दाराशिकोह के कथनानुसार जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह को वि॰ सं॰ १७१४ फाल्गुन वदि ८ ( ई॰ स॰ १६४८ ता॰ १४ फरवरी ) को मालवे के सूबे पर नियत कर कालिमखां को श्रहमदावाद की स्बेदारी देकर उधर रवाना किया तथा ये हिदायतें की गई कि दोनों सरदार उज्जैन जाकर मिलें श्रीर यदि मुरादवस्त्र बराड़ न जावे तो उससे श्रहमदा-बाद खाली करवालें । इस अवसर पर दाराशिकोह ने ता० ६ रज्ज़ब ( वि० सं० १७१४ चैत्र सुदि १० = ई० स० १६४८ ता० ३ स्रप्रेल ) को महा-रावत हरिसिंह के पास इस श्राशय का निशान भेजा "मशहूर राजाश्रों में चुना हुआ, उमरावों में बड़े हौसलेवाला, बड़ी सलतनत का कारकुन और बिहतर, बादशाहत के श्रमानतदार, बहुत मिहरबानियों के लायक महाराजा जसवन्तासिंह श्रपने फतहमंद लश्कर के साथ, कमनसीय, हक को न पह-चाननेवाले श्रीर गुनहगार नामुराद कमबख्त को सज़ा देने के लिए रवाना हो गया है। इसिलिय यह शाही फ़रमान तुम्हारे नाम जारी किया जाता है कि तुम भी इस मौके को हाथ से न जाने दो ताकि वह कमनसीव भाग न जाय। ऐसा न हो कि तुम्हारे इलाके से वह बाहर निकल जाय। जो कुछ तुमसे हो सके उसमें कमी न करो एवं जैसा कि उस(मुराद?) के शिकस्त पाने तथा भागने पर लश्कर श्रौर उसके श्रादमियो की लुटमार को इमने माफ़ कर दिया था, उसी प्रकार तम भी उस अपराधी कमनसीब की चीजों श्रौर सामान को मय उसके हमराहियों के समान के क़ब्जा पाने पर माफ किए जास्रोगे। हम जान बुक्तकर यह लूट माफ करते हैं

<sup>(</sup> १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १७१-७४।

<sup>(</sup>२) वहीं; ए० १७४।

श्रोर यदि परमेश्वर ने चाहा तो इस देवा को पृगी करने के बाद बादशाही कृपा तुम पर होगी श्रोर तुम श्रपने वरावरवालों तथा पासवालों में इज्ज़त हासिल करोगे"।

बराह न जाने की श्रवस्था में श्रहमदाबाद को खाली कराने की शाही आहा को सनकर शाहजादा मुराद महाराजा जसवंतसिंह के उज्जैन पहुंचने पर एक वड़ी सेना के साथ मुकावले दाराशिकोह को परास्त कर के लिय जा डटा, परंतु फिर अकेले लड़ना शाहजादे मुगद का महारावत को मुखेरी खेड़ा देना उचित न समभ वह शाहजांद श्रीरंगजेव से, जो दिच्चिण से वादशाह की ख़शी पूछने के लिए आगरे जाने के बदाने से आ रहा था, जा मिला। उस समय श्रीरंगज़ेय ने उस( मुराद )को ही बादशाह बनाने का लालच दिया। फिर दोनों शाहजादों ने आगे बढ़ना चाहा, पर महाराजा जसवन्तसिंह ने उन्हें रोक दिया। वि० सं० १७१४ वैशास्त्र विद = (ई० स० १६४= ता० १४ अप्रेल) को उज्जैन से सात कोस दुर धर्मातपुर में (जिसका श्रीरंगज़ेब ने फतिहाबाद नाम गक्का) दोनों शाहजादों का महाराजा जसवन्तासिंह और क्रासिमलां श्रादि शाही श्रफसरों से मुकावला हुआ। शाहजादों की फीज ने शाही सेना को घर लिया, जिससे कई बहे-बहे श्रफ़सर श्रीर सहस्रों सेनिक मारे गये। कासिमखां पहले ही श्रीरंगजेब से मिल गया था। जब जसवन्तर्सिंह के पास थोड़ी सेना गह गई तो उसके सरदारों ने उसे उस युद्ध-त्तेत्र से हटने के लिए विवश किया। फिर दोनों शाहजादे अपनी सिमालित सेना के साथ आगरे की तरफ चढ़। उधर से शाहजादा दाराशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुकायले को पहुंचा। समूनगर ( श्रागरे के पास ) में वि० सं० १७१४ ज्येष्ठ स्तृदि ७ ( ई० स० १६४८ ता॰ २६ मई) को दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें दाराशिकोह की हार हुई ?।

<sup>(</sup>१) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ्रारसी निशान का श्रंभेज़ी श्रनुवाद।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ॰ १७६। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ॰ ३४४-४=।

शाहज़ादों के पारस्परिक संघर्ष में महारावत हिएसिंह को अपनी-अपनी तरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोह और मुराद दोनों ने प्रयत्न किये परन्तु उस( हिरिसिंह )ने उस विषम परिस्थिति में किसी का साथ देना उचित न समभ शाहज़ादों के उपर्युक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और अपनी अनुपस्थिति की उनके पास अर्ज़ियां भेज दीं। समूनगर में विजय प्राप्त करने के तीसरे दिन शाहज़ादे मुराद ने महारावत की जागीर में परगना सुखेरीखेड़ा बढ़ाकर, सिरोपाव के साथ निम्नलिखित आश्रय का ता० ह शाबान हि० १०६८ (वैशाख सुदि ११ = ता० ३ मई) को निशान भेजा—

'शाही सेवा में उपस्थित होने की उसकी अर्ज़ी हमारे पास पहुंच चुकी है। इस संबंध में यहां से फ़रमान लिखा जा रहा है, इससे उसकी पूर्ण संतोष हो जायगा। हमने उसके न आने का अपराध माफ़ कर दिया है। मंदसोर के शाही परगने से यह फ़रमान जारी किया जाता है। इसके अनुसार वह (हरिसिंह) ४०० सवारों के साथ शाही सेनाध्यत्त के शामिल होकर उस ज़िले की रज्ञा का भार अपने ऊपर ले। फ़िलहाल उसे मंदसोर का परगना सुखेरी बख़्शा जाता है और एक सिरोपाव भी उसके पास भेजा जाता है'।"

उपर्युक्त निशान महारावत के पास पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद शाहज़ादे श्रोरंगज़ेब ने श्रपने वृद्ध पिता शाहजहां बादशाह को श्रागरे के श्रारंज़ेब का बसाड़ किलों में नज़रबंद कर दिया। हि० स० १०६८ श्रीरंगज़ेब का बसाड़ ति० ध शब्बाल (बि० सं० १७१४ श्रापाढ सुदि ४ महाराणा को देना (ई० स० १६४८ ता० २४ जून) को मथुरा के मुक़ाम पर उसने शाहज़ादे मुराद को भी श्रपने शिविर में बुलाकर शराब पिलाने के बाद क़ैद कर दिया। किर वह दाराशिकोह का पीछा करता हुआ दिस्ली पंहुचा, जहां उसने ता० २१ जुलाई (आवण सुदि २) को श्रपने को बादशाह घोषित किया।

जब श्रौरंगज़ेब द्त्रिण में शाहजहां की वीमारी का समाचार पाकर

<sup>(</sup>१) शाहज़ादे मुरादबङ्श के फ़ारसी निशान के श्रंप्रेज़ी श्रनुवाद से।

वादशाह बनने का मनस्या बांध रहा था, उस समय उसने मेवाड़ के महाराणा राजसिंह को श्रपने पन्न में कर लिया था, जिसने शाहजादों के पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी। इससे प्रेरित होकर श्रीरंगज़ेव ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रुपये नकद भेजे श्रीर मनसब में एक हज़ार ज़ात श्रीर एक हज़ार सवारों की बृद्धि कर उसका मनसब छः हज़ार ज़ात श्रीर छः हज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाहजहां के समय मेवाड़ से छीने हुए बदनोर श्रीर मांडलगढ़ के परगनों के श्रितिरक्त हुंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाड़, गयासपुर श्रादि बाहरी इलाक्ते भी उसके राज्य में मिलाये जाने का ता० १७ ज़ितकाद दि० स० १०६= (वि० सं० १७१४ मादपद बदि ४ = ई० स० १६४= ता० ७ श्रगन्त) को उसने फ़रमान कर दिया, जिसके श्रमुसार देवलिया राज्य के दोगों परगने (वसाड़ श्रीर ग्रयासपुर) मेवाड़ राज्य के श्रन्तगंत हो गये।

शाहज़ादा दाराशिकोह सिंध की तरफ़ से कच्छ में होता हुआ अहमदाबाद पहुंचा, जहां उसको कुछ आर्धिक खडायता मिली और उसका

सहायता के लिए दाग-शिकोड का महारायन के नाम निशान भेजना सैन्य-वल भी बढ़ गया। जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिंद ने भी उस समय उसको सहायता देना स्वीकार किया, जिससे वह वहां से ग्याना होकर

श्रजमेर की तरफ़ श्रागे बढ़ा। इस श्रवसर पर उक्त शाहज़ादे से महारावत हिरिसिंह ने भी मिल जाना चाहा। इसपर दाराशिकोह ने ता० १६ जमादि- उल्लश्रव्वल हि० स० १०६६ (वि० सं० १७१४ फाल्गुन विद २ = ई० स० १६४६ ता० ३० जनवरी) को महारावत के नाम नीचे लिखे श्राशय का निशान भेजा—

"" तुम्हारी अर्ज़ी मिल गई है। तुमको श्राह्मा दी जाती है कि शीव्र जितने श्रादमी एकत्र हो सकें, उन्हें लेकर शाही दरबार में उपस्थित हो। तुम्हारे पहुंचने पर तुम पर शाही रुपाओं की वर्षा की जायगी तथा

<sup>(</sup>१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ २, पृ० ४३८। मूल फ्रस्मान के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४२४-३१।

तुम्हारे शत्रुद्यों की ज़मींदारी भी तुम्हें ही सौंप दी जायगी। श्रतपव तुमको शीब्रातिशीब श्राना चाहिये ।''

इसके थोड़े ही दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने जितनी सेना एक जित हो सके, उसके साथ शीब पहुंचने का ता० २७ जमादि-उल्-श्रव्वल हि० स० १०६६ (फाल्गुन वदि १४ = ता० १० फ़रवरी) को महारावत के नाम निम्नलिखित ब्राशय का निशान भेजा—

"इन दिनों तुम्हारे हाल हमने अपने मुसाहियों से सुने, इसलिए आज्ञा दी जाती है कि तुम्हारी जागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न चले गये हों तो उनपर किसी को दखल न करने दो और पुराने रिवाज के मुआफ़िक उनपर काविज़ रह कर निहायत इतमीनान के साथ हमारे हुज़्र में हाज़िर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे पास भेजो ताकि हमारे हुज़्र में हाज़िर होकर वह हमारी कृपाओं को प्राप्त करें। इस बारे में देर न हों ।"

ग्रवासपुर श्रौर बसाड़ (वसावर) के परगनों का फ़रमान तो शाही दरबार से महाराणा के नाम हो गया, परंतु महारावत हरिसिंह ने उसकी

महाराखा राजसिंह का देवितया पर सेना भेजना श्रवहेलना की । इसपर क्रुद्ध होकर महाराला ने वि० सं० १७१६ (ई० स० १६४६) में श्रपने प्रधान कायस्थ फ़तहचंद को, जो उन दिनों वांसवाडे

के महारावल समरसिंह को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचंद वांसवाड़े का कार्य समाप्त कर वहां के रावल को लेकर उदयपुर गया और वहां से देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर महारावत बादशाह के सम्मुल अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली गया। महारावत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तहचंद ने वहां

<sup>(</sup>१) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद से।

<sup>(</sup> २ ) शाहजादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद से ।

वादशाह बनने का मनस्या बांध रहा था, उस समय उतने मेवाह के महाराणा राजसिंह को अपने पदा में कर लिया था, जिसने शाहजादों के पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी। इससे वेरित होकर श्रीरंगज़ेब ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रूपये नक़द भेजे श्रीर मनसव में एक हज़ार ज़ात श्रीर एक हज़ार सवारों की वृद्धि कर उसका मनसव छं हज़ार ज़ात श्रीर छुं हज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाहजहां के समय मेवाइ से छीने हुए बदनीर श्रीर मांडलगढ़ के परगनों के श्रितिक हंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाइ, ग्रयासपुर श्रादि बाहरी इलाक्ने भी उसके राज्य में मिलाये जाने का ता० १७ ज़िल्काद हि० स० १०६= (वि० स० १०१॥ मादपद विद ४ = ई० स० १६८= ता० ७ श्राम्त) को उसने फरमान कर दिया, जिसके श्रानुसार देविलया राज्य के दोनों परगने (बसाइ श्रीर ग्रयासपुर) मेवाइ राज्य के श्रन्तर्गत हो गये ।

शाहजादा दाराशिकोह सिंध की तरफ़ से वाच्छ में होता हुआ अहमदाबाद पहुंचा, जहां उसको कुछ आर्थिक पहायता मिली और उसका सहायता के लिए दारा- सैन्य-बल भी बढ़ गया। जोधपुर के महाराजा शिकीह का महारावत के जसवंतर्सिंह ने भी उस समय उसको सहायता देना स्वीकार किया, जिससे बह वहां से रवाना होकर अजमेर की तरफ़ आगे बढ़ा। इस अवसर पर उक्त शाहजादे से महारावत हिरिसिंह ने भी मिल जाना चाहा। इसपर दाराशिकोह ने ता० १६ जमादि- उल्अञ्चल हि० स० १०६६ (वि० सं० १७१४ फालगुन वि २ = ई० स० १६४६ ता० ३० जनवरी) को महारावत के नाम नीचे लिखे आश्रय का निशान मेजा—

"" तुम्हारी अर्ज़ी मिल गई है। तुमको शाझा दी जाती है कि शीव्र जितने आदमी एकत्र हो सकें, उन्हें लेकर शाही द्रवार में उपस्थित हो। तुम्हारे पहुंचने पर तुम पर शाही कृपाओं की वर्षा की जायगी तथा

<sup>(</sup>१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ४३८। मूल फ्ररमान के लिए देखो बीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ ४२४-३१।

तुम्हारे शत्रुद्यों की ज़मींदारी भी तुम्हें ही सौंप दी जायगी। स्रतपव तुमको शीब्रातिशीब स्राना चाहिये ।''

इसके थोड़े ही दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने जितनी सेना एक त्रित हो सके, उसके साथ शीव्र पहुंचने का ता० २७ जमादि-उल्-श्रव्यल हि० स० १०६६ (फाल्गुन वदि १४ = ता० १० फ़रवरी) को महारावत के नाम निम्नलिखित श्राशय का निशान भेजा—

"इन दिनों तुम्हारे हाल हमने अपने मुसाहिबों से सुने, इसलिए आज्ञा दी जाती है कि तुम्हारी जागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न चले गये हों तो उनपर किसी को दखल न करने दो और पुराने रिवाज के मुआफ़िक उनपर काविज़ रह कर निहायत इतमीनान के साथ हमारे हुज़ूर में हाज़िर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे पास भेजो ताकि हमारे हुज़ूर में हाज़िर होकर वह हमारी छपाओं को आत करे। इस बारे में देर न हो ।"

ग्रवासपुर श्रौर बसाड़ (वसावर) के परगनों का फ़रमान तो शाही दरबार से महाराणा के नाम हो गया, परंतु महारावत हरिसिंह ने उसकी

महाराखा राजसिंह का देवलिया पर सेना भेजना श्रवहेलना की । इसपर क्रुद्ध होकर महाराणा ने वि० सं० १७१६ (ई० स० १६४६) में श्रपने प्रधान कायस्थ फ़तहचंद को, जो उन दिनों बांसवाडे

के महारावल समरसिंह को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचंद वांसवाड़ का कार्य समाप्त कर वहां के रावल को लेकर उदयपुर गया और वहां से देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर महारावत बादशाह के सम्मुख अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली गया। महारावत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तहचंद ने वहां

<sup>(</sup>१) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद से।

<sup>(</sup> २ ) शाहजादे दाराशिकोह के फ्रारसी निशान के श्रेप्रेज़ी श्रनुवाद से ।

पर अधिकार कर लृट-मार की'।

वेड्बास की वावड़ी की प्रशस्ति से प्रकट है कि महारावत की माता देश की वरवादी देख अपने पीत्र प्रतापिसह के साथ फ़तहचंद के पास उपस्थित हुई और पांच हज़ार रुपये एवं एक हथिनी देकर उसने उससे संधि कर ली। फिर फ़तहचंद छुंवर प्रतापिसह को लेकर महाराखा के पास उपस्थित हुआ। राजप्रशस्ति महाकाव्ये से भी इसकी पुष्टि होती है, परन्तु उसमें बीस हज़ार रुपये दिया जाना लिखा है।

महारावत-द्वारा की गई महाराणा की शिकायत का बादशाह पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा; क्योंकि बादशाह उन दिनों अपने भाइयों के भगड़े महाराणा राजसिंह के पास महारावत का उपस्थित के समय उसको महाराणा से सहायता मिली थी होना इसलिय उसने उससे विगाड़कर उसको असंतुष्ट करना ठीक नहीं समभा। यदि उस समय वह इस बात पर महाराणा को

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० ४३४। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जिल्द २, पृ० ४४०-१।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १७२४ की बेड्वास की बावड़ी की प्रशस्ति। यह बावड़ी उदयपुर से देवारी की तरफ़ जानेवाले मार्ग में बनी हुई है। मंत्री फ़तहचंद ने इसको बनवाकर यहां उक्त प्रशस्ति लगवाई थी।

<sup>(</sup>३) श्रीराजिसंहवचनात् फतेचंदः स ठक्कुरः ॥

चक्रे देवितयामंगं हिरिसंहः पल्यितः ॥ २१ ॥

हिरिसंहस्य माता तु गृहीत्वा पौत्रमागता ॥

प्रतापिसंहं विदधे प्रसन्नं राण्मंत्रिणं ॥ २२ ॥

स्व्यमुद्रासहस्राणि विश्वत्याख्यानि हिस्तिनी ।

दंडं प्रकल्प्य स्वल्पं स फतेचंदो दयामयः ॥ २३ ॥

राणेंद्रचरणाभ्यणें स्त्रानयामास तं बलात् ।

प्रतापिसंहं जातस्तत् फतेचंदः प्रमोः प्रियः ॥ २४ ॥

सर्गं भावतं ।

रुष्ट कर लेता तो संभव था कि महाराणा उसके विरुद्ध दो जाता श्रीर इस तरह उसके विरोधियों का वल वढ़ जाता। महारावत श्रमफल होकर श्रपनी राजधानी को लौट गया। उसको श्रपने देश में श्राये धोड़ा ही समय हुआ था कि वि० सं० १७१६ के श्रावण (ई० स० १६४६ जुलाई) मास में महाराणा का बसाड़ की तरफ़ दौरा हुआ। महाराणा जगतसिंह-द्वारा उदयपुर में महारावत जसवंतासिंह पर सेना भेज घेग डाल देने से उस-(हरिसिंह) को महाराणा पर विश्वास न रहा था, इसलिए वह महाराणा के पास उपस्थित होने में संकोच करने लगा। किर महागाए। के प्रतिष्ठित चार बड़े सरदारों - भाला राज सुलतानसिंह (सादड़ीवालों का पूर्वज ), चौहान राव सबलसिंह (बेदलावालों का पूर्वज ), चूंडायत रायत रघुनाथ-सिंह (सलूंबरवालों का पूर्वज) श्रौर शकावत महाराज मुद्दकमसिंह (भींडरवालों का पूर्वज )—के विख्वास दिलाने पर वह महाराणा की सेया में उपस्थित हो गया श्रौर उसने ग्रयासपुर एवं बसावर ( बसाड़ ) के परगर्ना का दावा छोड़कर<sup>9</sup> महाराणा से मेल कर लिया। इस घटना का राजप्रश-स्ति महाकाव्य में भी वर्णन मिलता है श्रीर उसमें महागयत का महाराणा के पास उपस्थित होकर पचास हज़ार रुपये नज़र करने का भी उल्लंख हैं।

भटैरद्भटै रावलाद्येर्वलाट्येः प्रचंडश्च वेतंडवर्येरुपेता ॥
गृहीत्वा महावाहिनी राजसिंहः प्रतस्थे बसाडप्रदेशेच्रणाय ॥ १०॥
ततो दुंदुभिः प्रोञ्चशःदेश्जिताञ्चार्येः पार्श्वदेशस्थितानां जनानां ॥
विदीर्णानि वच्चांसि वच्चो विभिन्नं महारावतस्थापि नश्यद्वलस्य ॥१९॥

भालोधत्सुलतानाख्यं चौहाणं तं महावलं ॥ रावं सवलसिंहाख्यं रघुनाथाख्यरावतं ॥ १२ ॥

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० ४३४-३६।

<sup>(</sup>२) शते सप्तदशे पूर्णे वर्षे शोडवनामके ॥ श्रावणे तु बसाडाख्यदेशं दृष्टुं नृपो ययौ ॥ ६ ॥

कृष्णुगढ़ (किशनगढ़) और रूपनगर के राजा मानसिंह की बहित चारुमती अत्यंत सुंद्री थी, जिससे बादशाह श्रीरंगज़ेय स्वयं विवाह करना चाहता थाः परंतु बल्लम-सम्प्रदाय भी कट्टर श्रनु-भद्रारावत को पुनः सयानपुर श्रीर बसाए आहि परगंत यायी होने के कारण उसने मुसलमान वादशाह से मिलना विवाह करने की अपेद्या मर जाना श्रव्छा समक्त महाराखा राजर्सित के पास पत्र भेज अपनी रक्ता की प्रार्थना की। इसपर वि० सं०१७१७ (ई० स० १६६०) में महाराखा ने वहां जाकर उक्त राज-कुमारी से विवाह कर लिया। बसावर (बसाड़ ) श्रॉर रावासपुर के परगने मेवाड़ में भिल जाने से महारावत हरिसिंह महाराणा से असंतुष्ट था। अब शादी छपा प्रात करने का यह अच्छा श्रयसर जान उसने बादशाह के पास जाकर महाराणा के रूपनगर पहुंच विवाह करने तथा उसके देवलिया पर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर वादशाह ने महाराणा पर विना श्राज्ञा रूपनगर में विवाह करने श्रादि का श्रपराध लगाकर ग्रयासपुर तथा बसाड़ के परगने मेवाड़ से पृथक कर पुन: महागवत हिर्मिंद को प्रदान कर दिये । इसपर महाराणा ने महारायत पर सेना भेजनी चाही, परंतु मुसाइबों की सलाइ से उसने यह विचार स्थगित रख कोठारिया के

चोंडावतं हकम्सिंहं शकावत्तात्तमं तथा ॥
एतान्पुरेगमान् कृत्वा एतेषां बाहुमाश्रयन् ॥ १३ ॥
स रावतो हरीसिंहो ययौ देविलयापुरात् ॥
स्रागत्य राजसिंहस्य राजेंद्रस्य पदे पतत् ॥ १४ ॥
रूप्यमुद्रा सुपंचाशत्सहस्राणि न्यवेदयत् ॥
मनरावत नामानं करिणं करिणीमिष ॥ १५ ॥

राजप्रशस्ति महाकाब्यः; सर्गं श्राठवां।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४३६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास;

रावत रुक्मांगद के पुत्र उद्यकर्ण चौहान के साथ बादशाह के पास निम्न-लिखित श्राशय की अर्ज़ी भेजी—

"मेंने आपकी शाहज़ादगी के ग्रुभ समय से ही विशुद्ध भावनाओं के साथ विशेष कृपाओं के प्राप्त करने की आशाएं रखी हैं। अब यह आदेश प्राप्त होने पर कि हिरासिंह निरपराध था, हमने उसको बसावर और ग्रयासपुर के परगने प्रदान किये हैं। अकबर और जहांगीर के समय से ही देविलया मेरे पूर्वजों की हुकूमत में था। शाहजहां के समय दूसरी तरह हुआ, वह भी निवेदन हुआ होगा और इन परगनों को प्रदान करने के समय भी भाई अरसी (अरिसिंह महाराणा जगतसिंह प्रथम का दूसरा पुत्र) ने तीन-चार बार निवेदन किया। इसपर आज्ञा हुई कि बादशाहों का हुक्म सिकंदर की दीवार के समान मज़बूत है, वह कदापि नहीं बदलेगा, हृदय में विश्वास रख अधिकार करें। इस संबंध में इसी अभिप्राय की दोनतीन वार प्रार्थनाएं भेजकर निवेदन किया गया उसपर फ़रमान प्राप्त हुआ कि जिस तरह जानो अधिकार करो और काका जयसिंह के साथ भी यही संदेश प्राप्त हुआ।

"तदनुसार मैंने अपने कर्मचारियों को कितपय राजपूतों-सिहत उन परगनों में भेजा। उसपर हिरिसिंह ने आज्ञा के विरुद्ध बिना सोच-विचार किये बुरे अभिप्राय से परगनों की प्रजा को उभाड़कर शोर मचाया। वह थोड़े दिनों बाद उन परगनों को बिल्कुल उजाड़कर आप भी चला गया और अपने मनुष्यों को वहां छोड़ गया कि उस जगह को कभी आबाद न होने दें। आवश्यकता समक्त शाही आज्ञानुसार एक जमीयत भी उस जगह भेजी। हिरिसिंह प्रजा को उजाड़कर पहाड़ों में किरता था। उसने खरीफ़ की फ़सल को तो इस तरह खोया और रबी की फ़सल को भी खराब कर प्रजा को दु:खित किया। उसने दोनों साखों को ऐसा खोया कि एक दाम भी उन परगनों का मेरे हाथ नहीं आया। जमीयत के खर्च और कंकर से मुक्तको बहुत हानि हुई और अब ऐसी आज्ञा हुई है। उस व्यक्ति को जो आज्ञा के विरुद्ध करे ऐसा हुक्म हो और वह व्यक्ति जो राजमिक में तत्पर रहा हो, उसे ऐसी आझा हो। इस स्थिति में कुछ इलाज नहीं। न्याय आपके हाथ हैं। बाक़ी जुत्तांत हरिसिंह को परगनों के प्रदान करने का उदयकर्ण चौहान को रवाना करने के पीछे प्रकट हुआ, इसलिए उस छंबंध में वह जो निवदन करे उसे स्वीकार किया जावें।"

महाराणा की इस प्रार्थना से प्रकट है कि वसावर श्रीर ग्रयासपुर के परगनों पर महाराणा को अधिकार करने में बड़ी कि विनाइयों का सामना करना पड़ा था श्रीर महारावत हरिसिंह की तरफ़ से बाधाएं उपस्थित की गई, जिससे महाराणा को हानि उठानी पड़ी। महारावत का बसावर श्रीर ग्रयासपुर पर कव श्रिधकार हुश्रा यह स्पष्ट नहीं है; किंतु महाराणा के ऋणागढ़ विवाह करने जाने का समय राजप्रशन्ति में वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६०) दिया है श्रीर चौहान उदयक्षणे वि० सं० १७१८ (ई० स० १६६१) में महाराणा का प्रार्थनापत्र लेकर पहुंचा था, अतएव वि० सं० १७१८ (ई० स० १६६१) के लगभग उसका वसावर और ग्रयासपुर पर श्रिधकार हो जाना संभव है।

शाही दरबार में महाराणा की तरफ़ से यह प्रार्थनापत्र उदयकर्ण ने पेश किया, परंतु वादशाह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और बसावर तथा ग्रयासपुर पर महारावत का अधिकार स्थिर रहा । बादशाह ने महाराणा की तसल्ली के लिए फ़रमान और खासा खिलअत देकर उदयकर्ण को रुखसत दी और उसके साथ एक शाही अफ़सर भी भेजा, जिसने महाराणा को इस विषय में बहुत कुछ समकाया, तो भी महाराणा ने सेमिलिया गांव से अपना थाना नहीं हटाया। इसपर महारावत ने अपने कुंवर प्रतापिंह तथा अमर्रादिह को बादशाही सेवा में भेजने की इच्छा प्रकट कर वहां से महाराणा का थाना हटा लेने की दरस्वास्त की।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४४०-२।

<sup>(</sup>२) बही; द्वितीय भाग, पृ० ४४२-३।

शाही सरदार राजा रघुनाथ ने ता० २ रमज़ान सन् जुलूस ४ हि० स० १०७२ (वि० सं०१७१६ वैशाख सुदि ३ = ई० स०१६६२ ता०१० अप्रेल) को महारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर भेजा—

"इन दिनों जो पत्र तुमने अपने बेटे प्रतापसिंह तथा अमरिसंह को रवाना करने और उनको बादशाही सेवकों की सूची में शुमार किये जाने के संबंध में भेजा है, उसमें यह भी प्रकट किया है कि पहले राणा राजिस है अपने मनुष्यों को बसाड़ परगने के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतिल्लिक है, मुकर्रर किया था। उन आदिमयों ने जुल्म कर रक्खा है और बांसवाड़ा के ज़मींदार समरसी के बेटे' ने भी राणा राजिस है के इशारे से थाना क़ायम किया था। बादशाह की सेवा में उपस्थित करने पर यह हुक्म सादिर हुआ है कि हमारा फ़रमान पहुंचने पर अपने बेटे प्रतापिस ह तथा अमरिस को बादशाह की सेवा में भेज दो, जिनसे हालात दर्याक्ष्त करने के बादशाही छपा हो सकेगी। तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हमने राणा

<sup>(</sup>१) महाराखा राजसिंह (प्रथम ) ने वि० सं० १७१६ (ई० स० १६४६) में बांसवाड़ा के स्वामी महारावल समरसिंह को श्रपने श्रधीन बनाया था. िसका उसके मंत्री फ़तहचंद की बनवाई हुई बेड्वास की बावड़ी की वि॰ सं॰ १७२४ ( ई॰ स॰ १६६८ ) की प्रशस्ति श्रीर राजप्रशस्ति महाकाव्य में उन्नेख है। संभव है महारावल की तरफ़ से उसका कुंवर कुशलसिंह, जो समरसिंह के पीछे वहां का स्वाभी हन्ना, कंवरपदे में महाराणा की सेवा में रहता हो श्रीर उसको महाराणा ने उधर नियत किया हो। वि० सं० १७१७ ( ग्रमांत ) भाद्रपद ( पूर्णिमांत ग्राधिन ) विद १४ ( ई० स॰ १६६० ता० २३ सितंबर) को महारावल समरसिंह का देहांत होने पर कुशलसिंह बांसवाड़े का स्वामी बना । इसके पीछे भी उसने कुछ समय तक महाराणा से संबंध बनाये रखकर वि॰ सं० १७१८ ( ई० स० १६६१ ) में सेमलिया में महारागा के संकेत से श्रपना थाना क़ायम रखा होगा। श्रनुमान होता है कि जब तक महारागा राजिंसह पर बादशाह श्रोरंगज़ेब की नाराज़गी नहीं हुई, तब तक महारावल कुशलसिंह महाराणा के प्रतिकृत नहीं हुआ। वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६० ) में चारुमती से कृष्णगढ़ में महाराणा का विवाह होने के बाद बादशाह उससे श्रप्रसन्न हो गया श्रीर उसकी श्रप्रसन्नता बढ़ती ही रही । इस श्रवसर पर महारावल कुशलसिंह भी महाराणा से प्रतिकृत हो गया होगा।

राजिसिंह को मौज़े सेमिलिया से अपने आदिमियों को हटा लेने के लिए हुक्म जारी करा दिया है और इस विषय में सैयद नद्याजिशकां ने भी निवेदन किया है कि फ़रमान के मुताबिक राणा राजिसिंह को लिख दिया गया था कि अपनी जमीयत और समरसी के बेटे को सेमिलिया से हटा ले, जिसकी तामील में उसने अपनी जमीयत और समरसी के बेटे को वहां से हटा दिया है। अब उक्त मौज़े में कोई नहीं है, इसिलिए तुम उसको अपने अधिकार में कर लो और उचित प्रबंध कर बहां के निवासियों की तसली का प्रयत्न करों।"

इसके थोड़े ही समय पीछे महारावत के पास बादशाह का इस आशय का फ़रमान पहुंचा—"तुम्हारी भेजी हुई अर्ज़ी कुतृबुहीनलां की मारफ़त हमारे मुलाहज़े से गुज़री। तुमने जो अपने बंटे को हमारी सेवा में भेजने को लिखा है, उसकी मंज़्री दी जाती है। तुम्हें चाहिये कि अपने बंटे को हमारी सेवा में भेज दो। बाद दर्याफ़्त हाल उसकी तसल्ली की जायगी और शाही छपा से इन्ज़त दी जाकर खिलाश्रत बन्धी जायगी?।"

इसपर महारावत ने अपने कुंवरों को शाही सेवा में रवाना किया, जिसका परिणाम लाभदायक हुआ और महाराणा की ओर से ग्रयासपुर और बसावर के परगने मिलने के संबंध में बहुत कुछ प्रयत्न होने पर भी वादशाह ने उस ओर ध्यान न दिया। फिर महारायत ने अहमदाबाद के सूबे में अपनी नियुक्ति होने की बादशाही दरबार में प्रार्थना की। इसपर ता० २६ शब्वाल सन् जुलूस ७ हि० स० १०७४ (वि० सं० १७२१ ज्येष्ठ सुदि १ = ई० स० १६६४ ता० १६ मई) को बज़ीर ने महारावत को लिखा—"बसाइ परगने के बहाल रहने और उसके अहमदाबाद में नियुक्त किये जाने के संबंध में परवाना भेजने के लिए उसने जो अर्ज़ा भेजी, वह मिल गई है। परगना बहाल रक्खा जाता है, पर अहमदाबाद में उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वह मालवा सूबे के अन्तर्गत है। उसे उसी सूबे में,

<sup>(</sup>१) बादशाह श्रौरंगज़ेब के फ्रारसी फ्ररमान के हिन्दी श्रनुवाद से।

२ ) बादशाह श्रौरंगज़ेब के फ्रारसी फ़रमान के हिन्दी श्रनुवाद से ।

जिसमें वह है, अञ्छी सेवां करनी चाहिये ।"

महारावत हरिसिंह की कर्तव्यिनिष्ठा और राजभक्ति की शाही कर्म-चारियों ने समय-समय पर प्रशंसा की थी। ता० २४ रमज़ान सन् जुलूस १४ हि० स० १०८२ (वि० सं० १७२८ माघ विद १२ = ई० स० १६७२ ता० १६ जनवरी) को शाहज़ादे मुहम्मद मुअञ्जम ने महारावत के नाम निशान भेज लिखा—"तुम्हारी उच्च स्वामिभक्ति का परिचय बादशाही कृपापात्र मोहब्बतखां-द्वारा मिल गया है। तुमको चाहिये कि सदा ऐसे ही बने रहो और समय-समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते रहो<sup>3</sup>।"

महारावत हरिसिंह का पिछला इतिहास अप्राप्य है। उसका वि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) के लगभग परलोकवास हुआ<sup>3</sup>। उसके साथ उसकी दो राणियां राठोड़ आनंदकुंवरी और गौड़ मानकुंवरी (अजबकुंवरी) सती हुई । कुछ स्थल पर उसका परलोकवास वि० सं० १७३२ (ई० स० १६७४) में होना लिखा है एवं वि० सं० १७३२ वैशाख सुदि १४ (ई० स० १६७४ ता० २६ अप्रेल) की डोराणा गांव की सनद भी उसके समय की ही बतलाई जाती है; परन्तु इसके विपरीत देवलिया की भोगीदास की बावड़ी की वि० सं० १७३१ फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० १६७४ ता० २१ फ़रवरी) रविवार की प्रशस्ति

<sup>(</sup>१) वज़ीर · · · ख़ां के महारावत हरिसिंह के नाम के फ़ारसी पत्र के श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद से ।

<sup>(</sup>२) शाहजादे मुश्रजम के फ्रारसी निशान के श्रंप्रेज़ी श्रनुवाद से।

<sup>(</sup>३) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० १। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६२।

<sup>(</sup> ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ• = 1

<sup>(</sup>४) संवत् १७३१ फागुण सुद ७ रविवासरे .....

में उस समय महारावत प्रतापिस के राजा होने का उझेख है। आवणादि वि० सं० १७३१ (चैत्रादि १७३२) ज्येष्ठ सुदि १० (ई० स० १६७४ ता० २४ मई) सोमवार की लिखी हुई 'कुंडप्रदीप'' और आवणादि वि० सं० १७३१ (चैत्रादि १७३२) आपाट विद ७ (ई० स० १६७४ ता० ४ जून) शुक्रवार की लिखी हुई 'शास्त्र-दीपिका'' नामक पुस्तकों में उस समय महारावत प्रतापिस को वहां का स्वामी वतलाया है। ऐसी स्थित में महारावत हरिसिंद का देहांत वि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) के श्रास पास होना मानना पड़ेगा। डोराणा गांव की मूल सनद हमारे देखने में नहीं श्राई है अतएव उसकी सत्यता के विषय में सन्देह ही है।

उसके दस राणियां थीं. जिनसे पांच कुंवर-प्रतापसिंह, श्रमरसिंह ,

•••रात्रतश्रीप्रतापसिंहजीतिजयराज्ये शिशोद्यावंशे राजश्रीगोपालजीतत्सुत जोषाजी तस्यात्मजराजश्रीमोगीदासजी •••••।

मूज प्रशस्ति की छाप से।

(१) संवत् १७३१ वर्षे ज्येष्टमासे शुक्लपचे दशम्यां तिथौ सोमवासरे देवदुर्गे रावतश्रीप्रतापसिंचविजयराज्ये ऋामेटाज्ञातीयमद्विद्या-धरतत्सुतमद्दमनोहरतत्सुतेन शोमजीमद्देन लिखितं पुस्तकमिदम् ॥

मूज पुस्तक का श्रंतिम भाग।

(२) संवत् १७३१ वर्षे ऋषाढमासे कृष्णपचे सप्तम्यां तिथौ शुक्रवासरे देवदुर्गे रावतश्रीप्रतापसिंघविजयराज्ये .....।

मूल पुस्तक का अंतिम भाग ।

(३) अमरसिंह के वंशधरों के ठिकाने साखयली और बगड़ावद रहे। फिर साखयली के ठाकुर दबपतसिंह का पुत्र मोहब्बतसिंह उपर्युक्त अमरसिंह के भाई मोहकमसिंह के प्रपीत्र हिम्मतसिंह का उत्तराधिकारी होकर सालिमगढ़ का स्वामी बमा, इसिलिए कुड़ स्थलों पर सालिमगढ़वालों को श्रामरसिंह का वंशभर भी किसा है। मोहकमसिंह . माधव सिंह तथा श्रानन्द सिंह - एवं तीन कंवरियां -कल्याणुकुंवरी, कुशलकुंवरी श्रीर सौभाग्यकुंवरी— महारावत की संतति हुईं । उनमें से कुशुलकुंवरी का विवाह बीकानेर के स्वामी महाराजा श्रन ।सिंह ( राठोड़ ) से हुआ था, जिसके उदर से कुंबर स्वरूपसिंह का जन्म हुआ, जो वि० सं० १७४४ (ई० स० १६६८ ) में उक्त महाराजा का परलोकवास होने पर बीकानेर राज्य का स्वामी हन्ना । प्रतापगढ राज्य के बड्वे की ख्यात (प्र०४-४) में कुंवर प्रतापसिंह का महारावत हरिसिंह की राणी हाड़ी मनभावनदे के उदर से, श्रमरसिंह का भाली जसकुंवरी के उदर से, मोहकमसिंह का राठोड़ मेड़तणी श्रनोपकंवरी से श्रीर माधवसिंह का गौड़ श्रजबकंवरी से जन्म होना बतलाया है; परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी स्यात (पृ०८) में महारावत हरिसिंह की केवल नौ राणियों के ही नाम दिये हैं एवं उसमें कुंवर प्रतापसिंह, श्रमरसिंह, मोहकमसिंह श्रौर माधवसिंह के ही नाम होकर म्रानन्दर्सिंह का नाम नहीं है तथा उसकी कुंवरियों के नामों में कुशलकुंवरी और सौभाग्यकुंवरी के नाम न होकर अनोपकुंवरी और

<sup>(</sup>१) मोहकमसिंह बड़ा वीर राजपूत था। कृष्णगढ़ के स्वामी महाराजा बहादुरसिंह रचित 'रावत प्रतापसिंघ ने मोहोकमसिंघ हिरिसिंघोत देवगढ़ राधणीरी वार्ता' मामक पुस्तक में उस( मोहकमसिंह )की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है, जिसका आगे उल्लेख किया जायगा। उसके वंशधरों का ठिकाना सालिमगढ़ है। उसका मृद्ध वंश उसके प्रपौत्र हिम्मतसिंह से नष्ट हो गया। तब उस( मोहकमसिंह )के भाई अमरसिंह के बंशधर दलसिंह का पुत्र मोहब्बतसिंह साखथली से आकर सालिमगढ़ का स्वामी हुआ। तब से अब तक उसके वंशधरों का वहां अधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में हैं।

<sup>(</sup>२) माधवसिंह के वंशधर श्रचलावदा के ठाकुर श्रीर प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में है।

<sup>(</sup>३) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ० ४-४।

<sup>(</sup>४) दयाबादास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४८। मेरा राजपूताने का इतिहास; जिस्द ४, प्रथम खरड, १० २७३।

पद्मकुंवरी नाम दिये हैं। इसी प्रकार उसमें महारावत हरिसिंह की गौढ़ राणी धमें कुंवरी (विद्वलदास की पुत्री) से कुंवर प्रतापिस का जन्म होना लिखा है। इसके विपरीत महारावत प्रतापिस ह (हरिसिंह का पुत्र) के वि० सं० १०३३ माघ सुदि १५ (ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटण्या गांव के मेहता जयदेव के नाम के संस्कृत दानपत्र प्यं 'प्रताप प्रशस्ति' (खंडित काव्य) में उस (प्रतापिसिंह) की माता का नाम मनभावती दिया है, जो श्रिधिक विश्वसनीय है। पाटण्या गांव के दानपत्र और 'प्रताप प्रशस्ति' में उस (मनभावती, प्रतापिस की माता ) के पितकुल का परिचय नहीं दिया है, जिससे इस विषय पर श्रिधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता । ख्यातों में प्रतापगढ़ राज्य के पहले के राजाओं की राणियों और उनके पितकुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता । इसी प्रकार महारावत हरिसिंह की राणियों और उनके पितकुल, संतित श्रादि के नाम भी परस्पर नहीं मिलते हैं । वंश-भास्कर से क्षात होता है कि उस-(हरिसिंह) के भातुलदेवी नामक कुंवरी भी थी, जिसका विवाह बूंदी के स्थामी राव भावसिंह हाड़ा से हुआ था³, पर ख्यातों में भातुलदेवी का नाम

मुल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से।

- (२) माताश्रीमनभावतीविराचितं दिव्यैर्जलैः पूरितं मेघैर्मानसरः पवित्रजनतासेव्यं मनोहारि तत् । यत्राम्राः परितः फल्तिति हि सदा पुरायप्रभावादिवो दिव्यं मानसरो विहाय नितरामायान्ति देवानिश्यम् ॥
- (१) दूजी हिर की सुता प्रतापगढ़ सीसोदनी भातुलादि देवी नाम न्याह्मो ऋधिके उद्घाह "॥ १२॥

<sup>(</sup>१) .....तेन महाराजेनैकदा गङ्गाल इमीसमानस्वमातृमहाराज्ञी-श्रीमनभावतीजीभासमानायां .....।

नहीं है।

महारावत हरिसिंह ने देविलया में महल और उसकी माता चंपाकुंवरी ने देविलया में गोवर्जननाथ का मिन्दर, बावड़ी और वाटिका महारावत के बनवाये हुए बनवाई थी। उपर्युक्त मेदिर की वि० सं० १७०४ महल और उसके समय के वैशाख सुदि १४ (ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल) लोकोपयोगी कार्य गुरुवार को प्रतिष्ठा होकर वहां प्रशस्ति लगवाई गई, जिससे पाया जाता है कि उस अवसर पर राजमाता ने स्वर्ण का तुलादान किया एवं एक गांव, एक हज़ार गायें, दस महादान और एक सहस्र ब्राह्मण दम्पितयों को वस्त्रदान दिया और एक लाख व्यक्तियों को मोजन करवाया थां।

महारावत ने लगभग ४४ वर्ष तक राज्य किया । उसके समय के

(१) संमत १७०५ वर्षे शाके १५७० प्रवर्तमाने उत्तरायण्गते श्रीसूर्ये वैशाखमासे शुक्लपचे पूर्णमास्यां तिथौ गुरुवासरे मालवखराडे-श्वरमहाराजाधिराजरावतश्रीहरिसिंहजीविजयराज्ये देवदुर्गराजधान्यां रावत-श्रीजसवन्तजीमायी चहुत्राण चांपाजी देवल बावड़ी वाग करी ने प्रतिष्ठा कीधी। तत्समये दान दीधा तुलादान गाम एक। गौ सहस्र। दश महादान। लच्च मोजन जहाहाण सहस्र एक दम्पति वस्त्र दीधा ।

स्रारामवापीत्रिदशप्रतिष्ठाम् हेम्नां तुलां षोडशदानयुकाम् । हरिर्नृपः सर्वीमदं जनन्या सहस्रगौदानमकारयच्च ।। २ ॥

श्रीचित्रकूटेश्वरराण्खेमासुतोऽभवद्रावतसूर्यमह्नः ।
तस्याष्टमः श्रीहरिसिंहदेवो राजेश्वरो राजित देवदुर्गे ।। ३ ।।
मूल श्रशस्त की प्रतिन्निषि से ।

वपर्युक्त कार्यों को देखते हुए अनुमान होता है कि देवलिया राज्य उस समय समृद्धिपूर्ण था। उसके समय के वि० सं० १६६६ से महारावत के समय के ताअपत्र और शिलालेख की छापं तथा प्रतिलिपियां हमारे पास आई हैं,

जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार है --

- (१) वि० सं० १६६६ पौप सुदि ११ ( ई० स० १६४२ ता० २१ दिसंबर) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमें उपर्युक्त गांव महंत हंसपुरी गोसाई को पुग्य करने का उल्लेख हैं।
- (२) वि० सं० १७०१ चैत्र सुदि ४ (ई० स० १६४४ ता० ३ मार्च) का ठीकरा गांव का दानपत्र, जिसमें आगरे में रहते समय उपर्युक्त गांव दुवे जगन्नाथ और इंद्र को देने का उल्लेख हैं।
- (३) वि० सं० १७०४ वैशाख सुदि १४ (ई० स० १६४ ता० २७ अप्रेल) ग्रुखार की देवलिया के गोवर्डननाथ के मंदिर की प्रशस्ति, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है ।
- (४) वि० सं० १७०७ (?) वैशाख सुदि १४ (ई० स० १६४० ता० ४ मई)<sup>3</sup> का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कीटखेड़ी गांव का दानपत्र, जिसमें राजमाता चौद्दान के बनवाये हुए गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा पर उपर्युक्त गांव दान देने का उल्लेख है। यह ताम्रपत्र शाह वर्षां के कहने से लिखा गया था

<sup>(</sup>१) देखोः उत्पर पृ० १४६ टिप्पण १।

<sup>(</sup>२) मूल प्रशस्ति के लिए देखो ऊपर पृ० १६७ टिप्पग १।

<sup>(</sup>३) इस ताम्रपत्र में गुरुवार दिया है, पर वि० सं० १७०७ वैशाख सुदि १४ को गुरुवार नहीं त्राता । वि० सं० १७०४ वैशाख सुदि १४ (ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल) को गुरुवार था और घटनाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक जान पहता है । संभव है ताम्रपत्र की नक्रल करने में १७०४ के स्थान में १७०७ हो गया हो।

<sup>(</sup>४) शाह वर्षा हुंबड़ जाति का बैश्य था और जैनों की दिगंबर शाखा का अनुयायी था। 'हरिभूषण महाकास्य' में कवि गंगाराम ने उसकी अध्की प्रशंसा की है।

श्रीर उसमें श्रद्धार खोदनेवाले सुनार का नाम केशव खुदा हुआ है एवं श्रंत में दो संस्कृत श्लोक हैं, जिनमें से दूसरे में विश्वनाथ को 'दीन्नागुरु' की उपाधि देने का उन्नेख हैं'।

वह महारावत हरिसिंह का मंत्री था। प्रसिद्ध है कि उसने महारावत हरिसिंह की भाजानुसार सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) से एक सहस्र हूंबड़ों को बुलाकर कांठल में भाबाद किया था। वर्षों के वंशज वर्षोवत कहलाते हैं।

(१) महाराज रावत श्रीहिरिसिंहजी बच्चनात् मट विश्वनाथ जोग्य मोटो प्रसाद कीघो । मया करेने गाम १ मोजे कीटखेड़ी दीघो उदक श्राघाट तांबापत्र करे दीघो देवल प्रतिष्ठा हुई जदी माताजी चहुत्रान रे देहरे दीघो आप दत्तेषु परदत्तेषु ये लुम्बन्ति वसुन्धराम ते नरा नरकं यान्ति यावचन्द्र दिवाकरो । ऋगी गाम री कदी कपीत कर लागट वराड कोई करवा न पावे। संवत १७०७(१) बरषे मास वैसाख सुदि १५ पुनम दिने गुरू लखतं स्वहस्ते दुवे साह वर्ष । श्राचंद्रार्क यावत् श्री गोइन्द रे पट्टे पीढी री पीढी दीघो लोदयो सोनी केशव।

श्रीसिंहरावतसुतो यशवन्तिसिंहस्तत्संभवो विजयते हिरिसिंहदेवः ।
तेन व्यचायि सुरसद्ममहाप्रतिष्ठा
श्रीदेवदुर्गपुरिमालवराजधान्याम् ॥ १ ॥

तदा सोऽदात् कीटखेडी ग्रामं ब्रह्मास्पदं च यद् । विश्वनाथाय विदुषे दत्वा दीन्नागुरोः पदम् ॥ २ ॥

मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से।

विश्वनाथ जाति का तरवाड़ी मेवाड़ा ब्राह्मण था। उपर्युक्त ताम्रपत्र में उसकी भट्ट लिखा है, जो उसकी उपाधि हो। 'हिरिभूषण महाकाव्य' में किव गंगाराम ने उसको व्याकरण, न्याय, मीमांसा दर्शन श्रादि शास्त्रों का ज्ञाता बतलाया है। इसी प्रकार महारावत प्रतापसिंह की प्रशंसा में पंडित कल्याण ने उक्त महारावत के समय प्रशस्ति की रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसात्मक उन्नेख किया है। महारावत हरिसिंह के दानपत्रों आदि की जो तालिका मतापगढ़ से पंडित जगन्नाथ शास्त्री-द्वारा प्राप्त हुई, उसमें उसके वि० सं० १६६७ माय सुदि १० (ई० स० १६४१ ता० ११ जनवरी) के एक दानपत्र का उस्लेख है। इसी प्रकार वि० सं० १७०४ वेशाख सुदि १४ (ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल) गुरुवार के दानपत्र में उसका माध्य भट्ट को हरिद्वार में भूमि दान करने का उस्लेख है तथा वि० सं० १७२० वेशाख सुदि ११ (ई० स० १६६३ ता० ७ मई) के दानपत्र में भी उस (माध्य भट्ट) को परतावखेड़ा और वसाड़ दान करना लिखा है। इन दानपत्रों की छापें अथवा प्रतिलिपियां हमारे पास नहीं आई हैं, तो भी यह कहा जा सकता है कि महारावत हरिसिंह को बसाड़ का परगना वि० सं० १७२० (ई० स० १६६३) के पूर्व मिल गया था। उक्त महारावत के इसके पींछे के भी दानपत्र मिले हैं। उनमें से एक में छन्याखेड़ी गांव में देराश्री पमाह को दस बीवा भूमि दान करने का उक्षेख है। उसकी छाप हमारे पास आई है, किन्तु उसमें खुदा हुआ सम्वत् अस्पष्ट है।

महारावत हरिसिंह विद्वान राजा था। उसकी सभा में श्रच्छे-श्रच्छे विद्वान रहा करते थे जिनका वह पूर्ण सम्मान करता था। उसने स्वयं श्रपने दरबारी कवि पंडित जयदेव-रचित 'हरिविजय नाटक' पर सुवोधिनी टीका बनाई थी तथा ज्याकरण पर 'हरिसारस्वत' की वि० सं० १७२२

कीटखेड़ी गांव कई वर्ष पूर्व राज्याधिकार में थ्रा गया था। उसे परलोकवासी महारावत रघुनाथिसंह ने श्रजमेर के सुप्रसिद्ध राजवेद्य पंडित रामदयालु शर्मा श्रीर उसके सुयोग्य पुत्र डॉक्टर श्रंबालाल शर्मा श्रायुर्वेद-शास्त्री को श्रदनी श्रस्वस्थता के श्रवसर पर सुचारु रूप से चिकित्सा करने के पुरस्कार में संवत् १६८३ (ई० स० १६२६) में प्रदान किया।

<sup>(</sup>१) हरिममलमुपास्य दिव्यरूपं जलिधसुताच्छवपुःसमाश्रिताङ्गम् । वरहरिवि जये विरच्यतेऽसिन् स्तुत हरिग्णा हरिग्णा सुबोधिनीयम ॥

(ई० स० १६६४) में रचना की थी<sup>3</sup>। उसके साहित्यानुराग से प्रेरित होकर उसके समय में उसके आश्रित विद्वानों-द्वारा कई ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें से कुछ का पता लगा है, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है—

हिरिभूषण महाकाव्य—इसका रचियता माधव भट्ट का पुत्र गंगाराम अपने को मेदपाटीय भट्ट (भटमेवाड़ा ब्राह्मण) लिखता है'। यह काव्य अपूर्ण है और इसके नौ सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग के अंत में 'इति श्री' देंकर उसने अपना परिचय दिया है, किन्तु नवें सर्ग में 'इति श्री' नहीं है और महारावत हरिसिंह के राजकुमार प्रतापसिंह का अधूरा वर्णन है। यह काव्य देवलिया के महारावत हरिसिंह तक के राजाओं के इतिहास पर कुछ-कुछ प्रकाश डालता है, जिसका यथा-प्रसङ्ग ऊपर उल्लेख किया गया है। महारावत हरिसिंह के वर्णन में इसमें राजकुमार प्रतापसिंह, पुरोहित कल्याणदास, कथाव्यास गोदाभट्ट, सभापंडित विश्वनाथ, मंत्री शाह वर्णा, कोषाध्यत्त केशव पवं महारावत के दो सेवकों कल्लु और योध का भी उल्लेख है। ग्रंथ के अपूर्ण होने से इसके रचना-काल का पता नहीं चलता। इसमें उसने राजकुमार प्रतापसिंह को बालक बतलाया है

इति श्रीमत्सांचिविग्रहिक-शिरोरत्नमुख्यविद्वद्वृन्दारकपुरन्दरश्रीमहा-सजाधिराजश्रीहरिसिंहविरचितायां सुबोधिन्यां सप्तमोऽङ्कः।

(१) श्रीमच्छ्रीयशवन्तभूपतिलक्षश्चाम्पल्लदेवी च यं प्रासूतामलविग्रहं ग्रहगणाधीशप्रमं भासुरम् । तेन श्रीजयदेवभूसुरसखेनोद्यद्गुणेनोद्भटे श्रीमच्छ्रीहरिभूभुजेति रचिते सारस्वते तद्धिताः । द्वि-द्वि-सप्तेन्द्व-संख्येऽब्दे (१७२२) मासे दामोदरे वरे । सारस्वतमदोऽकारि हरिग्णा हरितुष्टये ॥

इति श्रीमहाराजाधिराजमहाराजदेवदुर्गाधीश्वसांधिविग्रहिक-रावतश्री-हिरिसिंहदेवविरिचतं सारस्वतम् ॥ श्रीर उसकी बाग्-विद्या की प्रशंसा की है, अतएव इस काव्य की रचना के समय प्रतापित के १०-१२ वर्ष का होने का श्रमुमान होता है। राजकुमार प्रतापित के वि० सं० १७१६ (ई० स० १६६२) में शाही दरबार में जाने के संबंध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया है। उस समय उसकी श्रायु कम से कम २० वर्ष होनी चाहिये, इस श्रमुमान से 'हरिभूषण महाकाव्य' का रचना-काल वि० सं० १७१०-१७१२ (ई० स० १६४३-१६४४) के बीच हो सकता है'।

हरिविजय नाटक—यह नाटक पंडित जयदेव ने महारावत हरिसिंह के नाम पर देविलया में रचा था श्रीर महारावत के सभासदों के श्रवलोकनार्थ वहां इसका श्रमिनय भी हुशा था। इसमें रुष्ण-द्वारा रुक्मिणीहरण का प्रसङ्ग है। इसका रचना-काल शक संवत् १४७६ (वि० सं० १७१४ = ई० स०१६४७) का कार्तिक मास दिया है । जयदेव तरवाड़ी-मेवाड़ा ब्राह्मण था श्रीर मेहता उसकी उपाधि थी। उक्त महारावत ने उसकी श्रपनी रचना में 'भूसुरसस्ना' शब्द से संबोधन किया है । उसका उस्नेस पाटण्या गांव के महारावत

- (१) उद्यन्निर्मलमेदपाटिवलसद्वंशेकचूडामिण श्रीमन्माधनभट्टसूरितनयो दिकचक्रिविख्यातधीः । गङ्गाराममहाकविव्यरचयत् काव्यं सुधासोदरं तिसंच्ब्रीहरिभूषणे सुचरिते सर्गोद्यगादष्टमः ॥ ४३ ॥ सर्ग भाव्या ।
- (२) कविवरजयदेवदिवयगुम्फे नृपहिरिसिंहसमाजदर्शनीय । इति हरिविजयेऽस्तुसप्तमाङ्कोवितमहो हरिविश्वनाथतुष्ट्ये ॥ संसाराभयितप्सना गुर्गगृहं श्रीमन्महानाटकं विद्वच्छीजयदेवकेन नगरे श्रीदेवदुर्गे कृतम् । शाके नंदहयेपुचंद्रकिमते (१५७६) पचे सिते कार्त्तिके संपूर्ण खलु रूपकं हरिगुणं भूयाद्धरिप्रीतये !!

प्रतापसिंह के समय के वि० सं० १७३३ (ई० स० १६७७) के संस्कृत दानपत्र में भी है। वह संस्कृत का श्रच्छा विद्वान् था। 'हरिविजय नाटक' में उसने प्रसिद्ध वापारावल (कालभोज) श्रीर उसके पुत्र खुम्माण का उज्लेख करते हुए महाराणा मोकल के पुत्र चोमकर्ण से लगाकर स्र्जमल, बाद्यसिंह, रामसिंह, विक्रमसिंह, तेजसिंह, सिंहा, जसवंतसिंह, हरिसिंह, तथा उसके कुंवर प्रतापसिंह का संचेप से उज्लेख किया है। इससे पाया जाता है कि उसको इतिहास का भी ज्ञान था।

विष्णु सहस्रनाम की टीका—महाभारत के भीष्मपर्व में भगवान् विष्णु के सहस्र नामों का वर्णन है, जिनका प्रत्येक व्यक्ति वड़ी श्रद्धा से पाठ करता है। इसकी टीका उपर्युक्त किव जयदेव ने वि० सं० १७२४ श्रास्त्रिन ऋष्ण ६ (ई॰ स० १६६७ ता० २६ श्रगस्त) को की थीं।

(१) गुण्गगृहं जयदेवमहीसुरः स कृतवान् मननव्यपदेशतः । हिरमहीपितितुष्टिकरामिमां सुविवृतिं हिरनामसहस्रगाम् ॥ ऋासीितं स्वानृपो नृपालिविल्तसङ्गालावलीभूषण्य-स्तज्जः श्रीयशवन्त रावत इति ख्यातः प्रभुभूमुजाम् ॥ तज्जः श्रीहिरिसिंहरावत इति प्राप्तः प्रथां भूतले तेनेयं विवृतिः कृता द्विजवनः प्रत्यारवाडम्बरैः ॥ वेदद्वयद्रिकुहायने (१७२४) ऽश्वयुजि मास्यंगे तिथौ कृष्णगे पूर्णियं विवृतिर्हरेगुं ण्लसन्नामां जगङ्गानिधेः । यस्यान्तः सरसी रुहे विलस्ति प्रोद्बोधहंसोऽनिशं चन्द्राकीनल्वदीप्तरिश्मवितितिप्रध्वस्त्रभावानधकृत् ॥

इति श्रीमद्गौतमेश्वरपालितलितदुर्गमदुर्गविभूषग्गश्रीदेवगढेश्वर-महाराजाधिराजरावतश्रीहरिसिंहदेवकारिता श्रीजगदीश्वरसहस्रनामसुविवृतिः संपूर्णा । हेमादिप्रयोग—मूल-ग्रंथ प्रसिद्ध विद्वान् हेमादि ने बनाया था। प्रतापढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी हुई महारायत हरिसिंह के समय की निर्मित पुस्तकों की सूची में 'हेमादिप्रयोग' का नाम होकर उसके आरंभ का स्त्रोक दिया है, जिससे आत होता है कि उपर्युक्त पंडित जयदेव ने महारायत हरिसिंह के समय हेमादि के मूल ग्रंथ के आधार पर उसे परिवर्त्तित कर संज्ञित रूप में बनाया हो'।

हृदयप्रकाश—हृदयेश-रचित यह संगीत का ग्रंथ श्रधिकतर नष्ट हो गया है, जिससे इसका रचना-काल भौर ग्रंथकर्त्ता का विशेष परिचय श्वात नहीं हो सका, परंतु इसके कुछ पत्रे मिल गये हैं, जिनसे इसका महाराषत हरिसिंह के समय बनना पाया जाता है ।

गोपालार्चनचंद्रिका—संभवतः यह विष्णुपूजा संबंधी ग्रंथ हो। इसके रचियता ने अपना नाम न देकर अपने को रूप्ण मिश्र का पुत्र बत-लाया है। इसकी रचना का समय शक संवत् १४६३ (विकम संवत् १७१८) आवण वदि ४ (ई० स० १६६१ ता० ४ जुलाई) दिया है और महारावत हरिसिंह की आहा से इसकी रचना होने का उद्गेख किया है<sup>3</sup>।

- (१) जयदेवेन रचितः प्रयोगः पापनाशनः । भूभुजा हरिसिंहेन कृतः श्रीकृष्ण्यासरे ।
- (२) संगीतशास्त्रसर्वस्वमसाधारणगोचरः। वीणादौ रागमेलादिर्द्धदयेशेन कथ्यते॥

इति श्रीमहाराजाधिराज-महाराजशीदेवदुर्गाधीशश्रीहरिसिंहविजयराज्ये श्रीहृदयनारायण्देवविरचितो हृदयप्रकाशः।

(३) शाकेवहिगजार्चि( थि) भूमिसहिते पद्मे च शुक्लेतरे मासेश्रावणसंज्ञिके शिश(१) दिने श्रीमचतुर्थ्यातिथी । स्रादेशान्नृहरेर्नृपस्य कृतिनामानन्दसंदायिनी गोपालार्चनचन्द्रिकां रिचतवान् कंसारिमिश्रात्मजः ॥ हिर्रिंगल—यह प्रंथ काव्यरचना के लक्त गों पर किव जोग ने वि० सं० १७२० (चैत्रादि १७२१) ज्येष्ठ सुदि ४ (ई० स० १६६४ ता० १६ मई) गुरुवार को बनाया था। किव जोग का इस प्रंथ में पिचय नहीं है, परंतु रचना से वह भाषा साहित्य का भौढ़ विद्वान क्षात होता है। उसने भाषा साहित्य के प्रायः अनेक प्रंथों का मज्जन कर उक्त प्रंथ की रचना की थीं।

महारावत हरिसिंह विद्वान् और गुणुश्राहक नरेश था। प्रतापगढ़ के नरेशों में सर्वप्रथम उसने ही शाही दरवार से अपना संबंध बढ़ाकर मेवाड़ राज्य के अधिकार में गये हुए अपने राज्य को मुक्त किया। वह वादशाह शाहजहां और उसके शाहज़ादों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिक शल होने के कारण उसने शाहज़ादों के किसी युद्ध में भाग न लिया। वह ईश्वरभक्त, मेधावी और योग्य शासक था। अपने राज्य को संपन्न करने के लिए उसने अन्य राज्यों से व्यापारियों को बुलाकर अपने यहां बसाया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी। वह दानशील और उदार राजा था। गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने अपनी माता से स्वर्ण की तुला करवाई थी। उसका आस-पास के अन्य राजाओं से मित्रता का व्यवहार था। अपनी रचना में उसने 'सांधिविग्रहिक' उपाधि से अपने को अलंकत किया है, जिससे पाया जाता है कि उसको पेसी कोई उपाधि प्राप्त हुई हो। वह विद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे उसके समय

<sup>(</sup>१) जे जे किवियण जिंहमें तिण तिण करे प्रणाम । जोगे पिंगल बांधिस्रो दे हीरिपंगल नाम ॥ पुष गुर पंचम जेठ सुद स्रमस्त योग विचार । सतरहशे विशे समत हिरीपंगल विश्वतार ॥ रावत हरे रचाविस्रो हिरिपंगल सानन्द । इन्द जवाहर पाराविण चुण चुण ल्यो कवि संद ॥

में कई ग्रंथों की रखना हुई। राज्य अधिक बड़ा न होने पर भी उसने अपने समय में कितने ही गांव ब्राह्मणों आदि को दान में दिये थे। उसका शरीर सुगठित और बलिष्ठ था। किव गंगाराम ने 'हरिभूषण-महा-काव्य' की उसके नाम पर रचनाकर उसमें उसकी बहुत कुछ प्रशंका की है, जो अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी उसके गुणों पर अव्छा प्रकाश डालती हैं।

(१) नोष्णीशं शिरिस स्थितं दशशतिष्ठद्रोऽिष नो कब्चुको मालिन्यं न मुखे न चास्य सहगो दारिद्रयनामा सखा। नो जानन्यवलोकितानिष पतीिश्चत्रं कवीनां स्नियः शक्तादप्यधिकान्मनोभवतनूंस्त्वदानलीलाियतात्।। १७॥

येषां वेश्मिन जीर्ग्यकोद्रवकर्गैः चुद्रोदरं पूर्यते चुन्निद्रां हरते विमोचयित सा तन्द्रापराधीनता । वीर श्रीहरिसिंह तेऽपि कवयस्त्वद्दानलीलायिता-न्मातङ्गाधिपमारुहन्ति तुरगान्कृत्वा पुरः सज्जितान् ॥१८॥

को वा तिष्ठति भूपितः प्रथमतः श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः साम्यं किञ्चिद्पैति वीर भवतो भूमगडलाखगडल । युद्धकुद्धिपनद्धवर्मसुभटे यत्खङ्गसंघटनाद् अश्यद्वहिकग्पैकदेशवडवावहिर्दहत्यम्बुधिम् ॥ २१ ॥ ...

युद्धे कर्मीण हस्तचर्मीण दृढं देहोक्क्षसद्वर्मीण प्रारूढे त्विय वाहिनीबिलिकरेऽत्युच्चैस्तुरुकार्विण । दृष्ट्वाऽनेकमहीशसुन्दरवरानायन्ति देवाङ्गना धूलीदुर्गमुपेत्य भानुरवित स्वीयं वपुः प्रायशः ॥ २५ ॥

सर्ग ग्राडमं ।

हमारा श्रादमी जाकर इस यात की तहक्रीकात करे। इसलिए शेख़ इनायनुल्ला नियत किया जाता है कि वह पूरा हाल मालम कर जो वास्त-विकता हो वह हमारे सामने निवेदन करे। यदि श्रभी तक युद्ध हो रहा हो तो शेख़ उसे रोक देगा। उम्मेद हैं कि हमारी श्राहा के श्रनुसार कार्य किया जायगा?।"

मेवाङ के महाराणा राजसिंह ने यादशाह की इच्छा के विरुद्ध श्रीनाथजी श्रादि की मूर्तियों को मेवाङ में रखा; जज़िया के संबंध में

मेवाए पर बादशाह श्रीरंगीतव की नटाई श्रीर महारावत के साम फरमान पहुंचना बादशाह को बट़ा कटोर पत्र लिखा और जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह के वालक पुत्र श्रजीतसिंह को श्रपने यहां श्राश्रय दिया। इन सब कारणों से बादशाह महाराणा से श्रयसन्त्र हो गया और उसने

उसको सज़ा देने का विचार कर अपने शाहजादों को, जो थाहिर सुबों पर नियत थे, मेवाड़ में सेना-सिंहत जाने की आझा मेजी। फिर वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में बादशाह ने स्वयं अजमेर जाकर मेवाड़ पर चढ़ाई की। इस अवसर पर सन् जुल्स २३ (हि० सन् १०६० = थि० सं० १७३६ = ई० स० १६७६) में बादशाह ने महारायत के नाम नीचे लिखा फ़रमान मेजा—

"ता० ७ ज़िल्काद (मार्गशीर्ष सुदि६ = ता० १ दिसंचर) को हमारी बहा-दुर सेना राणा राजसिंह को सज़ा देने के लिए अजमर से प्रस्थान करेगी। इसलिए यह फ़रमान भेजा जाता है कि राणा के इलाक़े को लृटने के लिए अपने आदमी नियत कर दो और स्वयं मंदसोर मंरटकर हमारी सेना के लिए रसद का प्रबंध करो, क्योंकि हम ता० २१ ज़िल्काद (पाँप वदि = ता० १४ दिसंबर) को रवाना होकर मंदसोर पहुंचेंगे। राणा से बदला लेने की तुम्हारी सदैव इच्छा रही है, अतएव यह अवसर तुम्हें सोभाग्य से मिल गया है। तुम्हें चाहिये कि राणा के इलाक़े में, जो तुम्हारी ज़मींदारी से मिला हुआ है, लूट से बरी न समक्षो और जिस कद लूट-खसोट तुमसे उसके इलाक़े में हो सके उसमें कमी न करो। इस काम को वादशाही आज्ञा के अनुसार अपनी

<sup>(</sup>१) बादशाह श्रीरंगज़ेव के फ्रारसी फ्ररमान का श्रनुवाद ।

प्रतिष्ठा-चृद्धि का कारण समभो, तथा स्वामीभक्ति-पूर्ण सेवा-भावना से शाही कृपा श्रीर पुरस्कारों के उम्मेदवार रहो। जिस मार्ग से हम मंद्सीर जाते हैं, देविलया वहां से छः-सात कोस रहता है। तुम हमारे मंद्सीर पहुंचने पर अच्छे आदिमयों के साथ उपस्थित होकर हमारे द्र्यानों का लाभ प्राप्त करो श्रीर नियत की हुई सेवा को अपनी उन्नति का उत्तम साधन समभो।

इसपर महारावत प्रतापिसंह भी श्रपनी सेना-सहित मंदसोर में बादशाह के पहुंचने पर शाही सेना के शामिल हो गया। फिर वहां से वाद-शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश किया और उदयसागर तक जा पहुंचा । शाहजादे मुअज्जुम, आजुम और अकवर भी मेवाड में पहुंच गये और बादशाह की श्राज्ञानुसार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने महाराणा राजसिंह पर आक्रमण किया। कई महीनों तक शाही फ़ौज और महाराणा की सेना के बीच युद्ध होता रहा। जब बादशाह को शीव्र मेवाड़ के युद्ध में विजय-प्राप्ति की त्राशा न दीख पड़ी तो वह वहां से पीछा चित्तोड़ होता हुआ अजमेर लौट गया। उसने मेवाड़ को विजय करने का भार शाहजादे मुअरजम, आज़म और श्रकवर पर छोड़ा, जो महाराणा के हमलों को रोकने एवं उसपर आक्रमण कर उसका बल तोड़ देने के लिए नियत थे। इस अवसर पर मारवाङ के राठोड़ सरदार वीर दुर्गादास आदि भी मेवाड़ में रहने के कारण महाराणा के साथ थे। राठोड़ों श्रीर सीसोदियों की सिम्मलित सेना ने शाही फ़ौज का वीरतापूर्वक मुक़ाबला किया। महाराणा के कुंवर जयसिंह ने चित्तौड़ के पास शाही सेना पर आक्रमण कर उसको छिन्न-भिन्न किया। कुंवर भीमसिंह ने गुजरात में जाकर शाही इलाक़े को खूब लूटा और कई मसजिदों को गिरवा दिया। महाराणा के मन्त्री दयालदास ने भी मालवे में जाकर लूट-मार मचाई, जिससे अधिक दिनों तक शाही सेना के पैर मेवाड़ में न टिक सके और शाहजादे भी हिम्मत हार गये।

<sup>(</sup>१) बादशाह श्रीरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान का श्रनुवाद।

महारावत प्रतापिसंह, इस युद्ध के समय वादशाह के पत्त में था श्रौर संभवतः मालवे की तरफ़ नियत था। उसने अपनी कारगुज़ारी की दर्क्वास्त शाहज़ादे मुझज़्ज़म के पास, जो देवारी (उदयसागर के निकट) में नियत था, मेजी। उसके उत्तर में सन् जुन्स २३ ता० २ शाबान (हि० सन् १०६१=वि० सं० १७३७ भाइपद मुद्दि ३ = ई० स० १६८० ता० १८० श्रगस्त) को उक्त शाहज़ादे ने महारावत के नाम इस श्राशय का निशान मेजा— "तुमने श्रपनी सेवाश्रों की पुक्तगी के लिए हमारे मुसाहबों के द्वारा श्रुज़ों भेज हमारे पास उपस्थित होने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए हमने श्रपने विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित कर्मचारी तृंदावन के द्वारा तुमको हाज़िर होने की इजाज़त दी है। उम्मद है कि तुम रवाना हो गये होगे। श्रगर रवाना न हुए हो तो श्रव फ़ीरन हाज़िर हों।"

शाहजादों ने महाराणा पर विजय पाने के लिए यथासाध्य उद्योग किया, परंतु उसमें उनको सफलता न मिली। इसी यीच महाराणा राजसिंह वि० सं० १७३७ (ई० स० १६५०) में परलोक सिधारा श्रीर उसका कुंबर जयसिंह मेवाड़ का महाराणा हुश्रा। उसने भी श्रपने पिता की भांति शाही सेना से युद्ध जारी रखा श्रीर वादशाह के घर में भगड़ा मचाने के लिए हुर्गादास श्रादि राजपूतों ने शाहजाद श्रक्यर को यादशाह बनाने का लालच देकर श्रपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस प्रयत्न में उन्हें सफलतान मिली। उन दिनों दिल्ला में मरहटों का उपद्रव वढ़ रहा था, इसलिए राजपूताने के खपद्रव को मिटाकर बादशाह शीघतापूर्वक उधर जाने को उत्सुक था। निदान महाराणा के कुटुंबी श्यामसिंह (ग्ररीबदास का पुत्र, जो शाही सेवा में रहता था) के द्वारा संधि कर लेने का सन्देश पहुंचने पर वि० सं० १७३८ (ई० स० १६८१) में बादशाह शीर महाराणा जयसिंह के बीच संधि हो गई। तब शाही सेना मेवाड़ से लीट गई।

बादशाह श्रीर महाराणा के बीच की लड़ाई के समय महारावत प्रतापसिंह, शाही सेना में किस स्थान पर नियत था और उसने युद्ध में

<sup>(</sup>१) शाहकादे मुश्रज्म के फ्रारसी निशान का अमुवाद।

कैसी वीरता दिखलाई, इसका पता नहीं चलता। बादशाह के उपर्युक्त फ़रमान से तो यही जान पड़ता है कि देविलया से मिले हुए महाराणा के इलाक़े को लूटने आदि के लिए ही उसकी नियुक्ति की गई हो।

प्रतापगढ़ राज्य के कुशलपुरा गांव में, जो भांतला ठिकाने का गांव है, एक स्मारक चब्तरा बना हुआ है, जिसपर वि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) का लेख खुदा है। उसका सारांश यह है कि वि० सं० १७३७ (ई० स० १६८०) में रावत महासिंह मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसका स्मारक वि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) में राव (त) देवीसिंह ने बनवायां।

रावत महासिंह और देवीसिंह कहां के सरदार थे, प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त पेतिहासिक साधनों से इसका पता नहीं चलता; परंतु उदयपुर राज्य के संबंध की प्राप्त पेतिहासिक सामग्री से पाया जाता है कि उदयपुर पर बादशाह श्रीरंगज़ेब की चढ़ाई हुई, उस समय महाराणा की सेना में बेगूं का सरदार रावत महासिंह चूंडावत भी विद्यमान था पर्व जब महाराणा की सेना का शाहज़ादे श्रक्तवर की फ्रींज से मुकाबला हुआ, उस समय उसने बड़ी बीरता दिखलाई थी। शाहज़ादा श्रकवर इस युद्ध के समय कित्तों इसे लगाकर नीमच, मंदसोर श्रीर उदयपुर तक महाराणा की सेना से लड़ने, रसद लूटने, रिश्राया को पकड़कर क़ैंद करने आदि के लिए नियत था। कुशलपुरा गांव नीमच से मिला हुआ है। संभव है रावत महासिंह के उधर से बढ़कर शाही सेना पर श्राक्रमण करने पर वह शाही फ्रोंज श्रीर प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, जो विशेषतः मालवे की श्रोर नियुक्त थी, लड़कर काम श्राया हो तथा उसका स्मारक उसके वंशज देवीसिंह ने, जो वि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) में विद्यमान था, कुशलपुरा में बनवाया हो।

<sup>(</sup>१) संवत १७३७ रावत श्री माहासींघजी राम कयो बायां च्यार काठा चट्या संवत १७६८ चौंतरो वर्णयो राव्त(वत) श्री देबीसींघजी

मूल शिलालेख की छाप से।

शाहज़ादे आज़म के द्वारा महारागा जयसिंह और बादशाह औरंग-ज़ेव के वीच संधि हो जाने पर वादशाह को उधर का खटका न रहा। फिर उसने दक्तिण की तरफ़ कुच किया। इस अवसर शाहजादे मुख्रवजम का महारावत के नाम निशान पर महारावत प्रतापसिंह ने अपना वकील भेज भेजना शाही दरवार में कई बातें निवेदन करवाई । इस-पर शाहज़ादे मुश्रज्ज़म ने सन् जुलूस २४ ता० १७ रमज़ान (हि० स० १०६२=वि० सं० १७३= द्वितीय ऋाश्विन विद ३ = ई० स० १६=१ ता० २० सितम्बर) को निशान भेज लिखा—"तुम्हारा जैसा भरोसा है, उसी प्रकार सेवाओं का वृत्तांत तुम्हारे यकील के द्वारा हमको हमारे मुसाहबों से माल्म हुआ । इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए यह आशापत्र भेजा जाता है। उचित है कि हृदय में विश्वास रख श्रपने श्रादिमियों को एकत्र कर हमारे उधर आने के समय हाज़िर हो और अच्छी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करो । कुछ समय तक इमारी सेवा में रहने के बाद तुम्हारी इच्छा के अवुसार मंसव श्रौर जागीर प्रदान की जायगी।"

इस निशान के ऊपरी भाग में शाहज़ादे ने अपने हाथ से यह भी लिखा कि हमारी आज्ञा के अनुसार उस प्रदेश में हमारे पहुंचने तक जहां तक तुमसे बन सके भगड़े और लड़ाई को मिटाओ, जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो। इससे पाया जाता है कि उधर कोई लड़ाई-भगड़े चल रहे हों, जिनको मिटाने के लिए महाराचत को शाहज़ादे ने ताकीद की हो; पर यह भगड़े और फ़िसाद किनके साथ चल रहे थे इसका कुछ पता नहीं चलता।

महारावत प्रतापसिंह का इसके पीछे शाही दरवार से कैसा सम्बन्ध रहा श्रोर उसके मंसब, जागीर श्रादि में कितनी वृद्धि हुई, इस विषय का फ़ारसी तवारीखों, ख्यातों श्रोर तत्समयक पत्रों श्रादि से कुछ भी हाल झात नहीं हो सका। संभव तो यही जान पड़ता है कि महारावत विशेषकर मालवे की तरफ़ रहा हो श्रोर उस प्रान्त की रज्ञा तथा वहां के

<sup>(</sup>१) शाहजादे मुभज्म के फ्रारसी निशान का श्रनुवाद ।

पारस्परिक भगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रहा हो, जैसा कि सन् जुलूस ३२ ता० ६ शव्वाल (हि० १०६६ = वि० सं०१७४४ श्रावण सुदि ७ = ई० स० १६८८ ता० २४ जुलाई) के निम्नलिखित पत्र से, जो उसके नाम शाही दरवार से पहुंचा था, पाया जाता है—

"तुम्हारी अर्ज़ी अवलोकन हुई। तुम्हारे लेखानुसार शाही ऋपा के साथ मीर जैनुल्झाबदीन के नाम आज्ञापत्र जारी किया जाता है। तुमको चाहिये कि जो काम पेश आवे उसमें पूरी सहायता करो और उस सेवा को शाही ऋपा का साधन समभो।"

राजधानी देविलिया के चारों श्रोर पहाड़ियां होने से वह स्थान श्रिधिक श्रावादी बढ़ने के उपयुक्त न था पवं वहां का जलवायु भी श्रारो-

महारावत का प्रतापगढ़ का कस्वा श्रावाद करना ग्यप्रद् न था<sup>3</sup>। अतएव महारावत प्रतापसिंह ने वि॰ सं० १७४५ (ई० स० १६६६) के आस-पास अपने नाम पर समान भूमि पर, जहां पहले डोडे

रिया खेड़ा था, प्रतापगढ़ क्रस्वा बसाकर वहां रहना ऋक्तियार कियाँ, जो इस समय राज्य की राजधानी है।

मेवाड़ के स्वामी महाराणा जयसिंह ने अपने राज्य-काल में देविलया-राज्य से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, जिससे देविलया-राज्य में महाराणा अमरिंह (दूसरा) सुख-शांति रही और महारावत को अपना देश का महारावत से छेड़-छाड़ आवाद करने का अवसर मिला। वि० सं० १७४४ करना (ई० स० १६६८) में उक्त महाराणा का देहांत

<sup>(</sup>१) मूल फ़ारसी पत्र का अनुवाद।

<sup>(</sup>२) नैग्पसी का कथन है कि जाजली और जाखम निदयां देविलया के पहाड़ों से निकलती और देविलया से पांच कोस (१० मील) दूर उदयपुर के मार्ग में पड़ती हैं। उनका जल यहां तक ख़राब है कि पीनेवाला तो रोगप्रस्त होता ही है, परन्तु जो उस नले के जल में होकर जाता है वह भी कष्ट पाता है (मुंहग्णोत नैग्पसी की ख्यात; भाग १, ५० १३)।

<sup>(</sup>३) मेजर के० डी० अर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; ए० २२२ (राज-पुताना गैज़ेटियर; जि०२ ए के अन्तर्गत)।

हो गया श्रौर उसका कुंवर श्रमरसिंद (दूसरा) वहां का महाराणा हुआ। अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर डूंगरपुर, बांसवाहा और प्रतापगढ़ के श्रधीशों के स्थयं टीका लकर न पहुंचने के कारण श्रमरसिंह ने अप्रसन्न होकर तीनों जगह सेनाएं भेजने की आहा दी। हुंगरपुर में सेना पहुंचने पर मदारावल खुपाएसिंह ने महाराए। की सेना से मुझावला किया श्रीर शाही दरवार में महाराखा की शिकायत की। इसी प्रकार बांसवाड़ा के स्वामी श्रजगर्सिंह ने भी यहां सेना पहुंचने पर महाराखा की शिकायत की, जिससे महाराणा ने फिर अपनी जंगी कार्रवाई रोक दी । महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर उसने वहां क्या-क्या बिगाड़ किया श्रोर उस सेना का सेनापति कीन था, इसका वृतांत कहीं नहीं मिलता, परंतु शाही सेवक केशवदास के हि० स० ११११ ( वि॰ सं॰ १७४६ = ई॰ स॰ १६६६ ) के महारागा श्रमरसिंह के नाम के पत्र है। प्रकट है कि महाराणा की सेना ने देवलिया के इलाक़ में भी जाकर जुक्कसान किया था, जिसकी शिकायत महारावत प्रतापसिंह की तरफ से वादशाह के पास होने पर, उस( केशवदास )ने महाराणा को शुरू गही-नशीनी के समय ऐसी कार्रवाई करने से मना किया थां। इसपर महाराणा ने किर देवलिया के स्वामी से छेड़-छाड़ न की, परंतु महाराणा और महारावत के बीच बैमनस्य बना ही रहा।

प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने (मालवे) की सीमा मिली
हुई है। उन्हीं दिनों वहां के डोड़िये राजपूतों ने उदंडता कर लूट-मार आरंभ
की और एक ब्राह्मण को मार डाला एवं उसकी
महारावत की पिपलोदे पर
चढ़ाई संपत्ति लूट ली। महारावत ने डोड़ियों को कहलाया
कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप
किया है, इसलिए भिन्छय में ऐसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ
माल लौटा दो। इस बात को डोड़ियों ने स्वीकार न किया और सामना
करने को उद्यत हो गये। इसपर महारावत ने अपने राजपूतों को लेकर

<sup>(</sup> १ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ७३४-३६।

पिपलोदे पर चढ़ाई की श्रीर वहां के दुर्ग को घेर लिया। डोड़ियों ने भी वीरतापूर्वक महारावत की सेना का मुक़ावला किया। श्रन्त में महारावत के भाई मोहकमिंसिंह ने क्रिले में प्रवेश कर वहां श्रिधकार कर लिया। फिर डोडियों ने श्रपने श्रपराध के लिए समा याचना कर लूट-मार न करने की प्रतिज्ञा की। तब महारावत ने उनको माफ़कर पीछा उनका इलाक़ा उन्हें सौंप दियां।

बादशाह ऋौरंगज़ेब के समय शाहज़ादे मुश्रज्ज़म का दृसरा पुत्र अज़ीमुश्शान बंगाल की तरफ़ नियत था। उसने बादशाह की तरफ़ से

महारावत का शेरनुलंदखां को अपने यहां आश्रय देना अपने पास रहनेवाले एक नाज़िर को, जो बादशाह का ऋपापात्र और खबरनवीकी का कार्य करता था, अपने सेवक शेरवलंदखां-द्वारा

मरवा डाला। इसपर वादशाह ने शेरवुलंदलां को बंदी करने का हुक्म भेजा, जिससे अज़ीमुश्शान को बड़ी चिंता हुई। फिर उसने महारावत प्रतापिसंह के नाम पत्र भेजा कि शेरवुलंदलां को वहां आश्रय दिया जावे। अज़ीमुश्शान के इस पत्र के पहुंचने पर महारावत के सरदारों में दो दल हो गये। एक शेरबुलंदलां को आश्रय देने के पत्त में और दूसरा इसके विपत्त में था। अंत में महारावत के भाई मोहकमिंसह-द्वारा दृढ़ सम्मित मिलने पर महारावत ने मोहकमिंसह को ही शेरवुलंदलां के स्वागत को भेजकर उसे अपने यहां बुला लिया।

वि० सं० १७६२ (ई० स० १७०६) में बांसवाड़ा के स्वामी महा-रावल अजवसिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र भीमसिंह वहां का

बादशाह का महारावत को शाही दरबार में बुलाना स्वामी हुआ, परंतु उन दिनों बादशाह श्रीरंगज़ेब के दिल्ला में होने श्रीर किर उसकी वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में मृत्यु हो जाने तथा शाह-

<sup>(</sup>१) महाराज बहादुरसिंह; रावत प्रतापसिंघ ने मोहोकमसिंघ हरिसिंघोत, देवगढ़ राध्या री वार्ता; ए० २६-६६।

<sup>(</sup>२) बही; पृ० १६-२४।

ज़ादे मुअज्ज़म (शाह आलम बहादुग्शाह) और आज़म के बीच तक्ष्त के लिए भगड़ा होने आदि कारणों से बांसवाड़ा और देवलिया के स्वामी शाही दरबार में नहीं जा सके थे। बहादुग्शाह ने बादशाह बनने पर ई० स० १७०० के जनवरी (वि० सं० १७६४ माघ) मास में इन दोनों राज्यों के नरेशों को शाही दरबार में लाने के लिए दो शाही सेवकों को भेजा। इससे अनुमान होता है कि महारावत शाही दरबार में गया हो, पर इससे आगे का बृत्तांत अप्राप्य है।

ऊपर बतलाया गया है कि वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में दित्तगा में बादशाह औरंगज़ेब का देहांत हो गया। उस समय उसके दोनों शाह-ज़ादे मुश्रज्ज़म और श्राज़म के बीच बादशाह बनते महाराजा अजीतसिंह और सवाई जयसिंह का देवलिया के लिए चि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में जजाश्रो में जाना के मैदान में वड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाहजादे मुश्रज्ज़म की विजय हुई श्रोर श्राज़म मारा गया। फिर मुश्रज्ज़म श्रपना नाम शाहश्रालम बहादुरशाह रखकर मुगल साम्राज्य का स्वामी हुन्ना। जजाओं के युद्ध में श्रांबेर का स्वामी महाराजा सवाई जयसिंह श्राज़म के पत्त में श्रोर उसका भाई विजयसिंह मुश्रज्ज़म के पत्त में रहकर लड़ा था । इस कारण बहादुरशाह ने बादशाह बनने पर जयसिंह के स्थान में विजयसिंह को श्रांधेर का स्वामी बनाना चादा। उन्हीं दिनों जोधपुर के महाराजा श्रजीतर्सिह ने श्रीरंगज़ेव की मृत्यु से उत्पन्न श्रव्यवस्था से लाभ उठाकर श्रपने राज्य से शाही खालसा उठा दिया । इससे वहादुरशाह ने श्रजीतर्सिंह को दंड देकर जोधपुर पर पुनः अधिकार करने एवं श्रांबेर विजयसिंह को दिलाने के लिए अपनेशाहजादे अज़ीमुश्शान और खानखाना मुनइमखां श्रादि को ससैन्य रवाना किया श्रौर श्राप भी श्रजमेर होता हुश्रा जोधपुर के समीप जा पहुंचा। उस समय श्रजीतिसिंह ने शाही सेना से मुक्तावला करने में हानि समभ वादशाह के पास उपस्थित होना ही ठीक

<sup>(</sup>१) बहादुरशाह के राज्य समय के भ्राद्भवारात-इ-दरबार-इ-मुक्कक्का से। ये भ्राद्भवारात जयपुर राज्य के संघ्रह में सुरिषत हैं।

समका। बादशाह ने उसका पहले का श्रपराध चमाकर उसको साढे तीन हजारी मंसव देकर जागीर में सोजत, सिवाणा श्रीर फलोधी के पर-गनों का फ़रमान कर दिया एवं जोधपुर तथा मेड्ता आदि पर शाही खालसा भेज दिया। वहीं श्रांबेर से सवाई जयसिंह भी जाकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। बादशाह ने उस( जर्यासह )की सेवा स्वीकार कर उसको अपने सरदारो में शुमार किया और आंबेर पर हुसेनश्रलीख़ां को बंदोबस्त के लिए भेज दिया। किर बहादुरशाह वहां से दोनों राजाओं को साथ लेकर अपनी राजधानी पहुंचा। उन्हीं दिनों बहादुरशाह के पास उसके भाई कामबद्धा के दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर फ़साद उठाने की खबर पहंची। निदान वह कामबङ्श को सजा देने के लिए दिल्ला की श्रोर रवाना हुआ। उस समय राठोड़ दुर्गादास-सहित महाराजा श्रजीतसिंह श्रौर सवाई जयसिंह अपने-अपने राज्य मिलने की आशा से मंडेश्वर (मंडलेश्वर, नर्भदा के तट पर) तक बादशाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य मिलने की कोई श्राशा नहीं है और उनपर वादशाह की तरफ़ से निगरानी की जाती है, तब उसे बिना सूचना दिये ही वे श्रपने डेरे-डंडे वहीं छोड़कर उदयपुर की श्रोर चले गये। मार्ग में देवलिया में पहुंचने पर महारावत प्रतापसिंह ने उनका उचित श्रातिथ्य कर उन्हें उदयपुर को रवाना किया, जहां महाराणा श्रमरासिंह( दुसरा )ने उन्हें श्रपने यहां सम्मानपूर्वक रक्खा ।

उदयपुर में उनके पहुंचने की खबर पाकर शाहज़ादे मुईज़ुद्दीन जहां-दारशाह ने महाराणा को लिखा कि उन्हें श्रपने पास नौकर न रक्खे श्रीर

किशनगढ़ के राजा राजसिंह का देवलिया जाकर रहना उन्हें समका दे कि वे बादशाह के पास अर्ज़ियां भेजें, में उनके अपराध समा करा दूंगा और जागीरें दिलवा दूंगा। वहां से महाराणा अमरसिंह की सहा-

यता पाकर महाराजा श्रजीतसिंह ने जोधपुर श्रादि पर श्रीर सवाई जयसिंह ने श्रांबेर श्रादि पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम-

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ७६८-७८। जोधपुर राज्य की ख्यात; জি॰ ২, पृ० ८३-४।

वक्य को पराजित करने में व्यस्त था, इसिलिए उन्होंने यह अवसर उपयुक्त देख शाही इलाफ़े में भी उपद्रव फरना चाहा। तय रूपनगढ़ (फिश्ननगढ़) का स्वामी राजां राजर्लिह (जो पादशाह का आझाफाणी सेवक था) उक्त दोनों राजाओं का साथ न देने से अपने इलाफ़े की भी वरवादी समक्ष देविलिया में चला गया और जब तक उनका उपद्रव शांत नहीं हुआ, वह यहां के महारावत का मेहमान रहा। इस बीच उसने उपर्युक्त दोनों राजाओं के उपद्रवों को मिटाने के लिए उनके इलाफ़े के फरमान उनके नाम हो जाने की वादशाह के पास शाहज़ादे अज़ीमुश्शान-द्वारा अर्ज़ी भेडी, जो स्वीकृत होकर दोनों राजाओं के नाम के शाही फ़रमान उसके पास बादशाह की और से पहुंच गये। उनको लेकर वह देविलिया से विदा छुशा अरूप उसने उक्त दोनों राजाओं को शाही फ़रमान देकर बढ़ता हुआ उपद्रव रोक दियां।

सगभग ३४ वर्ष राज्य करने के पश्चात् श्रमुमान ७५ वर्ष की श्रायु में महारावत प्रतापिंह का देहांत हुआ। एक जगह उसके देहांत का समय वि० सं० १७६४ पोप विदे ३ (ई० स० १७०७ ता० ३० नवंबर) हिया है , जो ठीक नहीं है, क्योंकि "जोधपुर राज्य की ख्यात' एवं "वीर विनोद" के श्रमुसार, जैसा कि ऊपर वतलाया गया है, वि० सं० १७६४ के ज्येष्ठ मास (ई० स० १७० मई) के प्रारंभ में महाराजा श्रजीतिसिंह तथा महाराजा सवाई जयसिंह के देविलया में जाने पर महारावत प्रतापिंसह का उनका श्रातिथ्य करना स्पष्ट है । ऐसी श्रवस्था में वि० सं० १७६४ के ज्येष्ठ सम्पर्ण के वि० सं० १७६४ के ज्येष्ठ (ई० स० १७० मं उसका परलोकवास होना माना नहीं जा सकता। संभव है कि महारावत प्रतापिंसह का देहांत वि० सं० १७६४ के ज्येष्ठ (ई० स० १७० मं असका परलोकवास होना माना नहीं जो सकता। संभव है कि महारावत प्रतापिंसह का देहांत वि० सं० १७६४ के ज्येष्ठ (ई० स० १७० मई) मास के पींचे किसी समय हुआ हो और ज्यात-लेखकों ने वि० सं० १७६४

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; द्वितीय भाग, पृ० ६०। ''वीरविनोद'' से पाया जाता है कि महाराणा श्रमरसिंह (दूसरा) ने भी इस सम्बन्ध में यथेष्ट प्रयक्ष किया था (द्वि॰ भा॰, पृ० ७७३-८)।

<sup>(</sup>२) पंडित जगन्नाथ शास्त्री; काव्यकुसुम ( प्रस्तावना ); प्र॰ २२।

<sup>(</sup>३) देखो उपर पृ० १८७, टिप्पसा १।

(ई० स० १७००) के स्थान पर वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) लिख दिया हो।

महारावत प्रतापसिंह के दस राणियां थीं, जिनमें एक बीकानेर के स्वामी महाराजा कर्णिसिंह की पौत्री श्रौर पद्मसिंह की पुत्री प्रेमकुंवरी थीं।

महारावत की राखियां भौर संतति इस विवाह के श्रवसर पर महारावत ने चारण-भाटों श्रादि को बहुत कुछ द्रव्य देकर बड़ी उदा-रता प्रकट की थीं। उसके पृथ्वीसिंह, कीर्तिसिंह

भीमसिंह, दौलतसिंह और इंद्रसिंह नामक पांच कुंचर हुए ।

- (१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ० ४-६ । प्रतापगढ़ से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में उक्र महारावत के केवल ६ राणियां होने का उन्नेख है ।
- (२) प्रतापगढ़ से प्राप्त पुरानी ख्यात; पृ० १। इस ख्यात में महारावत की राणियों के जो नाम दिये हैं. वे बढ़वे की ख्यात से नहीं मिलते एवं बढ़वे की ख्यात में महारावत की राठोड़ राणी प्रेम हुंबरी का नाम ही नहीं है। उस (प्रतापसिंह )के साथ उसकी दो राणियां—गौड़ धर्म हुंबरी, जो अजमेर के प्रसिद्ध राजा विद्व बदास की पुत्री और गोपालदास की पौत्री थी तथा कछ्वाही विजय हुंबरी, जो अमरसिंह की पौत्री और सबलसिंह की पुत्री थी, सती हुई।
  - (३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६२।
- (४) मालवे के स्वेदार शायस्ताख़ां की ता० ३ शाबान सन् जुलूस ४७, हि॰ स॰ १९१४ (वि॰ सं० १०५६ पौष सुदि १ = ई० स० १७०२ ता० १२ दिसंबर) की रिपोर्ट से प्रकट है कि महारावत प्रतापिसंह का छोटा पुत्र कीर्तिसंह मालवे के शाही स्वेदार के पास (संभवतः देविलया की सेना के साथ) रहा करता था थ्रौर उन दिनों महाराणा श्रमरिसंह (दूसरा) की रामपुरा पर चढ़ाई होने का संवाद सुन वह देविलया चला गया था, जिसका कारण यही हो सकता है कि उन दिनों उक्त महाराणा की देविलया पर भी सेना भेजने की ख़बर फैल रही हो (वीरिवनोद; जि० २, ५० ७४७-४८)।
- (१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० १। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त पृक पुरानी ख्यात में महारावत के छुंवरों में दौलतिसिंह का नाम नहीं है एवं उसकी तीन छुंविरयों के नाम बनेकुंवरी, सौभाग्यकुंवरी श्रौर फूलछुंवरी दिये हैं। "वीरिवनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०६२) में महारावत की पुत्रियों में से एक का विवाह जोधपुर के स्वामी महाराजा श्रजीतिसिंह से होने का उन्नेख है, जो श्रन्य किसी ख्यात के श्राधार पर है। हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य से जो ख्यातें श्राई हैं, उनमें कहीं इस विषय का उन्नेख नहीं है। "वीरिवनोद" में जोधपुर राज्य की ख्यात के श्राधार पर महारावत प्रतापिसिंह के कुंवर पृथ्वीसिंह की पुत्री का विवाह महाराजा श्रजीतिसिंह से होना मानकर

महारावत लोकोपयोगी कार्यों की तरफ़ पूर्ण रुचि रखता था। उसने देवलिया में प्रतापवाव नामक बावड़ी श्रीर बाग्न बनवाया। यह बावड़ी देव-

लिया के जलाशयों में सबसे उत्कृष्ट हैं श्रीर श्रकाल
महारावत के समय के बने
के समय इस बावड़ी से देविलया के निवासियों का
काम चलता है। उसकी माता मनभावती के

केशव भटेवरा के निरीक्षण में मानसरोवर नामक सुरम्य जलाशय, जिसके आस-पास श्राम्रवृक्षों की प्रसुरता थी, बनवाया । उसकी राणी पाटमदे (धर्मकुंवरी) ने भी देवलिया में एक बावड़ी बनवाई तथा धमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास ने भी बढ़ां एक बावड़ी बनवाकर उक्त महारावत के समय उसका वास्तु-संस्कार किया था।

पहले की बात का खंडन किया है । इस बात को स्पष्ट करने के लिये ''जोधपुर राज्य की क्यात" से मिलान करने पर पाया जाता है कि महाराजा अजीतसिंह का एक विवाह वि॰ सं॰ १७६३ (ई॰ स॰ १७०७ ) में जोधपुर पर अधिकार होने के पूर्व देवितया में हम्रा था श्रीर उसके उदर से ऊंवा उदोतसिंह का जन्म हम्रा था, जो बादशाह श्रीरंगज़ेब की मृत्यु के पीछे जोधपुर पर श्रधिकार होने के समय विद्यमान था। उसके पीछे वि॰ सं॰ १७६६ (ई॰ स॰ १७०६) में उक्र महाराजा ने देवलिया में जाकर फिर श्रपना विवाह किया था । जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा भजीतसिंह की राणियों के नाम दिये हैं. वहां उसकी दो राणियों का देवलिया की होना बतलाकर पुक को महारावत पृथ्वीसिंह की कुंवरी और प्रतापसिंह की पौत्री लिखा है, किंतु उसका नाम नहीं दिया है श्रीर दूसरी का ऋछ भी परिचय नहीं दिया है। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत जोधपुर के राजाओं की राणियों और कुंवरों की नामावली में भी उक्र महाराजा के देविलया की दो राशियां होना लिखा है, परंत उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक राशी का वि॰ सं॰ १७८१ आषााद सुदि ६ (ई० स० १७२४ ता० १६ जून) को विवाह होना लिखा है। ख्यातों के उपर्युक्त विभिन्न लेखों से इसका ठीक ठीक निर्गाय होना कठिन है; परंतु यह कहा जा सकता है कि महाराजा अजीतसिंह का एक विवाह महारावत प्रतापसिंह की विद्यमानता में, जैसा कि कर्नेल टॉड ने (जि॰ २, पृ॰ १०१० में ) लिखा है, वि॰ सं॰ १७४३ (ई॰ स॰ १६६६) में उसकी किसी पुत्री श्रथवा पौत्री से हुआ हो भौर दो विवाह उक्त महाराजा के देविलया की राजकुमारियों से पीछे से भी हुए हों।

- (१) देखो जपर पृ॰ १६६ टिप्पण संख्या २।
- (२) देखो ऊपर प्र॰ १६३ टिप्पया संस्था ४।

श्रपने पिता हर्रिसह की भांति महारावत प्रतापसिंह भी विद्याप्रेमी था। वह विद्वानों को आश्रय देकर अपने यहां रखता और उनका सम्मान करता था। उसके राज्य-काल में कितने ग्रंथों महारावत का विद्यानुराग का निर्माण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंत उसके समय में कल्याण कवि-रचित "प्रताप प्रशस्ति" नामक खंडित काव्य की रचना होने तथा श्रन्य जगह उसकी राजसमा में रहनेवाले विद्वान सोमजीभट्ट, मन्नाभट्ट, विश्वनाथ, मेहता जयदेव, मेहता हरिदेव, भगवान-कवि, नृर्धिद्दनागर, केशव पौराणिक, संतोवराय, रामकृष्ण, रामजी बाटी, विजयस्रिर, नरू श्रादि का उल्लेख मिलता है। महारावत स्वयं भाषा में काव्य-रचना किया करता था। उसके रचे हुए कुछ दोहे प्राप्त हुए हैं, जो "'काव्य कुसुम" के द्वितीय भाग में मुद्रित हुए हैं। दोहे अधिकतर भक्ति तथा ज्ञान संबंधी हैं एवं उनसे महारावत की श्रध्यात्म की तरफ़ रुचि होना पकट होता है। उसके बनाये हुए दोहों में कुछ श्रंगार रस के भी हैं। रचना सरल है और विभन्न अलंकारों का उनमें अच्छा समावेश है। कुछ दोहों में उसने अपने पिता महारावत हरिसिंह की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेवाड़ के स्वामी महाराणा जगत-ार्सिह (प्रथम) के बाद उसको स्थान दिया है , जिससे पाया जाता है कि वह अपने पिता की विद्यमानता एवं महाराणा जगतसिंह के देहांत अर्थात वि० सं० १७०६ (ई० स० १६४२) के पूर्व ही काव्य-रचना करने लग गया था। उसके बनाये हुए दोहों में भगवान कवि, हरिदेव, संतोषराय श्रादि की स्तुति की है, जिनके सत्संग से संभव है उसको काव्य संबंधी ज्ञान हुआ हो।

महारावत प्रतापसिंह के समय के वि० सं० १७३१ से १७६४ (ई० स० १६७४ से १७०७) तक के कई दानपत्र और शिलालेख मिले हैं, जिनमें से

<sup>(</sup>१) हरि-इंद जसवॅत-सिंघरा, बहु देगा दातार । जिग्र दिन निहं रागो जगो, तिग्र दिन तो शिर भार ॥ काव्य कुसुम; भाग २, १० २ ।

महारावत के समय के शिलालेख श्रीर दानपत्र कुछ दानपत्रों की नक़लें श्रोर शिलालेखों की छापें हमारे पास श्राई हैं, जिनका श्राशय नीचे लिखें श्रमुसार है—

- (१) वि० सं० १७३१ फाल्गुन मृदि ७ (ई० स० १६७४ ता० २१ फ़रवरी) रविवार का देवलिया में भोगीदासजी की वावड़ी के ताक में लगा हुआ शिलालेख, जिसमें सीसोदिया वंशी गोपाल के पीत्र और जोधा के पुत्र भोगीदास का उक्त बावड़ी वनवाकर महारावत प्रतापसिंह के राज्यकाल में उसकी प्रतिष्ठा करने का उन्नेख हैं।
- (२) वि० सं० १७३२ फाल्गुन विद १३ (ई० स० १६७६ ता० १ फरवरी) का मागसा गांव का गढ़वी गोकल के नाम का दानपत्र, जिसमें मागसा गांव चारण गोकल को उक्त महारावत-द्वारा मिलने का उक्षेख हैं।
- (३) पाटराया गांव का वि० सं० १७३३ मात्र सुदि १४ (ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) का दानपत्र, जिसमें महारावत प्रतापसिंह का पाट-राया गांव मेहता जयदेव को दान करने का उल्लेख हैं । यह दानपत्र संस्कृत

<sup>(</sup>१) देखो जपर ए० १६३ टिप्पण संख्या ४।

सें है श्रीर इतिहास के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके प्रारंभ में गृहिल से खगाकर भर्तभट्ट तक गुहिल राजाश्रों के नाम दिये हैं श्रीर फिर चेमकर्ण से लगाकर हरिसंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाकम वर्णन दिया है। इसके श्रितिरिक्त महारावत की माता, पट्टराज्ञी, राजकुमारों, भाइयों, सरदारों, राजगुरु, राजकवियों, मंत्रियों श्रादि के नाम भी उसमें मिलते हैं।

(४) वि० सं० १७४३ श्रावण सुदि २ (ई० स० १६६६ ता० २१ जुलाई) का देविलया (देवगढ़) के कोतवाली चवृतरे के पास लगा हुआ शिलालेख, जिसमें महारावत-द्वारा प्रत्येक चतुर्दशी को जानवर मारने श्रीर सांस वेचने की मनाई का उन्नेख हैं।

महारावत प्रतापिसंह वीर, दानशील, साहसी, उदार और विद्वान् राजा था। वह विद्वानों को आदरपूर्वक अपने राज्य में रखकर उनका यथोचित सम्मान करता था, जिससे उसके राज्य-काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। उसने शाही दरबार से अपना संबंध समयानुकूल रखा और संभव है कि युद्ध आदि अवसरों पर भी शाही सेना के साथ उसने अपनी फ़ोंज भेजी हो।

राजपूताने के बीकानेर थ्रौर जोधपुर राज्यों से वैवाहिक संबंध जोड़कर उसने मेल वढ़ाया। उदयपुर के महाराणाश्रों से भी उसने विरोध

प्रतापिसंहदेवो पाटगापुरग्रामं प्रतापपुराख्यां विधाय पञ्चशताधिकनिवर्त-नोपेतं वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवदेव रंगदेव गोपालदेवादि पुत्रपोत्रादि सहिताय महत्तरजयदेवशम्भेगो .... इत्याचन्द्रार्कयावत् प्रददे ....। संवत् १७३३ वर्षे माघ सुदि पूर्शिमास्यां लिंखितमिदम् । सोनी हीरो ।

मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ।

<sup>(</sup>१) इस लेख के श्रांतिरिक्ष उक्र महारावत के समय का देविलया में यदे जैन मंदिर के बाहिर एक पाषाण लेख लगा हुश्रा है, जिसके संवत्, मिति श्रादि का भाग विस गया है।

महारावत के समय के शिलालेख और दानपत्र कुछ दानपत्रों की नक़लें और शिलालेखों की छापें इमारे पास आई हैं, जिनका आशय नीचे लिखें अनुसार है—

- (१) वि० सं० १७३१ फाल्गुन मुदि ७ (ई० स० १६७४ ता० २१ फ़रवरी) रिववा<sup>र</sup> का देवलिया में भोगीदासजी की बावड़ी के ताक में लगा हुआ शिलालेख, जिसमें सीसोदिया वंशी गोपाल के पौत्र और जोधा के पुत्र भोगीदास का उक्त बावड़ी बनवाकर महारावत प्रतापिसंह के राज्यकाल में उसकी प्रतिष्ठा करने का उन्नेख हैं?!
- (२) वि० सं०१७३२ फाल्गुन विद १३(ई० स०१६७६ ता०१ फरवरी) का मागसा गांव का गढ़वी गोकल के नाम का दानपत्र, जिसमें मागसा गांव चारण गोकल को उक्त महारावत-द्वारा मिलने का उक्षेत्र है।
- (३) पाटराया गांच का वि० सं० १७३३ मात्र सुदि १४ (ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) का दानपत्र, जिसमें महारावत प्रतापिसह का पाट-राया गांव मेहता जयदेव को दान करने का उल्लेख हैं<sup>3</sup>। यह दानपत्र संस्कृत

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर ए० १६३ टिप्पण संख्या ४।

<sup>(</sup>२) ......महेंद्रसमेन श्रीमहाराजाधिराजमहाराजरावतश्री प्रतापिलंहदेवेनालोच्येदमुक्तं । वाताभ्रविभ्रगमिदं वसुवाधिपत्यमापातमात्रमधुरोविपयोपभोगः । प्राणास्तृणाग्रजलिंदुसमा नराणां धर्मः सखा परमहो परलोक्तयाने । तथा। या स्वसद्यिन पद्यपिदिनावधि विराजते इन्दिरा मन्दिरे न्यस्य कथं स्थास्यित सा चिरिमितो निःसारं संसारमाकलय्य सहेतुकसकलदुःखनाशकसकलित्यानित्यमुखसाध्वकसाधनात्रसरकृतोभयैनकादशीव्रतोद्यापने द्यमाघशुक्लेका[द]श्यां मया प्रतापिलंहनृपेण महत्तर-जयदेवद्विजाय मित्पतृदत्तविद्यारायापरनाम्ने पाटणपुराख्यो ग्रामः स्वसीमान्वृत्तपर्वतजलाशयकार्षुकहल[ इमं ]राजामात्यादि सर्वलागटस्वीयपरकीय-टंकीचतुराघाटैः सह पञ्चशताधिकनिवर्तनोपेतः स्वस्तिपत्रेण चंद्राकैन्यात् श्रीकृष्णापर्णेन दानवाक्येन दत्तः ..... वैजवापायनसगोत्रः

में है श्रीर इतिहास के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके प्रारंभ में गुहिल से खगाकर भर्तभट्ट तक गुहिल राजाश्रों के नाम दिये हैं श्रीर फिर त्रेमकर्ण से लगाकर हरिसिंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाकम वर्णन दिया है। इसके श्रितिरक्त महारावत की माता, पट्टराञ्ची, राजकुमारों, भाइयों, सर-दारों, राजगुरु, राजकवियों, मंत्रियों श्रादि के नाम भी उसमें मिलते हैं।

(४) वि० सं० १७४३ आवण सुदि २ ( ई० स० १६६६ ता० २१ जुलाई) का देविलया (देवगढ़) के कोतवाली चवृतरे के पास लगा हुआ शिलालेख, जिसमें महारावत-द्वारा प्रत्येक चतुर्दशी को जानवर मारने और मांस वेचने की मनाई का उल्लेख हैं।

महारावत प्रतापिसंह वीर, दानशील, साहसी, उदार श्रीर विद्वान्
राजा था। वह विद्वानों को श्राद्रपूर्वक श्रपने राज्य में रखकर उनका
यथोचित सम्मान करता था, जिससे उसके राज्यकाल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा।
उसने शाही द्रवार से श्रपना संबंध समयानुकूल रखा श्रीर संभव है कि
युद्ध श्राद् श्रवसरों पर भी शाही सेना के साथ उसने श्रपनी फ़ौज

राजपूताने के बीकानेर श्रीर जोधपुर राज्यों से वैवाहिक संबंध जोड़कर उसने मेल वढ़ाया। उदयपुर के महाराणाश्रों से भी उसने विरोध

प्रतापसिंहदेवो पाटणपुरम्रामं प्रतापपुराख्यां विधाय पञ्चशताधिकनिवर्तनोपेतं वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवदेव रंगदेव गोपालदेवादि पुत्रपौत्रादि सहिताय महत्तरजयदेवशम्भेगो संवत् १७३३ वर्षे माघ सुदि पूर्णिमास्यां लिंखितिमदम् । सोनी हीरो ।

मृत ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ।

(१) इस लेख के श्रतिरिक्ष उक्ष महारावत के समय का देविलया में बड़े जैन मंदिर के बाहिर एक पाषाण लेख लगा हुआ है, जिसके संवत्, मिति आदि का भाग विस गया है। नहीं बढ़ने दिया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक हैं। उदार स्वभाव का राजा होने के कारण उसने बीकानेर में विवाह के अवसर पर त्याग आदि बंटवाने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। वह धर्मात्मा और द्यालु राजा था। प्रजा की भावनाओं का वह सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण रखता था। फलतः उसने देविलया में प्रत्येक अप्रमी को कुम्हारों-द्वारा आवा न पकाने पर्व चतुर्दशी को जीव-हिंसा न करने और मांसन बेचने की आहा जारी कर पाषाण-लेख लगवा दिये थे। इन कार्यों से पाया जाता है कि उसके राज्य-काल में वहां जैन धर्मावलेवियों का पूरा प्रभाव रहा होगा। महारावत के ऐसे कार्यों से वाहिर से आकर उसके राज्य में व्यापारी लोग यसने लगे, जिससे राज्य में समृद्धि बढ़ी छोर थोड़े ही दिनों में उसका यसाया हुआ प्रतापगढ़ फ़स्वा अच्छा आवाद हो गया एवं देविलया की

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६२ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों में कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेवाइ के महागणात्रों ने बादशाही सेवा स्वीकार कर लेने के कारण अप्रसन्न होकर कांठल का इलाका जोधपुर के कुंबर रामलिंह को दहेज में दे दिया, जिसपर वह वहां श्रधिकार करने के जिए गया, परंतु महारावत के एक पिपाड़ा राजवृत के द्वारा मारा गया । उसकी छुत्री धमोतर में श्रंबा-माता के पास विद्यमान है। इस कथन की पुष्टि किसी शिलालेख श्रथवा उदयपुर श्रीर जोधपुर राज्य के इतिहासों से नहीं होती। देवलिया का राज्य सोलहवीं शताब्दी में स्थापित हो गया था और वह एक प्रकार से स्वतंत्र था। मुग़ल बादशाहों के समय उसका शाही दरबार से संबंध था। जहांगीर श्रीर श्रीरंग्रीय के समय उसके कुछ परगनों का मेवाद के महाराखाओं के नाम फ़रमान भी हुया: परंतु उनका श्रिधिकार वहां श्रस्थायी ही रहा श्रीर फिर वे वादशाही दरवार से देविलयावालों को मिल गये । इस श्रवस्था में मेवाइ के महाराखाओं का यह राज्य श्रपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दे देने श्रौर उसके वहां जाने पर मारे जाने की बात निर्मृत है। श्रंबामाता में, जहां रामसिंह की छुत्री बताई जाती है, कोई लेख नहीं हैं, न जोधपुर राज्य की ख्यातों में महा-रावत प्रतापिसह के समकालीन राजकुमारों की नामावली में रामसिंह का नाम है। श्रतएव उपर्युक्त कथन में संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राज्य पर श्रधिकार नाम सात्र का न हो, वह राज्य दहेज में देना श्रस्वाभाविक बात है। संभव है इस छत्री का संबंध मालवे के किसी राठोड़ राजा या राजकुमार से हो, जिसके राज्य की मीमा प्रतापगढ़ राज्य से मिलती हो।

भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो कर आगे जाकर वहां कई भव्य जिनालय बने। देव-लिया राज्य उसके समय में सम्पन्न रहा ! उसका कांठल के मीखों पर पुरा श्रातंक था एवं चोर श्रीर लुटेरों को यथेष्ट दंड देकर उसने सर्वत्र शांति की स्थापना की। एक वार डोड़ियों ने एक ब्राह्मण को मार डाला, जिस-पर उसने डोड़ियों के गढ़ पिपलोदा पर चढ़ाई कर अपराधियों को दंड देने में किंचित् भी विलंब न किया। शरणागत-वत्सलता को वह ज्ञियों का मुख्य धर्म समस्तता था। उसने बादशाह औरंगज़ेव के पौत्र और बहा-दुरशाह के पुत्र अज़ीमुश्शान के भेजे हुए शेरदुलंदखां नामक शाही खेवक को अपनी शरण में रखकर निर्माकता का परिचय दिया। वह पूर्ण वित्रमक्त श्रौर कर्त्तव्यपरायण राजा था । भाषा काव्य में उसकी गति श्रव्ही थी और रचना सरल होती थी। लोकोपयोगी कार्यों की श्रोर रुचि होने से उसके राज्य-समय में कई खार्चजितिक स्थानों का निर्माश हुआ। विष्णु का परमभक्त होने के कारण उसने श्रीकृष्ण नाम का साहे तीन करोड़ जप करवाया थां, जिसकी समाति उसने पूर्ण धूमधाम से कर सहस्रों रुपये व्यय-किये थे। उसका रतलाम के स्वामी से भी युद्ध होना ख्यातों में लिखा है, परंतु रतलाम के इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं होती तो भी रतलामवालों के साथ युद्ध होने के संबंध में वहां निस्नलिखित पद्य प्रसिद्ध है-

पातल थारा पीथला मत भेजे रतलाम । रेरिंग्स्टर राठोड़े कागद लिख्यो महर करो दीवास मि

(१) प्राकार्षीन्नितरां प्रतापनृपितः श्रीदेवदुगें वरे
स्मारं स्मारमनन्तनामित्रलसत्सार्धित्रकोटित्रतम् ।

तस्योद्यापनमञ्भुतं च कृतवान् यादङ् निबंधान् वहून्

द्रष्ट्वा ताद्यगिहोच्यते हरिपर श्रीमानसिंहाज्ञया ॥

रामकृष्याः नाम माहात्रव ।

किव कल्याण-रचित 'प्रताप-प्रशस्ति'' खंडित कार्यों में उसकी माता मनभावती, मुख्य राणी पाटमदे, उसके पितृच्य मानसिंह, धमोतर के ठाकुर जोगीदास तथा उसके पुत्र जसकरण, जोगीदास के भाई भोगीदास ख्रोर रायपृरवालों के पूर्वज दलपत, तुलसीदास, खेरोंटवालों के पूर्वज रूपिंछ, भांतलावालों के पूर्वज रूपिंछ, भांतलावालों के पूर्वज कुशलसिंह, मंत्री वर्द्धमान, उदयभान हुंबड़, ग्रीबदास एवं महारावत के छोटे भाई श्रमरसिंह, मोइकमसिंह श्रोर माधवसिंह का भी परिचय दिया है।

<sup>(</sup>१) ''प्रताप प्रशस्ति'' में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमें धमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास का उन्लेख है। देविजया में भोगीदास के दो स्मारक लेख मिले हैं, जिनसे पाया जाता है कि वि० सं० १७३६ आषाढ विद १ (ई० स० १६७६ ता० १६ जून) को भोगीदास का देहांत हुआ। अतएव वि० सं० १७३० और १७३६ के बीच ''प्रताप प्रशस्ति'' की रचना होना संभव है।

| •                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
|                                       |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |  |  |  |  |
| •                                     |  |  |  |  |
| ļ                                     |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |

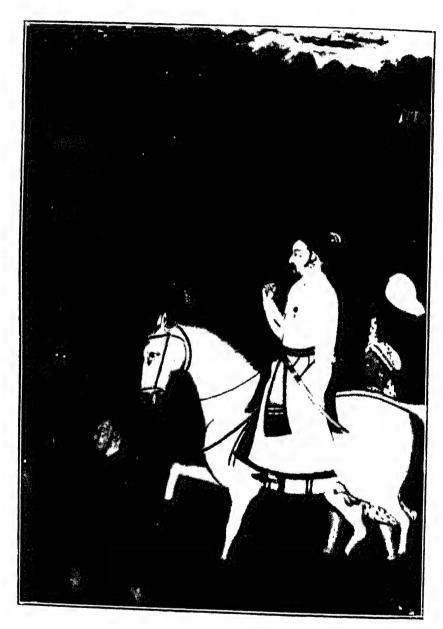

महारावत पृथ्वीसिंह

## पांचवां अध्याय

## महारावत पृथ्वीसिंह से सामन्तसिंह तक

## पृथ्वीसिंह

महारावत प्रतापसिंह का परलोकवास होने पर वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०००) के लगभग उसका कुंवर पृथ्वी-सिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ।

जोधपुर के स्वामी महाराजा श्रजीतासिंह का एक विवाह महारावत प्रतापिंसह की विद्यमानता में, महारावत पृथ्वीसिंह की राजकुमारी महारावत की पुत्री का (कल्याणकुंवरी?) से, जबिक उक्त महाराजा का जोधपुर के महाराजा के जालोर में निवास था, वि० सं० १७४३ (ई० स० साथ विवाह होना १६६६) में हुआ था'। महाराजा ने पुनः देविलया में जाकर वि० सं० १७६६ चैत्र सुदि १२ (ई० स० १७०६ ता० ११ मार्च) को महाराजा पृथ्वीसिंह की छोटी राजकुमारी (अनूपकुंवरी?) से विवाह किया।

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संबंध में लिखा है कि उन दिनों अजमेर के स्वेदार शुजा ने महाराजा अजीतिसंह को जोधपुर से अजमेर बुलवाकर धोखे से मार डालना चाहा। इस कार्य की सफलता के लिए उसने महाराजा अजीतिसंह के पास समाचार भेजा कि बादशाह ने यह स्वा मुक्त उतारकर फ़ीरोज़खां के बेटे को दिया है। इसलिए में यहां से अपने घर जाता हूं और फ़ीरोज़खां का बेटा डरकर उज्जैन से आगरे गया

<sup>(</sup>१) टॉड; राजस्थान; जि०२, पृ०१०१०।

है, जहां से वह मौका होने पर अपनी जमीयत के साथ आवेगा। इसलिए अजमेर आकर आप यहां अधिकार कर लें। महाराजा अजीतसिंह यह समाचार मिलते ही अजमेर पहुंचा और कुछ दूर एक गांव में अपनी सेना के साथ ठहर गया। अजमेर में जब उसे खाई में शाही सेना के मोर्चे होने का हाल आत हुआ तो वह गुजाखां का कपट-व्यवहार जान गया। फिर महाराजा ने अजमेर को घेर लिया। महाराजा और गुजाखां की सेनाओं के बीच युद्ध भी हुआ। अंत में जब गुजाखां ने नगर की हालत खराब देखी तो सुलह का प्रयत्न किया और रूपनगर के राजा राजिंसह के समम्माने से महाराजा ने एक हाथी, प्र घोड़े और ४४००० रुपये नकृद लेकर वहां से घेरा उठा दिया। तदनन्तर वह वहां से सीधा देविलया गया और विना लगन के ही उसने वि० सं० १७६६ चेत्र सुदि १२ (ई० स० १८०६ ता० ११ मार्च) को महारावत पृथ्वीसिंह की पुत्री से विवाह कियां।

ख्यात के इस कथन की पुष्टि बादशाह के राज्य समय के सन् जुलूस ३ ता० ४ सफ़र हि० स० ११२१ ( बि० सं० १७६६ प्रथम वैशास सुदि ६ = ई० स० १७०६ ता० ४ अप्रेल ) के 'अलवारात-इ-दरबार-इ-मुअला' से भी होती है। उसमें लिखा है कि अजमेर के निवासियों की संपत्ति लटने के बाद अजीतसिंह ने वहां का घेरा उठा लिया और फिर वह चीस हज़ार सवारों के साथ मालवे में देवलिया के पृथ्वीसिंह के यहां विवाह के लिए गया।

महारावत प्रतापसिंह ने जिस प्रकार शाही दरवार से श्रपना संबंध रखा था, उसी प्रकार महारावत पृथ्वीसिंह ने भी मुग़ल वादशाह से श्रपना

संबंध बनाये रखा। फिर यसाड़ का परगना, जो महारावत के नाम बसाइ का पुनः फरमान और च्यातानस्त्रों को दे दिया गया था, बादशाह शाह- उसके मंसन में वृद्धि होना आसम बहादुरशाह ने महारायत प्रतापसिंह का देहांत हो जाने से पुनः महारायत पृथ्वीसिंह के नाम पर बहास कर दिया और सन् जुलूस ३ हि० स० ११२१ ता० ४ जमादिउल्झास्तिर (वि० सं० १७६६ श्रावण सुदि ७ = ई० स० १७०६ ता० १ श्रास्त) को बसाड़

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ २, पृ० ६३-४।

की प्रजा तथा अधिकारियों के नाम निम्नित्सित आश्रय का आज्ञापत्र जारी किया—

"वसाड़ परगने के, जो सूवा मालवे में सरकार मंदसोर के ताल्लुक़ है, चौधरियों, कानूनगों, प्रजाजनों और काश्तकारों को मालूम हो कि ४३६४८०० दाम की आय के परगने चग्रतानखां वहादुर श्रादि से लेकर आधी साख सियालू तुर्की वर्ष के प्रारम्भ से देवलिया के रावत प्रतापसिंह के पुत्र पृथ्वीसिंह की जागीर में कर दिये गये हैं। इसलिए उचित है कि माल और दीवानी के स्वत्त्वों से जो आय हो, वह पूर्णक्रप से कायदे और दस्तूर के अनुसार उक्त रावत को देते रहो और उसकी ताबे-दारी से वाहिर न रहों।"

महारावत पृथ्वीसिंह का मंसव प्रारंभ में ४०० ज़ात श्रीर ४०० सवारों का नियत हुआ था। अपने सन् जुलूस ४ ता० ६ शब्वाल हि०११२३ (वि० सं०१७६ मार्तिक सुदि ==ई०स०१७११ ता०६ नवंबर) को बादशाह शाह शाहआलम बहादुरशाह ने महारावत के मंसब में ४०० ज़ात श्रीर दो सौ सवारों की वृद्धि कर उसका मंसब एक हज़ार ज़ात श्रीर ७०० सवार का कर दिया ।

वि० सं० १७६८ (ई० स० १७१२) में वादशाह शाहत्रालम बहादुर-शाह की मृत्यु हो जाने पर उसका बड़ा शाहज़ादा जहांदारशाह बादशाह

जहांदारशाह के पास से बसाड़ परगने का फ़रमान होना हुआ। महारावत पृथ्वीर्सिंह का उक्त वादशाह से भी अच्छा संवंध रहा। फलतः बसाड़ के परगने का फ़रमान, जो वहादुरशाह के समय हुआ था, वादशाह जहांदारशाह ने भी वहाल रखा तथा सन्

जुलूस २ ता० १६ रबीउल् अञ्चल हि० स० ११२४ (वि० सं० १७६६ वैशास विद २ = ई० स० १७१२ ता० १२ अञ्चल ) को वज़ीर आसफ़ुद्दोला ने मीर

<sup>(</sup>१) बादशाह वहादुरशाह के फ़ारसी फ़रमान का श्रनुवाद।

<sup>(</sup>२) बहादुरशाह के राज्य-समय के अख़बारात इ-दरवार इ-तुअहला से।

कजान (मंद्सोर का हाकिम) के नाम नीचे लिखा आह्वापत्र प्रेषित किया— "बसाड़ परगने की ४१२४८०० दाम की जागीर प्रतापसिंह के पुत्र पृथ्वीसिंह को दी गई है। श्रतप्व तुम्हें (मीर कज्जन को) लिखा जाता है कि उधर के ज़र्मीदारों को श्राह्मा दो कि सब बक्राया ठीक-ठीक चुका दें ।"

जहांदारशाह एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस (जहांदारशाह) को उसके छोटे भाई अज़ीमुश्शान ( शाहआलम बहादुरशाह
का छोटा पुत्र) के शाहज़ादे फरुंखिस्यर ने
महारावत के नाम बादशाह
फर्रेखिस्यर का फ्रमान
हराकर मुगल साम्राज्य पर श्रिथिकार कर लिया।
इस श्रवसर पर महारावत पृथ्वीसिंह ने वादशाह
के नाम अर्ज़ी भेजी। उसके उत्तर में वादशाह ने फ़रमान भेज महारावत को
लिखा कि तुम्हारी भेजी हुई अर्ज़ी, जो मित्रता का विश्वास दिलाने के
लिए लिखी गई है, हमारे समीप रहनेवालों के द्वारा हमारी नज़र से
गुज़री। हमारा असीम अनुग्रह अपने ऊपर समक्तकर अर्ज़ियां भेजते
रही ।

इसके पीछे महारावत पृथ्वीासिंह के नाम सन् जुलूस २ ता० द्र रबी-उल्अव्वल हि० स० ११२६ (वि० सं० १७७१ चेत्र सुदि १० = ६० स० १७१४ ता० १४ मार्च) को बादशाह की श्रोर से उसके पास नीचे लिखा फ़रमान पहुंचा—

"अपने वरावरवालों में चुने हुए रावत राव पृथ्वीसिंह को बादशाही क्रपा का उम्मेदवार रहकर क्षात हो कि इस ग्रुम और श्रच्छे समय में परमेश्वर की कृपा से हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई है। इसलिए इस अच्छे समय में राजा वहादुर (किशनगढ़ का राजा राजसिंह ) के

<sup>(</sup>१) बादशाह जहांदारशाह के फ्रारसी फ़रमान का अनुवाद।

<sup>(</sup>२) बादशाह फर्रुज़िसयर के फ्रारसी फ्ररमान का श्रनुवाद।

<sup>(</sup>३) राजा राजसिंह, किशनगढ़ के राजा मानसिंह का पुत्र और रूपसिंह का पौत्र था। वि॰ सं॰ १७६३ (ई॰ स॰ १७०६) में मानसिंह का देहांत हो जाने

निवेदन करने पर यह आज्ञा तुम्हारी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए भेजी जाती है। सदैव स्वामिभिक्त के मार्ग में सुदृढ़ और दत्तचित्त रहकर हमारी कृपाओं को अपने लिए लाभदायक समस्ती ।"

उन्हीं दिनों जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास से ता० २७ ज़िल्काद सन् जुलूस २ हि० स० ११२६ (वि० सं० १७७१) मार्गशीर्ष विद

महारावत का शाही इलाक़े में लूट-मार करना १४=ई० स० १७१४ ता० २४ नवंबर) को समाचार पहुंचा कि भगवतीदास हरकारे ने खबर भेजी है कि दुशमन नर्भदा के निकट पहुंच गये हैं । इस

पर वह वहां का स्वामी हुआ था। उसका शाही दरबार में अच्छा प्रभाव था, क्योंकि उसने जजाओ के युद्ध में बादशाह बहादुरशाह की तरफ रहकर अच्छी वीरता दिखलाई थी, जिससे पीछे से उसे बहादुरशाह ने "राजा बहादुर" की उपाधि दी थी ( बृंद किंदि; सत्यरूपक; पृ० २६)। वह देवलिया-प्रतापगढ़ के स्वामी का दौहित्र होने से फर्रुख़िस- पर के समय देवलिया-प्रतापगढ़ के राजाओं का मददगार था। इस कारण से महारावत पृथ्वीसिंह ने उस(राजिसिंह) के द्वारा ही शाही दरबार में अर्ज़ी भेजी होगी। "वंशभास्कर" (जि० ४, पृ० ३०६४) से प्रकट है कि फर्रुख़िस्पर को मारने के पड्यन्त्र में कोटा का महाराव भीमसिंह तथा किशनगढ़ का स्वामी राजिसिंह, कृतन्न होकर महाराजा अजीतिसिंह और सैयद बंधुओं से मिल गये थे।

- (१) बादशाह फ़र्रुख़िसयर के महारावत पृथ्वीसिंह के नाम के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद।
- (२) फ्रईंख़सियर के समय के श्रद्धवारात-इ-दरवार-इ-मुद्रहला से। उपर्युक्त संवाद से प्रकट है कि बादशाह फ़र्रुख़सियर के समय दिच्च की तरफ़ से बदकर मरहटे मालवे में प्रवेश करना चाहते थे। वि० सं० १७६६ के माघ (ई० स० १७१३ फ़रवरी) मास में फ़र्रुख़िसयर ने सिंहासनारूढ़ होते ही श्रांबेर के महाराजा सवाई जयसिंह को मालवे का स्वेदार नियतकर श्राज्ञापत्र भेजा कि वह श्रांबेर से सीधा उज्जैन जाकर उधर का प्रवंध करे (डॉ० रघुवीरसिंह; मालवा इन ट्रान्ज़िशन; ए० ६६ एवं मालवा में युगांतर; ए० १०६)। "वंशमास्कर" (जि० ४, ए० ३०४२-३) से पाया जाता है कि रूपनगर (किशनगढ़ राज्य) के स्वामी महाराजा राजसिंह की सलाह से बादशाह ने महाराजा सवाई जयसिंह को उज्जैन का स्वेदार बनाया था श्रीर वह वि० सं० १७७० (ई० स० १७१४) में वृंदी होता हुआ उज्जैन की तरफ़ गया था।

कारण नरयाना (? नौलाना) का ज़र्मीदार शिवर्सिही, देवलिया का पृथ्वी-सिंही तथा रामपुरा का खुशहालसिंह ( कुशलसिंह ) श्रीर बदनसिंही, शाही परगनों में लूट-मार मचा रहे हैं। वहां का फ़ौजदार मुहम्मद्खां पृथक् किये जाने के कारण उनको रोकने में विशेष कार्य नहीं कर रहा है। यदि नया फ़ौजदार मुहम्मद्ज़मां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो श्रच्छा हो। इस-पर बादशाह ने लतीफुल्लाखां को श्राक्षा दी कि वह फ़ौजदार को शीघ्र जाने को कहें।

वादशाहत की कमज़ीर हालत और अपने पर वादशाह की नाराज़गी देखकर महारावत पृथ्वीसिंह को अपना राज्य बचाने की चिंता हो गई।

<sup>(</sup>१) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मदा के किनारे नोलाना नाम का चौहानों का छोटा ठिकाना है। संभव है उपर्युक्त नरयाना इसी नौलाना का सूचक हो श्रीर उस समय शिवसिंह वहां का सरदार रहा हो।

<sup>(</sup>२) महारावत पृथ्वीसिंद्ध को इसके पूर्व ही वादशाह ऋरें द्विसियर ने 'रावत-राव' की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर बतलाया जा जुका है। फिर उसके विद्रोहा-चरण कर शाही इलाक़े में लूट-मार मचाने की बात समक्त में नहीं आती, क्योंकि इसका कोई कारण देखने में नहीं आया। अनुमान होता है कि महाराजा सवाई जय-सिंह के मालवे में पहुंचने पर वहां उस( महारावत )का उपर्श्वक महाराजा से मेल नहीं रहा, जिसपर महाराजा-द्वारा वादशाह के पास शिकायत होने से महारावत के सम्मान में कमी हुई हो, तब महारावत ने लूट-मार करना आरंभ किया हो।

<sup>(</sup>३) खुशहालसिंह (कुशलसिंह) रामपुरा के चंद्रावत (सीसोदिया) राव गोपालसिंह का कुटुंबी श्रीर बदनसिंह उस(गोपालसिंह) का पौत्र था। जहांदारशाह के समय बदनसिंह का पिता रलसिंह (जिसका बादशाह श्रीरंगज़ेब के समय मुसलमान हो जाने से इसलामखां नाम हुआ) मालवे के सूबेदार श्रमानतखां से लड़कर मारा गया। तव गोपालसिंह ने, जो श्रीरंगज़ेब के समय से ही रामपुरे की गद्दी से चंचित हो गया था, पीझा रामपुरे पर श्रधिकार करना चाहा, परंतु शाही दरबार से रुकावट हुई, जिससे श्रनुमान होता है कि खुशहालसिंह श्रीर बदनसिंह ने मालवे में लूट-मार श्रारंभ की हो।

<sup>(</sup> ४ ) बादशाह फर्रुज़िसयर के समय के प्राप्तवारात-इ-दरवार-इ-मुग्नवला से ।

महारावत का ऋपने कुंवर पहाड़िंसह को उदयपुर भेजना उस समय राजपूताना के नरेशों में महाराणा संग्रा-मिलंह (दूसरा) बड़ा ही मिलनसार था । वह वादशाह से भी अच्छा संवंध रखकर फ़ायदा उठाना चाहता था और उधर मरहटों से भी उसका

मेल था। राजपूताना के प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर, वीकानेर आदि के नरेशों से उसका व्यवहार अच्छा था। वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) के लगभग महारावत पृथ्वीसिंह के ज्येष्ठ कुंवर पहाड़िसिंह ने भी उद्यपुर, जाकर पहले के सब द्वेष को मिटा दिया। महाराणा ने उसको धरियावद का परगना देने की आज्ञा दी, किन्तु उक्त कुंवर का उद्यपुर में रहते समय ही परलोकवास हो गया।

इस संबंध में महाराजा सवाई जयसिंह के पास वहां के खबरनवीसों ने ता० ६ शब्वाल सन् जुलूस ४ हि० स० ११२५ (वि० सं० १७७३ आश्विन सुदि ७ = ई० स० १७१६ ता० १२ सितंबर) को यह समाचार भेजा कि मंदसोर सरकार की घटना से यह पता लगा है कि अपने पुत्र के राणा संग्रामिंसह (दूसरा) के पास चले जाने के कारण रुपयों की कमी हो जाने का बहाना कर देविलया के रावत पृथ्वीसिंह ने अपनी जागीर के महाजनों से रुपयों की मांग की है। इस वजह से वहां के बहुत से गरीब और असमर्थ लोग भाग गये और भाग रहे हैं एवं उसके आगमन से बोहरे आदि व्यापारी भी भाग गये हैं। इसपर बादशाह ने शमसुदौला खानदौरां को (महाराजा जयसिंह से) दर्याप्रत करने का हुकम दिया ।

महारावत पृथ्वीासेंह की उपर्युक्त कार्यवाही से अनुमान होता है कि बादशाह फ़र्रुख़िस्यर की पीछे से उसपर अप्रसन्नता हो गई। ता० ४ ज़िल्हिज आंवेर और वृंदी के नरेशों का सन् जुलूस ४ हि० स० ११२८ (वि० सं० १७७३ मार्ग-वादशाह से महारावत की शीर्ष सुद्धि ४ = ई० १७१६ ता० ८ नवंबर)को आंबेर शिकायत करना (जयपुर) के राजा सवाई जयसिंह और वृंदी के महाराव

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १०६३।

<sup>(</sup>२) बादशाह फ़र्रुख़िसयर के समय के श्रख़वारात-इ-दरवार-इ-गुन्नल्ला से।

राजा बुधिनिह की बादशाह के पास आर्ज़ियां पहुंची कि देविलया-प्रतापगण् का पृथ्वीसिंग शाही सेवकों के साथ ठीक आचरण नहीं कर रहा है और देविलया के श्रहलकारों को रखने में शाही श्रफ़सरों का बाधक हो रहा है। इसके उत्तर में शाही दरवार से उक्त दोनों राजाओं के पास पृथ्वीसिंह की बेजा कार्रवाई रोकने के लिए फ़रमान भेजा गया।

ता० १२ ज़िल्हिज सन् जुल्स ४ हि० स० ११२= (वि० सं० १७७३ मार्गशीर्ष सुदि १३ = ई० स० १७१६ ता० १६ नवंबर) को वादशाह के पास

शिकायतों की जांच के लिए कुतुबल्मुल्क का भेजा जाना अर्ज़ी पहुंची कि देविलया के ज़र्मीदार पृथ्वीसिंह के पास शाही सनद नहीं पहुंची है और वह अपनी जागीर के इलाके पर अधिकृत है। पहले वह सर-

कार में ५००० रुपये देता था श्रोर नाज़िम के पास ज़ावते के लिय पैदल श्रीर सवारों को रखता था। श्रव वह श्रपना कार्य नहीं कर रहा है एवं उसने बादशाही ज़मीन पर श्रिधकार कर लिया है। इसपर बादशाह ने कृतुबुल्मुल्क को इस विषय में जांच करने की श्राक्षा दी<sup>2</sup>।

बादशाह फ़रुंखिसयर के समय उदयपुर के महाराणा संग्रामिंह (दूसरा) ने चन्द्रावतों का रामपुरे का इलाक़ा श्रपने नाम पर लिखवा

<sup>(</sup>१) बादशाह फर्रुविसयर के समय के भाववारात-इ-दरबार-इ-मुश्रक्ता से। उपर्युक्त संवाद से स्पष्ट है कि बादशाह फर्रुविसयर की महारावत पृथ्वीसिंह पर श्रवसन्नता हो गई थी, जिससे बादशाह ने वहां पर ज़ब्ती भेज दी, परंतु महारावत ने शाही भहतकारों का श्रधिकार नहीं होने दिया।

<sup>(</sup>२) वही। बादशाह फ़र्स्तृतिसयर के राज्यारंभ में बूंदी का महाराव राजा बुधिसंह शाही दरबार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूंदी का राज्य कोटा के महाराव भीमिसंह को प्रदान कर दिया। इसिलिए महाराव राजा बुधिसंह जयपुर के महाराव सवाई जयसिंह के साथ मालवे में रहकर बादशाह को प्रसन्न कर पुनः राज्य-पाने का प्रयत्न करता था। "वंशभास्कर" में वि० सं० २७७२ (ई० स० २०१४) के मार्गशीर्ष मास में बुधिसंह को पीछा बूंदी का राज्य मिलने का उल्लेख है (जि० ३, ए०३०४३) है। इस संवाद से पाया जाता है कि वि० सं० २७७३ (ई० स० २७१४) के पीछे भी महाराव राजा बुधिसंह, महाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालवे की धोर रहा होगा।

मंत्री विहारीदास का रामपुरे से लौटते समय देवलिया में ठहरना लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य वर्ष वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७) में उसको इंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा राज्यों का फ़रमान भी मिल गया था। इसपर महारागा ने उन तीनों

जगहों पर श्रपना श्रधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री बिहारीदास पंचोली को ससैन्य रवाना किया । डूंगरपुर श्रौर बांसवाड़ा के नरेशों ने दूरदर्शिता से काम लेकर महाराणा का बड़प्पन स्वीकार किया श्रौर फिर वहां से वह सेना रामपुरा पहुंची श्रौर जब वहां का मामला तय हो गया तब वहां से मंत्री विहारीदास, राठोड़ वीर दुर्गादास को वहां के प्रबंध का भार सौंपकर रवाना हो गया। फिर देविलया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर श्रादि स्थानों में ठहरता हुआ आश्विन सुदि १० को वह उदयपुर पहुंचा । अनुमान होता है कि महारावत पृथ्वीसिंह का कुंवर पहाड़िसिंह वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) में देविलया से उदयपुर चला गया था, इस कारण से महाराणा की सेना ने वहां कुछ भी कार्यवाही न की। "वीरविनोद" के इस कथन में कि कुंवर पहाड़िसिंह का उदयपुर में रहते समय परलोकवास हुआ , यदि कोई तथ्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७) में भी उक्त कुंवर उदयपुर गया था; क्योंकि देविलया के बड़े जैन मंदिर की वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० स० १७१८ ता० २ फरवरी) रिववार की प्रशस्ति में महारावत पृथ्वीसिंह और

<sup>(</sup>१) राठोड़ दुर्गादास का महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) के मन्त्री पंचोली बिहारीदास के नाम का वि॰ सं॰ १७७४ कार्तिक विद ६ (ई॰ स॰ १७१७ ता॰ १४ श्रक्टोबर) भोमवार का पत्र (वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ १६३-४)।

<sup>(</sup>२) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १०६३।

कुंवर पहाड़िसंह के नाम श्रंकित हैं। इससे पाया जाता है कि उक्त सम्वत् के माघ सुदि १३ तक तो उक्त कुंवर जीवित था। इसके बाद ही उसका उदयपुर में रहते समय देहांत होना संभव है।

महारावत के उत्तराधिकारी कुंवर पहाड़िसंह का उसकी विद्यमानता में वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१=) के लगभग देहांत हो गया, जिसका महारावत

(१) "वीरविनोद" (हितीय भाग, ए० १०६३) में जहां महारावत पृथ्वीसिंह के पुत्रों के नाम दिये हैं, वहां पदाइसिंह का नाम प्रथम श्रीर फिर उम्मेदसिंह, प्रासिंह, कल्याणसिंह श्रादि नाम दिये हैं। इससे पाया जाता है कि पहाइसिंह, महारावत का ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के यह वे की ख्यात का कथन इसके विपरीत है श्रीर उससे प्रासिंह का पृथ्वीसिंह के पीछे गदी बैठने का संदेह हो सकता है, इसिंबए "वीरविनोद" के लेखक ने (ए० १०६३ टिप्पण १ में) इस विपय को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत किया है। प्रासिंह के राजगदी पर बैठने का श्रन्य जगह उल्लेख नहीं भिलता। वस्तुतः पृथ्वीसिंह के बाद उसका पौत्र संप्रामसिंह, जिसको रामसिंह भी कहते थे, गदी बैठा था। उसके कुछ दानपत्र भी मिले हैं। समय कम को देखते हुए प्राप्तिंह का गदी पर बैठना सिद्ध नहीं होता।

बद्दे की ख्यात में कुंवर पद्मसिंह की पत्नी का नाम भी दिया है। उसमें पहाइसिंह का नाम पृथ्वीसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाइसिंह की पत्नी और उसके पुत्र संप्रामसिंह (रामसिंह) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात (पृ०१०) में पहाइसिंह को पद्मसिंह का पुत्र वतलाकर संप्रामसिंह (रामसिंह) को पहाइसिंह का पुत्र लिखा है, पर महारावत पृथ्वीसिंह के समय के वि० सं० १७६६ (ई० स० १७१२) को शिलालेकों में पहाइसिंह का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पहाइसिंह, पृथ्वीसिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेकों में खोदा गया। संभव है वि० सं० १७६६ (ई० स० १७१२) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेकों में खोदा गया। संभव है वि० सं० १७६६ (ई० स० १७१२) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का देहांत हो गया हो, तब उसके स्थान पर पहाइसिंह, जिसको बढ़वे की ख्यात में पृथ्वीसिंह का तीसरा पुत्र बतलाया है, प्रचलित प्रथा के श्रमुसार पद्मसिंह की की के दत्तक बिठलाकर प्रतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निर्वाचित किया गया हो। इस श्रवस्था में, जैसी कि प्रयाली है, वह पद्मसिंह का पुत्र भी लिखा जा सकता है; परन्तु जब तक यथेष्ट प्रमाण न मिले, इस संबंध में निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता।

महारावत का देहांत को बड़ा दु:ख हुआ श्रीर वह विशेष न जिया तथा वि० सं०१७७५ (ई० स०१७१८) में परलोक सिधारा।

"वीरिवनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में महारावत का देहांत वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) में दिया है, जो ठीक नहीं हैं; क्योंकि वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१८) तक उसके विद्यमान होने के कई लेख मिल चुके हैं, जो नीचे दिये गये हैं। उसके ६ राणियां थीं, जिनमें से एक विजयकुंवरी बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह की पौत्री और पद्मसिंह की पुत्री थीं। उसकी राणियों से पद्मसिंह, कल्याणसिंह, पहाड़सिंह, उम्मेदासिंह, गोपालसिंह और गुमानसिंह नामक ६ कुंवर तथा कल्याणकुंवरी, पद्मकुंवरी, श्रनूपकुंवरी, रत्नकुंवरी एवं सूरजकुंवरी नामक पांच पुत्रियां हुई ।

महारावत पृथ्वीसिंह के समय के कई दानपत्र श्रौर शिलालेख मिले हैं , जिनमें से कुछ इतिहास के लिए महारावत के समय के उपयोगी हैं । उनका सारांश यहां दिया जाता है—

(१) वि० सं० १७६४ श्राषाढ सुदि ६ (ई० स० १७० दता० १२ जून)

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़ने की ख्यात; पृ०६। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ०१०।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात पृ० ६। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ० १०। ''वीरविनोद'' (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में महारावत पृथ्वीसिंह के कुंवरों के नाम इस कम से दिये हैं—पहाड़सिंह, उम्मेदसिंह, पद्मसिंह, कर्याणसिंह और गोपालसिंह। उसमें गुमानसिंह का नाम नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात में महारावत की राणियों की संख्या केवल ६ दी है, जिनमें से चार राणियों के नाम और उनके वंश श्रादि बड़वे की ख्यात से मिलते हैं, बाक़ी नाम और उनके पितृकुल परस्पर नहीं मिलते। राजकुमारी रलकुंवरी तथा सूरजकुंवरी के नाम भी उपर्युक्त ख्यात में नहीं हैं। ख्यातों की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यह कहना कठिन हैं कि उनमें से किसका कथन सही है, पर यह स्पष्ट है कि श्रट्ठारहवीं शताब्दी तक बड़वे, भाटों को वास्तविकता का बिल्कुल ज्ञान नहीं था।

<sup>(</sup>३) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों श्रीर दानपत्रों की छापों में उसके समय

का विलाईखेडु गांव का दानपन्न, जिसमें उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा को प्रदान करने का उन्नेख है श्रीर उक्त दानपत्र में लेखक का नाम विद्या-शिरोमिण राय देकर शाह वर्डमान-द्वारा श्राक्षा होने पर उसके लिखे जाने का उन्नेख है।

- (२) वि० सं० १७६४ श्रापाट सुदि १४ (ई० स० १७०० ता० २१ जून) का मोरमर गांव का तास्रपत्र, जिसमें विद्या-श्रिरोमणि राय गोपाल को महारावत प्रतापसिंह-कथित उक्त गांव प्रदान करने का उन्नेख है एवं उसमें लेखक का नाम कोठारी लाला दिया है।
- (३) वि० सं०१७६६ कार्तिक सुदि१३(ई० स०१७१२ ता०३१ श्रक्टो-बर) का दानपत्र, जिसमें श्रमलावद गांव में वर्द्धमान के खेतों में से १८ बीघा ज़मीन जोशी नाथू को देने का उन्लेख हैं। इस दानपत्र का लेखक कोटारी किशन दिया है एवं इसपर जो उर्दू मुद्दर लगी हुई है, उसमें "बादशाह जहांदारशाह गाज़ी हि० स० ११२६" श्रीर "फ़िदबी पृथ्वीसिंद्द रावत राव" श्रंकित हैं।

का एक ताम्रपत्र वि॰ सं॰ १७६४ पौष विद का भी दिया है। उसमें महारावत पृथ्वीसिंह का जोशी किशना को ६१ बीघा ज़मीन जीमखेड़ा खेड़ी में रघुनाथ के यद्योपवीत में माता फाली (महारावत प्रतापसिंह की राणी)-द्वारा पुर्प्य देने का उल्लेख हैं; परंतु महारावत प्रतापसिंह के प्रसङ्घ में उपर ए॰ १८७ में वतलाया गया है कि वि॰ सं॰ १७६४ के ज्येष्ठ मास में जब बादशाह बहादुरशाह का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा ध्रजीतिसिंह और जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह देविलया होते हुए उदयपुर में पहुंचे उस समय महारावत प्रतापसिंह विद्यमान था। इस श्रवस्था में वि॰ सं॰ १७६४ के पौप विद में पृथ्वीसिंह देविलया का स्वामी नहीं हो सकता। इस श्रवस्था में उपर्युक्त ताम्रपत्र की वास्तविकता में सन्देह होना स्वाभाविक है।

(१) उपर्श्वक्ष ताम्रपत्र पर फ्रारसी श्रन्तरों में जो छाप खुदी हुई है, उसमें बादशाह जहांदारशाह का नाम देकर हि० स० ११२६ झंकित है और फ़िंदवी रावत राव पृथ्वीसिंह दिया है। जहांदारशाह हि० स० ११२४ (वि० सं० १७६६ = ई० स० १७१२) में बहादुरशाह की मृत्यु हो जाने पर श्रपने माह्यों को हराकर वादशाह हुआ, परंतु नो महीने बाद ही फर्छख़िस्यर ने उससे सल्तनत छीन ली। इस अवस्था में हि० स० ११२६ में जहांदारशाह बादशाह नहीं हो सकता। संभव है कि छाप में अंकित ६ का श्रद्ध ४ हो और उसको ६ पढ़ लिया गया हो। इस छाप को देखते हुए यह

- (४) वि० सं० १७६६ फाल्गुन सुदि ४ (ई० स० १७१३ ता० १८ फ़रवरी) का देवलिया के बड़े जैन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिसमें कुंवर पहाड़िलंह ग्रौर शाह वर्डमान के नाम ग्रंकित हैं तथा तेलियों को प्रत्येक पंचनी तिथि पालने (घानी न जोतने) की श्राङ्का दी गई हैं।
- (४) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० स०१७१ द्वा० २ फ़रवरी) का देवलिया के छोटे जैन मंदिर के वाहर का शिलालेख, जिसमें तेलियों को वर्ष भर में ४४ दिन तेल की घानी चलाने का निवेध किया गया है ।
  - (६) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (१७१ = ता०२ फ़रवरी) रविवार

श्रनुमान होता है कि महारावत पृथ्वीसिंह को 'रावत राव' का ख़िताब जहांदारशाह ने दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिन गया। फिर फर्रुख़िस्यर ने बादशाह बनने पर उक्क ख़िताब को बहाल रक्खा, जिससे फर्रुख़िस्यर द्वारायह ख़िताब मिलने की बात प्रसिद्ध हुई श्रोर इसी प्रसिद्धि के श्राधार पर उदयपुर के महारागा श्रिरिसिंह ने भी श्रपने वि॰ सं० १८२८ फाल्गुन विद ६ (ई० स० १७७२ ता०२७ क्ररवरी) गुरुवार के परवाने में उक्क ख़िताब महारावत पृथ्वीसिंह को बादशाह फर्रुख़िस्यर-द्वारा मिलने का समर्थन किया है (वीरविनोद; द्वितीय भाग; १०६४-१)।

- (१) संवत् १७६६ फागुन सुदि ५ महाराजश्री रावतश्रीप्रथी-( पृथ्वी ) सींघजी कुंत्रर श्रीपहाड्सीयजी वचनातुः । सुल शिलालेख की छाप से।
- (२) स्वस्त (स्ति) श्री संवत् १७७ [४] वर्षे माघ सुदि १३ रवी श्रीदेवगढ़नगरे महारावत श्रीप्रथी (पृथ्वी )सिंघजी विजेराज्ये साह रही श्रा जीवराज तथा पंच महाजन तेली श्रां पासे पुंन धर्म अर्थ पालाव्युं समस्त तेलीए राजी थई ने पाल्युं तेनी वगत १ पजुसणा सुतांबर दन । पजुसणा दीगंबर दन १०। १ उली २ चेत्र सुदि ७ थी दन । श्रासोज सुदि ७ थी दन ६। १ श्रठाई। श्रसाढ सुद ८ थी दन ८। जुमले दन ४४ श्रंके चुं श्रालीस । कोई घानी जोते [ते] श्रीजी[नो] खुंनी । ।

मूल शिलाखेख की छाप से।

की देविलिया के बड़े जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें शाह वर्षा के पुत्र शाह वर्द्धमान-द्वारा मिल्लिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है और महारावत पृथ्वीसिंह और उसके कुंवर पहाड़ासिंह के नाम दिये हैं। इससे प्रकट है कि वि० सं० १७७४ माघ मुदि १३ (ई० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी) तक तो उक्त कुंवर विद्यमान था।

- (७) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० स० १७१ प्रता० २ फ़रवरी) रिववार की देविलया के छोटे जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें देविलया- निवासी हूंबड़ जाति के मात्रेखर गोत्रीय अमात्य शाह रिह आ और उसके पुत्र जीवराज आदि का अपने कुटुंब-सिंदत मूलनायक पार्श्वनाथ का विंब स्थापित करने का उलेख हैं।
- (८) वि० सं० १७७४ मात्र सुदि १४ (ई० स० १७१८ ता० ३ फ़रवरी) का देविलया के छोटे जैन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिसमें पर्यूपणों अर्थात् अप्रमी, चतुर्दशी और आदित्यवार को शराब की महियां निकालने और शराव पिलाने का निषेध किया गया है 3।

<sup>(</sup>१) देखो उत्पर ए० २०४ टि० ३।

<sup>(</sup>२) "संवत् १७७४ वर्ष। शाके १६३६ प्रवर्त्तमान्ये। ऊत्तरा-यनगते श्रीसूर्ये। माहा मांगल्यप्रदे मासोत्तममासे। शुभकारिमाधगासे। शुक्लपद्ये। त्रयोदशतिथौ। रिववासरे। श्रीमन्मालवदेशे। काठल मंडले। राणाश्रीहमीरवंशिवभूषण्। महाराजाधिराज। महारावत श्रीप्रथिसिंघजी विजयराज्ये। श्रीमद्देवगढ़ नगर वास्तव्य। हुवड ज्ञातीय। लघुशाखायां। मात्रेश्वर गोत्रे "अमात्यपद घारि। साह श्री रिहन्त्रा "लघुश्राता। साहशी जीवराज। इत्यादि सकल कुटुंब युतेन। श्रीमद्देवगढ़ नगरे। मूलनायक श्रीविष्नहर पार्श्वनाथस्य विंव स्थापितं "।

मूल शिलालेख की छाप से।

<sup>(</sup>३) स्वस्त श्री संवत् १७७४ वर्षे । माहासु[द] १४ श्रीदेवगढ़ नगरे । महारावत श्रीश्रीप्रथीसिंघजी वजेराज्ये । साह रहीस्रा जीवराज !

(१) वि० सं० १७७४ मार्गशीर्ष विद १२ (ई० स० १७१८ ता० द नवंबर) का बांगाखेड़ी गांव का ताम्रपत्र, जिसमें उक्त गांव मेहता रंगदेव को देने का उन्लेख है। ताम्रपत्र में लेखक का नाम विद्याशिरोमणि का पुत्र गोपाल दिया है और मेहता द्वारिकादास, हारमेड़ राजसिंह और शाह जीवराज के द्वारा महारावत की श्राज्ञा होने पर उसके लिखे जाने का उन्लेख है। उसमें महारावत पृथ्वीसिंह को महाराजाधिराज, महाराज, महारावत श्रीर महारावतेंद्र लिखा है तथा उसके श्रंतिम भाग में उक्त महारावत की राणी वीरपुरी का पलथाणा में दस बीघा चेत्र देने का भी उन्लेख हैं।

महारावत पृथ्वीसिंह धर्मशील, दानी, उदार और विवेक-शील राजा था। मुग्नल साम्राज्य की स्थिति विगक्ती हुई देख उसने पुराने वैमनस्य को मिटाकर उदयपुर के महाराणा संत्रामसिंह से पुनः मेल बढ़ाया, जिससे उसकी नीतिञ्चता का परिचय मिलता है। उसने वर्ष में कई दिन मादक पदार्थ शराब की बिकी एवं शराब की भट्टी निकालने का निषेध किया था। इसी प्रकार उसने

तथा पंच माहाजने । कलाल पासे पुंन्यार्थे धरमार्थे। पलाव्युं । ते समस्त कलाले राजी थई न इं पाल्यु के तेनी बीगत बह ।। थोक ४ पलाव्या १ पजुसण सेतंबरी दिन ८ पालवा १ पजुसण दीगंबर दिन १० जुंमले दिन १८ । १ चउदस २४ स्त्राठम २४ वरस १ दन ४८ वरस १ ना दीतवार जे स्त्रावे ते पालवाणी विगते पले सही । दिन एतलामां हेइ कोई माटी गालइ । तथा दारु पावइ ते श्री जीनो खूंनी रूपीन्ना १५ भरे रही ।

मूल शिलालेख की छाप से।

<sup>(</sup>१) · · · · · · स्विस्त श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज श्रीमहाराव-[त] श्रीमहारावतेंद्र श्री प्रथ्वीसिंहजी बचनातु · · · · ।

मूल शिलालेख की छाप से।

वर्ष में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी। स्वभावत:
मुगलों की अधीनता उसको अप्रिय थी, क्योंकि देविलया राज्य के शाही
अधीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ था
और धरियावद का पैतृक परगना भी छूट गया था। इसिलिए अपने पिछले
समय में उसने शाहंशाह के प्रतिकृत आचरण करना आरंभ किया। अपने
पूर्वजों की मांति वह भी विद्वानों का आदर करता और निर्धाह के लिए
उन्हें जीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, जैसा कि
उसके दानपत्रों से प्रकट है। वादशाह फर्छ असियर के राज्यकाल में उसके
दिल्ली जाकर निशान, रावतराव का खिताब एवं टकसाल चलाने की
इजाज़त भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, परन्तु उसके समय में टकसाल प्रचलित होना पाया नहीं जाता । कुछ स्थल पर ऐसाभी लिखा मिलता
है कि रतलाम के राठोड़ों-द्वारा कोटड़ी में थाना स्थापित करने पर उसका

<sup>(</sup>१) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर श्रॉव प्रतापगढ़; पू० ८० । मेजर के० ৰী॰ অसैकिन-कृत ''गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ स्टेट'' ( ए॰ १६८ ) में महारावत पृथ्वी-सिंह के बादशाह शाहग्रालम बहादुरशाह की सेवा में पहुंचने पर उसका अच्छा सम्मान होने एवं ख्यातों के आधार पर उस (पृथ्वीसिंह )को उक्क वादशाह-द्वारा सिक्का बनाने का स्वत्व प्राप्त होने का उल्लेख हैं: परंतु कुछ स्थल पर महारावत पृथ्वीसिंह को बादशाह फरेख़िसयर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है। सीतामक राज्य के विद्याप्रेमी महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह, एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰ ने लिखा है कि उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वसनीय आधार नहीं मिलता। ऊपरी इष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि साम्राज्य के श्रधीन किसी भी राज्य को ऐसा अधिकार मिलना असम्भव है ( मालवा इन ट्रान्जिशन; ए० १२६ टिप्पण ४। मालवा में युगान्तर; पृ॰ १४० टिप्पण २ ) । सर जॉन माल्कम ने, जो भाज से लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व मालवे का उच्च श्रधिकारी था, परिश्रमपूर्वक मालवा के संबंध की सुविस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत के तत्कालीन गवर्नर-जेनरल मार्किस बांब हेस्टिंग्स के पास भेजी थी। उसमें बादशाह मुहम्मदशाह के समय महारावत सालिमासिंह का सिका बनाने की श्राज्ञा प्र.स करना लिखा है (पृ० २२४), पर यह कथन भी ठीक नहीं प्रतीत होता । सर माल्कम के समय महारावत पृथ्वीसिंह को शाहश्रालम श्रथवा फर्रुखिसगर-द्वारा सिका ढालने की आज्ञा होने की बात प्रसिद्ध न थी । यदि यह बात प्रसिद्ध होती

वहां के राठोड़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी हार होकर उनका नक़ारा महारावत के हाथ लगा, जो रणजीत नक़ारा कहलाता है और अब तक प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है ।

## संग्रामसिंह

महारावत पृथ्वीसिंह के कुंवर पहाड़िसंह का, जैसा कि ऊपर वत-लाया गया है, कुंवरपदे में ही परलोकवास हो गया था; श्रतएव उस-(पृथ्वीसिंह) का देहांत होने पर कुंवर पहाड़िसेंह महारावत की गदीनशीनी श्रीर मृत्यु का पुत्र संग्रामिंह, जिसको रामिंह भी कहते थे, वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१८) में देविलया की गद्दी पर वैठा; परंतु उसने श्रधिक समय तक राज्य नहीं किया

तो वह श्रपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख श्रवश्य करता । मुहम्मदशाह हि॰ स॰ ११३१ (वि॰ सं॰ १७७६ = ई॰ स॰ १७१६) में दिल्ली का स्वामी हुआ और हि॰ स॰ ११६१ (वि॰ सं॰ १८०४ = ई॰ स॰ १७४८) में उसकी मृत्यु हुई । प्रतापगढ़ का स्वामी महारावत सालिमसिंह वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४७) में गद्दी पर बैठा श्रीर वि० सं० १८३१ ( ई० स० १७७४ ) में परलोक सिधारा । ऐसी श्रवस्था में सालिमसिंह को महम्मदशाह-द्वारा सिका बनाने की श्राज्ञा मिलने की बात भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, नयोंकि सालिमसिंह महम्मदशाह का समकालीन न था। वस्तुतः साजिमशाही सिक्का, जिसकी बाबत उपर्युक्त वर्णन है, शाहग्रालम द्वितीय ( वि० सं १८१६-१८६३ = ई० स० १७४६-१८०६ ) के समय सन् ज़लुस २४ हि० स० ११६६ में महारावत सामन्तसिंह के समय प्रतापगढ़ में बनना आरंभ हन्ना, जिसपर शाहत्रालम का नाम होने श्रीर शाहत्रालम श्रीर सालिमसिंह नाम एकसा होने से वह 'शाहश्रालमशाही' के स्थान में 'सालिमशाही' प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि हम ऊपर पूर् १४ में बतला चुके हैं। यह संभव है कि शाहब्रालम दूसरे के समय महारावत सालिम-सिंह ने सिका बनाने की श्राज्ञा प्राप्त की हो। फिर उसका देहांत हो जाने से, जैसा कि सिक्के पर उन्नेख है, उक्न बादशाह के २४ वें सन् जुलूस में महारावत सांमतासिंह ने यह सिका जारी किया हो।

(१) कैंप्टेन सी० ई० येट, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; ए० ८०। मेजर के० डी० श्रर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६८। श्रीर वि० सं० १७७६ (ई० स० १७१६) में उसकी नि:संतान मृत्यु हो गई।

उसके समय के वि० सं० १७७६ श्रापाढ विद २ $^3$  (ई० स० १७१६ ता० २४ मई) श्रीर श्रापाढ विद  $^4$  (ई० स० १७१६ ता० २१ मई)

(१) श्री मन्महाराजाधिराज महारावतजी श्रीसंग्रामिसहजी वचनातु जोशी रोड़ाजी सुप( ख)रामजी जोग्य यत् पे ( खे ) त बीघा ६१ एकाणु श्री प्रथीसिंहजी तथा पहाड़िसंह दीघा छे जे मे त्रा चंद्रार्क यावत उदक त्राघाटे पाले दीघी। जेरा विगत वीघा ६० वर मंडल अरघोदये चंद्र ग्रहणे दीघा वीघा ३१ त्रमलावदे पहाड़ जी निभिच जोमले ६१ [ वीघा ] जेम दीबी ......। दुए साह जीवराज मेता द्वारिकादास लिषि( खि)तं विद्या शिरोमिण राय संवत १७७६ वर्ष ...... अपाढ़ विद २ .....

### मूल ताम्रपत्र की छाप से।

### मृत ताम्रपत्र की छाप से।

प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलाजेकों श्रीर ताम्रपत्रों की सूची में महारावत उम्मेदसिंह का संवत् १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ (ई० स० १७१६ ता० १४ मई) का एक ताम्रपत्र श्रीर बतलाया है; परंतु उसकी छाप श्रथवा प्रतिबिपि हमारे देखने में नहीं श्राई। ऐसी श्रवस्था में उक्क ताम्रपत्र की वास्तविकता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि वह ताम्रपत्र सही हो तो संवत् १७७६ (ई० स० १७१६) के श्रापाढ में संप्रामसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी नहीं हो सकता श्रीर उपर्युक्त दोनों ताम्रपत्र कृष्टिम उहरेंगे;



महारावत उम्मेद्सिंह

महारावत के समय के ताम्रपत्र के दो ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे पाया जाता है कि उपर्युक्त संवत् के आषाढ मास के पीछे उसका देहांत हुआ हो, जैसा कि ख्यातों में उल्लेख हैं ।

"वीरविनोद" में वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी श्रीर इसके छः मद्दीने बाद मृत्यु होने का उत्लेख हैं, जो ठीक नहीं है; क्योंकि वि० सं० १७७४ मार्गशीर्ष विद् १२ (ई० स० १७१८ ता० ८ नवंबर) का तो मद्दारावत पृथ्वीसिंह का ताम्रपत्र मिल चुका है, जिसका उत्लेख ऊपर श्रा गया हैं।

# उम्मेदसिंह

ऊपर लिखा जा चुका है कि महारावत संग्रामिंसह के कोई संतान नहीं थी। इसपर सरदारों ब्रादि ने उस( संग्रामिंसह )के पितृव्य उम्मेद-सिंह को, जो महारावत पृथ्वीसिंह का छोटा पुत्र राज्यप्राप्ति श्रौर देहांत था, वि० सं० १७७६ (ई० स० १७१६) में

परन्तु इन दोनों ताम्रपन्नों में उल्लिखित व्यक्ति विद्याशिरोमिण राय, शाह जीवराज श्रौर मेहता द्वारिकादास, महारावत संशामिसंह के समकाजीन थे। ऐसी स्थिति में विना किसी पुष्ट प्रमाण के इन दोनों ताम्रपन्नों की वास्तविकता में संदेह करना निर्मूख है।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की क्यात श्रौर वहां से श्राई हुई प्राचीन ख्यात में महा-रावत संग्रामसिंह की राणियों के नाम नहीं हैं श्रौर उपर्युक्त प्राचीन ख्यात ( ए० १० ) में उसकी बालक श्रवस्था में श्रविवाहित मृत्यु होना बतलाया है।

- (१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ०७ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ०१०।
  - (२) द्वितीय भाग, पृ० १०६३।
  - (३) देखो ऊपर पृ० २११, टि॰ १।
- (४) ''वीरविनोद'' (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में महारावत उम्मेदिसंह की गद्दीनशीनी का संवत् १७७४ (ई० स० १७१७) दिया है, जो ठीक नहीं है। वि० सं० १७७६ (ई० स० १७१६) के महारावत संग्रामसिंह के दानपत्र मिल चुके हैं, श्रतएव वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७) में उम्मेदिसंह का गद्दी पर बैठना संभव नहीं है।

राजगद्दी पर विठलाया । वह भी श्रिधिक समय तक राज्यसुल का उपभोग न कर सका श्रीर वि० सं०१७७६ (ई० स० १७२१) में उसकी मृत्यु हो गई।

प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों श्रीर ताम्रपत्रों की सूची में उस-(उम्मेदिसिंह) का सबसे पहला लेख बि० सं० १७७६ ज्येष्ट सुदि ७९ (ई०

महारावत के शिलालेख श्रीर दानपत्र स० १७१६ ता० १४ मई ) श्रोर श्रंतिम लेख वि० सं० १७७७ माघ विद ३०<sup>3</sup> (ई० स० १७२१ ता० १६ जनवरी) का दिया है। वि० सं० १७५७

श्राषाढ सुदि १४ (ई० स० १७२० ता० = जुलाई) के उसके ताम्रपन्न की छाप तथा उसी वर्ष के मार्गशीर्ष विद ४ (ता० = नवम्बर) बुधवार के ताम्रपत्र की प्रतिलिधि हमारे पास श्राई हैं, जिनसे उसका समय निश्चित करने के श्रितिरिक्त श्रीर कोई वृत्तांत झात नहीं होता ।

इसकी पुष्टि उक्त महारावत के वि॰ सं॰ १७७ म् श्रावया सुदि १३ (ई॰ स॰ १७२१ ता॰ २६ जुलाई) बुधवार के सेखड़ी गांव के गोसाई गंगागिरि के नाम के दानपत्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने और वहां यह दानपत्र किखाने का उन्नेख है।

- (२) देखो ऊपर ए० २१४, टि० २।
- (३) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची से ।
- (४) जोशी रोड़ा सुखराम के नाम बसाड़ में ३४ बीघा ज़मीन देने के संबंध के ताम्रपत्र की मूल छाप से ।
- (१) भाट फत्ता के नाम के महारावत उम्मेदसिंह के ताम्रपत्र की प्रतिखिपि से। तिथि श्रीर वार का मिलान करने पर उस दिन (मार्गशीर्ध विद १ को) बुधवार के स्थान में मंगसवार श्राता है।

<sup>(</sup>१) महारावत गोपालसिंह के सबसे पहले वि० सं० १०० वैशाल सुदि १ (ई० स० १७२१ ता० १६ अप्रेल ) के दानपत्र का प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची में उल्लेख हैं, जिससे स्पष्ट है कि वि० सं० १७७ ६ (ई० स० १७२१) के प्रारंभ में गोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हो चुका था।

वि० सं० १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ के ताम्रपन्न के संबंध में हम ऊपर श्रपना मत प्रकट कर चुके हैं।

महारावत उम्मेदांसंह दानी राजा था। उसने अपने अहप शासन-काल में कई व्यक्तियों को गांव और भूमि दी एवं भाट फत्ता को कुंवरपदे की सेवा में वेलाली गांव, जो पहले महारावत की राणियां और मेहडु रण्छोड चारण का था, देकर उसके एवज़ में रण्छोड़ को संचई गांव दिया था। उक्त महारावत ने पुष्कर-यात्रा के अवसर पर भूमिदान भी किया था। प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में उसके चार राणियां और एक कुंवरी अमृतकुंवरी होने का उक्लेख हैं

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर पृ० २१४, टि० २।

<sup>(</sup>२) पृ०७। ''जोधपुर राज्य की ल्यात'' (द्वितीय भाग, पृ० ११६) में लिखा है कि सीसोदिया उम्मेदसिंह जगतसिंहोत की राठोड़ पत्नी देवलिया छूट जाने पर जोधपुर चली गई । उसके दो पुत्र सालिमसिंह श्रीर खुमाणसिंह थे। महाराजा श्रजीतसिंह उस( उम्मेदिसिंह की पानी )का सहोदर भागिनी के समान श्राहर करता था। जब वि॰ सं॰ १९८१ त्राषाढ सुदि १३ (ई॰ स॰ १७२४ ता॰ २३ जून ) को महाराजा श्रजीतसिंह श्रपने पुत्र बख़्तसिंह-द्वारा मार डाला गया, तब उसके साथ उसकी जिन राणियों, सेवकों ऋदि ने श्रप्ति में जलकर प्राम् विसर्जन किये उनमें उम्मेदसिंह की पत्नी भी थी। उक्र ख्यात का यह कथन कहां तक ठीक है, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतापगढ़ राज्य की स्यातों से इसका समर्थन नहीं होता है। ''जोधपुर राज्य की स्यात'' का यह कथन कि उम्मेद्सिंह जगतिसंह का पुत्र था, निर्मूल है; कारण वहां जगतसिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुन्ना। प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात से पाया जाता है कि वहां के महारावत उम्मेदिसंह के राठोड़ कुल की तीन राणियां थीं। संभव है कि उसकी इन राणियों में से कोई जोधपुर जाकर भी रही हो। वहां ऐसी भी प्रसिद्धि है कि महारावत उन्मेदासिंह की मृत्यु के समय उसकी एक राग्गी केसरकुंवरी (कछवाहा राजावत कुशलिंह की पुत्री) अपने बालक-पुत्र स्मिलिमसिंह को प्राण्मय से कुछ लोगों के बहकाने पर जयपुर की तरफ़ लेकर चली गई । इसपर करवारापुरा के सरदार फ़तहां हं ह की सम्मति से उम्मेदां से का छोटा आई गोपालसिंह देवलिया राज्य का स्वामी हो गया । इससे तो यही निष्कर्ष निकलता

## गोपालसिंह

वि० सं० १७९ (ई० स० १७२१) मं श्रपने ज्येष्ठ श्राता उम्मेदिसंह
का परलोकवास होने पर महारायत गोपालांसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी
हुआ श्रोर उसी वर्ष उसने उदयपुर जाकर वहां के
महाराणा संग्रामिसंह (दूसरा) से मुलाक्रात कर
श्रपनी गद्दीनशीनी की रसम को सुदृढ़ कर लिया, क्योंकि कुछ कारणों से
उसको भगड़ा होने की श्राशंका थी।

है कि उम्मेदिसिंह का पुत्र सालिमिसिंह बाल्यावस्था के कारण राज्याधिकार से वंचित रहा और उसका चाचा गोपालिसिंह ( उम्मेदिसिंह का भाई ) कुछ सरदारों को मिलाकर राज्य का स्वामी बन बेटा।

मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत जोधपुर के राजाओं, राशिमों, कुंबरों, कुंबरियों श्रादि की नामाबजी की पुस्तक से पाया जाता है कि वि॰ सं॰ १७६१ भ्रापाद सुदि ह (ई॰ स॰ १७२४ ता॰ १६ ज्न ) को देवितया की एक राजकुमारी से जोधपुर में ही महाराजा अजीतिसिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ (चार) दिन बाद ही उक्र महाराजा अपने पुत्र बएतिसिंह के हाथ से मारा गया। अनुमान होता है कि वह उम्मेद-सिंह की ही कोई पुत्री हो, जिसका नाम बद्दे की ल्यात में अस्तकुंवरी दिया है।

(१) श्रीमहाराजाधिराज महारावतजी श्रीगोपालसींघजी बचनातु गुसाई श्रीगंगागिरजी जोग्य यत मोजे गाम १ सेखड़ी गांव मूमिहरा तथा टकरावद तीरेश गाम नाथूखेड़ी पहेली रावत श्रीप्रथीसिंघजी संवत् १७७३ रा जेठ सुदि १५ रे दिन चढावी जीरे बदले रावत श्रीगोपालसिंघजी उदेपुर पधारया मठे जदी गाम सेखड़ी कथकावल रहित लागट विलगट रहित उदक स्त्राघाट करे दीधी। मारा वंश रो कोई चोलपा करसी नहीं। स्वदत्तं परदत्तं वा ये हरन्ति वसुंघरा षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। दुए शाह चंद्रभाणाजी प्रेरक ठाकर फतेसिंघजी, लिखावत राव रिखबोडदासजी मामा रामचंदजी उदेपुर मांहे हुकम थी लिखायो। संवत् १७७८ सावण सुदि १३ वुधे

मूल ताम्रपत्र की प्रतिकिपि से ।

उन दिनों मुग्रल बादशाहत की स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही थी। फ़रुंखिसयर के सैयद बंधुओं-द्वारा बंदी बनाकर कठिन यातना देने के

भुगल बादशाहत की तत्का-लीन स्थिति उपरांत मरवा डालने से मुग़ल साम्राज्य को बड़ा धका लगा और चारों तरफ अराजकता फैल गई। सैयदों ने औरंगजेंब के वंशधरों में से ही

रफ़ीउद्दरजात श्रीर रफ़ीउद्दीला को कमशः दिल्ली के तक्ष्त पर बैटाया, किन्तु सात महीनों में ही वे दोनों व्याधिय्रस्त होकर काल कविलत हो गये। रफ़ीउद्दीला के समय कित्य व्यक्तियों ने श्रीरंगज़ेव के शाहज़ादे श्रकवर के पुत्र निकोसियर को श्रागरे में बादशाह बनाया, जहां वह कैंद्र था, परंतु इसमें उनको सफलता न हुई श्रीर सैयद वंधुश्रों ने वहां पहुंच निकोसियर को पुनः कैंद्र कर लिया तथा उसके सहायकों को दंड देकर श्रपना मार्ग निष्कंटक कर लिया। किर उन्होंने रफ़ीउद्दीला के निःसंतान मर जाने पर बहादुरशाह के शाहज़ादे जहांशाह के पुत्र रोशनश्रक्षतर को वि० सं० १७६ (ई० स० १९१६) में मुहम्मदशाह नाम रख बादशाह बनाया, परंतु सुव्यवस्था स्थापित न हो सकी। यह अवसर मरहटों को श्रपनी शक्ति बढ़ाने में बढ़ा लाभदायक सिद्ध हुआ और उनके उत्तरी भारत में श्राक्रमण होने लमे।

<sup>(</sup>१) रफ्रीउद्श्जात, बादशाह बहादुरशाह के तीसरे शाहजादे रफ्रीउरशान का पुत्र था। बादशाह फ्रवेंद्रसियर को बंदी बनाने के पीछे सैयद बंधुओं ने हि॰ स॰ ११३१ ता॰ ६ रबीउस्सानी (वि॰ सं॰ १७७४ फाल्गुन सुदि १० = ई॰ स॰ १७१६ ता॰ १८ फरवरी ) को उसको दिल्ली के तहत पर बिठलाकर उसका नाम ''शम्सुद्दीन स्रबुल्बरक़त रफ्रीउद्रजात'' रखा। तहतनशीनी के समय वह रोगप्रस्त था, जिससे तीन मास बाद ही उसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>२) रक्तीउद्देशित, रक्तीउद्दरजात का बड़ा भाई था । ता० २० रज्जब हि॰ १९३१ (वि० सं० १७७६ स्त्राषाढ विद ६ = ई० स० १७१६ ता० २६ मई) को वह ''शम्मुद्दीन रक्तीउद्देशिता मुहम्मद शाहजहांसानी'' नाम से दिल्ली का स्वामी हुन्ना स्त्रीर उसी वर्ष ता० ७ जिल्काद (प्रथम स्नाधिन सुदि ६=ता० ११ सितंबर) को उसका देहांत हुन्ना।

मालवे में मरहटों का सबसे पहला आक्रमण वि० सं० १७४६ (ई० स० १६६६) में बादशाह औरंगज़ंब की विद्यमानता में हुआ था, पर बह आक्रमण केवल शाही इलाके में लूट-मारकर दिल्ल सरहटों का उत्थान से बादशाह का ध्यान हटाने के लिए ही था। श्रीरंगज़ेब के जीवत-काल में दिल्ला में मरहटों के साथ की लड़ाइयां जारी रहीं और उसकी मृत्यु के साथ ही उनमें कमी आ गई। पश्चीस वर्ष से दोनों दल निरन्तर युद्ध कर रहे थे। अब उनका थक जाना स्वामाविक था। उन दिनों मरहटों में भी कुछ गृह-कलह उत्पन्न हो गया, पर वेशीन ही चेत गये। इसके विपरीत मुगल साम्राज्य में पेसी शिथिलता उत्पन्न हुई कि मुगल अपनी सत्ता को सुदृढ़ न कर सके। छत्रपति शिवाजी ने भारत में पुन: जिस हिन्दु-साम्राज्य की नींव डाली थी, उसको दृढ़ करने का वह उपयुक्त समय था; क्योंकि उन दिनों शिवाजी के संस्थापित सतारा राज्य के स्वामी शाह का मंत्री पेशवा वाजीराव बज़ाल योग्य व्यक्ति था। उसके समय में राजा शाह

<sup>(</sup>१) डॉ॰ रघुवीरसिंह; मालवा में युगांतर; ए॰ ६०-१। यह धाक्रमण नर-हटों के एक सेनापित कृष्णाजी सावंत ने किया था। उसके साथ उस समय पन्द्रह इज़ार सवार थे और नर्में इं। नदी पारकर वह धामुनी इलाक़े में लूट मारकर वाफिस चला गया।

<sup>(</sup>२) पेशवा जाति के बाह्यणा थे। श्रीरंगज़ेब की सृत्यु के बाद शाहज़ादे श्राज़मशाह ने मरहटा राजा शंभा के पुत्र शाहु को केंद्र से छोड़ दिया। फिर उसने सेना एकत्र कर सतारा पर श्रिधकार किया। तदनन्तर शाहु ने वि० सं० १०७१ (ई० स० १७१४) में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा (प्रधान) का पद दिया। उस-(बालाजी) ने राजा शाहू के समय श्रपने श्रिधकारों को बढ़ा लिया। वि० सं० १७७७ (ई० स० १७२०) में बालाजी की मृत्यु हुई श्रीर उसका पुत्र बाजीराव बल्लाल पेशवा बना, जिसने मरहटों का प्रभाव उत्तरी भारत में फेलाकर मालवा पर श्रिधकार किया श्रीर राजपूनाना तथा मुग़ल साम्क्रव्य पर मरहटों का श्रातंक स्थापित कर दिया। वि० सं० १७६७ वैशाख सुदि १ (ई० स० १७४० ता० १६ श्रप्रेल) को बाजीराव का देहांत होने पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिसने राजा शाहु के मरवे पर (जब रामराजा का पुत्र शिवाजी (दूसरा) कोल्हापुर से गोद श्राकर सतारा राज्य का स्वामी बना) पूना में रहना स्थिर कर प्रथक राज्य की स्रष्टि की श्रीर सतारा

केवल नःमभात्र का शासक रह गया और पेशवा का प्रताप इतना बढ़ा कि दिल्ली के मुग़ल बादशाह भी उसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पेशवा के सेनापित मल्हारगाव होल्कर, राणोजी सिंधियाँ और

पर शिवाजी का अधिकार रहा, परंतु वह सतारा के राजा को ही श्रयना मालिक मानता रहा ।

- (१) होत्कर राज-वंश के लिए इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। इस वंश में मल्हारराव होल्कर श्रद्धारहवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुन्ना। मल्हारराव होल्कर का जन्म वि० सं० १७४० (ई० स० १६६३) के लगभग हुन्ना। उसका वाल्यकाल बड़ी विपत्ति में गुज़रा। उसका पिता उसको छोटी श्रवस्था में छोड़कर मर गया था, इसलिए उसका पालन-पोषण उसके मामा नारायणराव के यहां हुन्ना, जिसको उदयपुर के महाराणा संग्रामिंह (दूसरा) की तरफ से बृहा की जागीर मिली थी। फिर वह श्रपने मामा के पास २४ सवारों की टोली का श्रक्तसर बना और बढ़ते-बढ़ते पेशवा के मुहप सेनापितयों में हो गया। उसने केवल दिल्ला भारत के युद्धों में ही नहीं बिल्क उत्तर भारत की श्रोक लड़ाइयों में समय समय पर बड़ी वीरता दिखलाई थी। मालवा में पेशवा का श्रधिकार होने पर उसको वहां एक बड़ी श्राय की जागीर मिली। श्रनम्तर उसने श्रपने वंशजों के लिए इंदौर राज्य की स्थापना की। वि० सं० १८२३ (ई० स० १७६६) में उसका देहांत हुन्ना। होल गांव में रहने से यह राजवंश होल्कर कहलाता है।
  - (१) सिंधिया वंश के राजा नागवंशी चत्रिय हैं। महाराष्ट्र में सिंदे गांव में निवास होने से वे सिंदे (सिंधिया) कहलाने लगे। इस वंश की एक कन्या का विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पौत्र राजा शाहू से हुआ था। मध्यभारत में ग्वालियर का विशाल राज्य सिंधिया के अधिकार में है, जिसका संस्थापक राणोजी सिंधिया था। प्रारंभ में वह पेशवा के छोटे नौकरों में था, परंतु धीरे-धीरे उच्च पद पर पहुंचा और पेशवा के प्रधान सेनापतियों में हो गया। उसने मालवा में मरहटा राज्य स्थापित करने में पूर्ण वीरता दिखलाई थी। वह पेशवा की तरफ से संपूर्ण अधिकारों के साथ दिल्ली के बादशाह के पास मेजा गया था, जहां उसने पेशवा और मुग़ल साम्राज्य के साथ होनेवाले संधिपत्र पर पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताचर किये थे। वि॰ सं० १८०२ श्रावण सुदि २ (ई० स० १७४१ ता० १६ छलाई) को छाजालपुर में राणोजी की मृत्यु हुई। किर उसका पुत्र जयग्रापा अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ, जिसको जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि॰ सं० १८१२ (ई० स० १७४१) में छल से मरवाया।

श्रोर श्रजीतासिंह को गुजरात का भार सौंपा गया। श्रजीतिसिंह तथा वादशाहों के बीच मन-मुटाव बना ही रहता था। श्रंत में वह इसी कारण से श्रपने छोटे कुंवर बक्ष्तिसिंह-द्वारा वि० सं० १७६१ (ई० स० १७२४) में मारा गया । िकर उसका ज्येष्ठ कुंवर श्रभयिसिंह जोधपुर राज्य का स्वामी हुश्रा, जो साम्राज्य-भक्त बना रहा। मुहम्मदशाह के समय वह गुजरात का स्वेदार भी बनाया गया , परंतु श्रपने कर्मचारियों की लूट-खसोट के कारण वहां सुज्यवस्था स्थापित न कर सका। िकर भी गुजरात की तरफ़ से मरहटों को उसने श्रागे नहीं बढ़ने दिया। वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०८) में उदयपुर, जयपुर श्रीर जोधपुर के नरेशों ने एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए संधि भी की ; किन्तु जयिसिंह की राजनैतिक

- (१) गुजरात की स्वेदारी महाराजा श्वजीतिसिंह को दि॰ सं॰ १७७१ (ई॰ स॰ १७१४) में मिली थी, श्रीर वह लगभग दो वर्ष श्रर्थात् वि॰ सं॰ १७७३ (ई॰ स॰ १७१६) तक वहां का स्वेदार रहा था (वंबई गैज़ेटियर; मा॰ १, खं॰ १, पृ० २६६)।
- (२) टॅाड; राजस्थान, जि॰ २, पु॰ ८४६-६७, १०२८-२६। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ २, पु॰ ११४। बीरविनोद; द्वितीय भाग, पु॰ ८४२।
- (३) महाराजा श्रभयसिंह वि॰ सं॰ १७८७ (ई॰ स॰ १७३०) में गुजरात का स्वेदार हुश्रा श्रोर वि॰ सं॰ १७६४ (ई॰ स॰ १७३७) तक वह सूबा उसके नाम पर रहा। वि॰ सं॰ १७६० (ई॰ स॰ १७३३) के पीछे उक्त महाराजा गुजरात में नहीं गया श्रोर उसके कर्मचारी भंडारी रत्नसी श्रादिही वहां का प्रवन्ध करते रहे (वीरविनोद; द्वितीय भाग, पु॰ ८४४-७)।
- (४) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि॰ २, पृ॰ ६०४-१। इस सन्धि का श्राश्य सुख्यतः उदयपुर की राजकुमारी का महत्व श्रमाखित करना था। मुग़ल बाद-शाहों के साथ कुछ राजपूताने के राज्यों ने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, जिस-पर महाराखा श्रतापिसंह ने जयपुर श्रादि राज्यों से विवाह-सम्बन्ध बन्द कर दिया। उसको पुनः जारी करने के लिए यह इक्षरारनामा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह से लिखवाया गया था। वस्तुतः इस संधिपत्र से कोई राजनैतिक महत्व सिद्ध नहीं हुआ श्रोर उदयपुर सथा जयपुर राज्य को इस इक्षरार के कारण जयसिंह की मृत्यु के बाद

ई॰ स॰ १७१३ फ़रवरी से ई॰ स॰ १७१७ न बंबर (वि॰ सं॰ १७६१-१७७४) तक रही थी (डॉ॰ रघुबीरसिंह; मालवा इन् ट्रान्जिशन; ए० ११-१०१)।

चालां से वह कागज़ का रही हुकड़ा ही रही। स्वार्थपरता श्रीर पारस्परिक वैमनस्य से जयपुर श्रीर जोधपुर के नरेश शीत्र ही उपर्युक्त संधि से पराङ्म् मुख हो गये प्वं पक दूसरे का विनाश चाहने लगे। उदयपुर का महाराणा उनके पारस्परिक वैमनस्य को मिटाने का प्रपत्न करता था, पर वह बढ़ता ही गया। इससे कहा जा सकता है कि राजपूताना के राज्यों में उस समय कोई राजा नेतृत्व के योग्य नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रापसी हैंप से राजपूताना के राज्यों की दशा हीन हो गई।

इस अशांतिमय वातावरण में छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व लुझ होने की पूरी संभावना थी। अस्तु, संगठन-शक्ति की भावता छोटे-छोटे

महारावत को धरियावद का परमना भिलना राज्यों में भी जागृत होकर वे बढ़े राज्यों का सहारा ढूंढने लगे। उदयपुर राज्य, प्रतापगढ़ राज्य के समीप होने एवं यहां के राजाओं के एक ही वंश के

होने के कारण उनमें कभी मेल और कभी कभी वैमनस्य भी हो जाता था; किंतु श्रापत्तिकाल के समय देविलया राज्य, उदयपुर राज्य को सहायता देकर अपने कर्त्तन्य का पालन करता था। इसके एवज़ में वहां के रावत को धरियावद की जागीर मिली थी, जो महारावत हरिसिंह के समय जाती रही। ऊपर वतलाया जा चुका है कि महारावत पृथ्वीसिंह ने उदयपुर राज्य से पुन: श्रपना राजनैतिक संबंध जोड़ा था श्रीर धरियावद का परगना पीछा मिलने की बात स्थिर हो गई थी, परंतु उक्त महारावत श्रीर उसके कुंवर का देहांत हो जाने एवं वदां उसके दो उत्तराधिकारियों के थोड़े समय तक ही राज्य करने से धरियावद का परगना नहीं मिल सका था। महारावत गोपालसिंह ने राज्यासन पर बैठते ही पुन: धरियावद का परगना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न श्रारंभ किया श्रीर श्रपने कुंवर सालिमसिंह को उदयपुर भेजा । इसी प्रकार उसने पेशवा बाजीराव का श्रभ्युदय देख उससे

दुःखदायी परिणाम भोगना पदा, जिसका हम उदयपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप से उन्नेख कर चुके हैं।

<sup>(</sup>१) ''बीरविनोद'' (द्वितीय भाग, पृ०१०६३) में उपर्युक्त धरियावद का परगना

भी मित्रता कर ली<sup>3</sup>, क्योंकि देवलिया राज्य मालवे से मिला हुआ होने से उसको मरहटों से भी अच्छा सम्बन्ध रखने की आवश्यकता थी।

वि॰ सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में डूंगरपुर के महारावल रामिंस का देहांत होने पर उसका कुंवर शिवसिंह वहां की गद्दी पर महारावत का डूंगरपुर से वैद्या । उस समय उदयपुर राज्य की सेना ने महाराया की सेना का वेरा डूंगरपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया श्रीर चार उठवाना लाख रुपयों श्रादि का रुका लिखवाकर वहां से लौटी । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि महाराया की सेना के डूंगरपुर को घेर लेने पर महारावत गोपालसिंह ने महाराया की सेना के श्रादिमयों से बात-चीत कर वहां का घेरा उठवाया । इस कथन का समर्थन उदयपुर श्रीर डूंगरपुर राज्य की ख्यातों से नहीं होता, परन्तु यह संभव है कि महाराया संग्रामसिंह (दूसरा) श्रीर उक्त महारावत

का श्रच्छा संबंध होने से उसने डूंगरपुर के स्वामी शिवसिंह तथा महा-

राए। के बीच संधि करवाकर वहां का घेरा उठवा दिया हो।

महाराणा श्रिसिंह (वि० सं० १८१७ से १८२६ = ई० स० १७६१ से १७७३) के राज्य-काल में महारावत सालिमसिंह को मेवाड़ के गृह-युद्ध के समय की गई सेवा के उपलच्य में मिलने का उल्लेख है, परंतु यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि वहां महारावत पृथ्वीसिंह को मिली हुई 'रावत-राव' की उपाधि प्रयोग में लाने की महाराणा श्रिसिंह की सनद तो दी गई, किंतु धिरयावद परगने की कोई सनद नहीं दी श्रीर न धिरयावद परगना मिलने का सम्वत् श्रीर मास दिया है। यदि वस्तुतः धिरयावद का परगना सालिमसिंह को मिला होता तो उसकी सनद श्रवश्य उद्धत की जाती एवं वर्ष तथा मास भी दिया जाता। हमारा श्रनुमान है कि मेवाड़ में महाराणा श्रिसिंह के समय होनेवाले गृह-युद्ध के कई वर्ष पूर्व धिरयावद का परगना महारावत गोपालिसिंह को मिल जुका था, जिसके कारण ही गोपालिसिंह ने उद्यपुर में विशेष रूप से श्राना-जाना जारी

- (१) वीरविनोदः; द्वितीय भाग, पृ० १०६३।
- (२) वही; द्वितीय भाग, पृ० १०११।
- (३) वही; द्वितीय भाग, पृ० १०६३। २६

महारागा संग्रामसिंह से श्रपने छोटे कुंवर माधवसिंह को दिलवा दिया था।

(१) बीरविनोदः हिनीय भाग, ए० १०४-१। मालवा में रामपुरा चंद्रावत सीसोदियों का प्राचीन स्थान है। मालये के मुलतान होशंग के समय इस टिकाने की स्थापना हुई श्रीर बहुत समय तक इसका वहां के सुलतानों से संबंध रहा । फिर मेवाह के उस्कर्ष के विक्लो समन में यहां के स्वामी मेवाइ राज्य के श्रधीन हो गये श्रीर राव दुर्ग-भान ने कई युद्धों में महाराणा उदयसिंह का साथ दिया। जब वि॰ सं॰ १६२४ ( 🕏० स॰ १४६७ ) में बादशाह अकबर की चिनौंड पर चढ़ाई हुई उस समय वह रामपुरा पर भी शाही आक्रमण होने के भय से चित्तींक में चला गया था । तदनंतर उक्क दुवी पर श्रकवर का श्रधिकार हो जाने पर दुर्गभान ने भी शाही श्रधीनना स्थीकार की और बादशाह शकवर से लगाकर मुहस्मदशाह तक दुर्गभान एवं उसके वंशधर साम्राज्य के भक्र रहे तथा युद्ध के श्रवसरों पर उन्होंने मुसलमान बादशाहीं को पूरी सहायता पहुं-चाई। बादशाह श्रीरंगज़ेव के समय दुर्गमान के वंशज गोपालसिंह ने, जब वह वाद-शाह ) दिचया में मरहटों की सेना से लड़ने में ध्यस्त था, श्रव्या पराक्रम दिखलाया था । शाही नौकरों के बहकाने से उस( गोपालसिंह )के पुत्र स्वसिंह ने इस्बाम अर्म स्वीकार कर लिया । इसपर बादशाह ने उसका नाम इस्लामराां रखकर रामपुरा का नाम इस्लामपुरा कर दिया। इस गड़बड़ी में रव्यसिंह को रामपुरा से निकालने के जिए गोपालसिंह ने बहुत कगड़ा किया और उदयपुर के महाराणा अमरसिंह ( वूसरा ) को भी श्रपना सहायक बनाया । जहांदारशाह के समय रत्नसिंह शाही सेना से लदकर मारा गया। तब गोपालिंग्ह ने वहां पर पुनः अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की । इसी बीच महाराणा संग्रामसिंह( दूसरा )ने वह इलाका बादशाह फ्रर्रंद-सियर के समय अपने अधिकार में लेने का प्रयक्ष कर उक्र बादशाह से रामपुरे का ान अपने नाम करा लिया । फिर उसने सेना भेजकर अपनी अधीनता में रहने के ्रतार पर आधा इलाक़ा चंद्रावतों के पास रहने दिया झौर आधा अपने ख़ालसे में ्रिमिलाकर वहां के प्रबंध के लिए राठोड़ दुर्गादास को नियत किया । फिर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाक्ना महाराया से वि० सं० ३७८६ ( ई० स० १७२६ ) में भ्रपने छोटे पुत्र माधवसिंह (जो महाराजा का भानजा था) के नाम लिखवा लिया। जयसिंह की मृत्यु पर जयपुर के राज्य की प्राप्ति के लिए मेवाक राज्य ने कई बार माधवसिंह की सहायतार्थ सेना रवाना की, जिसमें मरहारराव होल्कर आदि भी थे। भ्रंत में ईश्वरीसिंह की मृत्यु पर माधवसिंह जयपुर का स्वामी हुन्ना। फिर भी उसने रामपुरा पर भ्रपना श्रधिकार कुछ दिनों तक श्रौर बनाये रखा और वि० सं० १८१७ (ई॰ स॰ १७६०) के श्रास पास वह ठिकाना मल्हारराव होल्कर को जयपुर पर अधि-कार कराने के एवज़ में दे दिया।

मांडू पर अधिकार करने के थोड़े ही दिनों पीछे जयसिंह मालवे का कार्य श्रपूर्ण छोड़कर श्रपनी राजधानी को लौट गया श्रोर साम्राज्य एवं श्रन्य कार्यों में व्यस्त हो गया, किन्तु मरहटों के साथ उसकी बात-चीत चलती रही। उसका कुछ परिणाम निकलनेवाला ही था कि इसी बीच उसके स्थान पर महस्मद बंगश वहां का सुबेदार वना दिया गया । उधर मरहटों ने जब जयसिंह के साथ जारी की हुई बात-चीत का परिणाम न निकलता देखा और मुहम्मद बंगरा की कार्यवाहियां अपने विपरीत समभीं तो पुनः मालवे पर आक्रमण जारी कर दिये, जिससे वहां की स्थित गंभीर हो गई और उसे महम्मद बंगश सम्हाल नहीं सका: क्योंकि शाही दरबार से उसको यथेष्ट सहायता नहीं मिली तथा निजाम श्रादि श्रन्य शाही श्रमीरों ने भी (जिन्होंने उसको सहायता देने का करार किया था) अवसर आने पर मौन साध लिया। श्रंत में वि० सं० १७८६ (ई० स० १७३२) में तीसरी बार पुनः जयसिंह मालवे का सुबेदार बनाया गया । फ़रवरी मास में, जब जयसिंह मंदसोर के पास ठहरा हुआ था, होल्कर श्रौर सिंधिया ने उस( जयसिंह )को घेर लिया। यह समाचार सुनकर वादशाह ने स्वयं सेना के साथ मालवे की तरफ़ प्रस्थान कर दिया, जिसका संवाद पाने पर जयसिंह के साथी राजपूतों का भी उत्साह बढ़ गया और वे मरहटों के मुकाबले को श्रागे बढ़े। फिर मल्हारराव होल्कर श्रौर जयसिंह के बीच छोटा सा युद्ध भी हो गया, जिसमें मल्हारराव होल्कर को वहां से हट जाना पड़ा। जयसिंह ने होल्कर का पीछा किया, परंतु उसकी कुशलता से वह-( जयसिंह ) स्वयं धिर गया । बादशाह तब तक राजधानी से थोड़ी दूर? श्रागे बढ़ा था श्रौर सहायक सेना भी उस समय तक न पहुंची थी ) एव विवश होकर उस( जयसिंह )को मरहटे सेनापितयों से री. वंशभा-प्रस्ताव चलाना पड़ा । निदान दो किश्तों में पांच लाख रुपये लेकर मालवा

<sup>(</sup>१) डॉ॰ रघुवीरसिंह; मालवा इन ट्रांजिशन; पृ॰ २२४। मालवा में युगान्तर; पृ॰ २४४।

उसी वर्ष के नवंबर मास में वज़ीर कमरुद्दीन ने मरहटों को दबाने के लिए मालवे की खोर प्रस्थान किया और दुसरी तरफ़ से खानदौरां भी जिसमें आवण मास में सब राजाओं का एकत्र होना लिखा है और ''वीरविनोद'' तथा कर्नल टॉड ने भी वि॰ सं॰ १७६१ का आवण मास ही दिया है।

- (१) यह एतमादृहीला मुहम्मद श्रमीनद्रां का पुत्र श्रीर निज्ञामुन्मुरुक श्रासक्ष-जाह का भनीना था। इसका श्रमली नाम मीर मुहम्मद फ्राजिल लिखा मिलता है। बाद-शाह मुहम्मदशाह ने निज्ञामुन्मुन्क चिनक्रलीचरां श्रासक्षणह के बज़ीर का पद परिखाग करने पर वि० सं०१०४९ (ई० स०१०३५) में इसको श्रपना बज़ीर बनाया श्रीर एतमा-दुहीला नवाब कमरुदीनरमं बहादुर नसरतजङ्ग की उपाधि से विभूधित किया। वि० सं० १८०४ चैत्र विद ८ (ई० स०१०४८ ता०११ मार्च) को मुहम्मदशाह के राज्य काल में श्रहमदशाह श्रव्दाली (दुरीनी) के श्राक्रमण के समय सर्हिद के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। "मेमोर्स्डम श्रान इंडियन स्टेटस नथा प० वेदी वेन्द्र इत "रालिंग चीप्रस, नोबल्स एंड ज़मीदास श्रांव इंडिया" श्रादि पुस्तकों में हैदराबाद के निज्ञाम को उपश्रेक बज़ीर कमरुदीन का वंशधर लिखकर उसका उपनाम चिनक्रलीचलां लिखा है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि श्रधिकांश स्थलों पर उसे चिनक्रलीचलां का ही वंशज बतलाया है, जिसका उपनाम निज्ञामुन्मुल्क था।
- (२) जानदौरां का पूरा नाम अन्दुलसमंद्रां था और इसकी पूरी उपाधि "नवाय शम्सुद्दीला बहादुरजंग" थी। यह स्वाजा श्रन्दुलकरीम का पुत्र था। बादशाह भीरंगतेय के समय इसने प्रारंभ में छः सौ सवारं। का मंसव पाया, जो बदते बदते पंद्रह सौ सवारी तक पहुंच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार बनाकर "श्रली जंग" का श्रिताय दिया । फ़रुंशिसियर के समय यह लाहोर का सुबेदार था। जब उक्र बादशाह ने सिग्वों के विरुद्ध इसको सेना देकर भेजा, तब इसने सिक्खों को परास्त कर बंदा बैरागी को क्रेंद्र किया। मुहन्मदशाह के समय यह मुखतान का स्वेदार बनाया गया श्रीर इसको 'श्रमीकृत्उमरा शम्मुदौला'' की उपाधि मिली। वि॰ सं॰ १७६६ (ई॰ स॰ १७३६) में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई के समय यह मारा गया । यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पत्तपाती एवं साम्राज्य का भी भक्र रहा। मरहटों का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था श्रीर वस्तुतः बाजीराव बहाज को मालवे की सुबेदारी इसकी सिफ़ारिश से ही मिली थी । शाही श्रमीर निज्ञामुल्मुल्क श्रासफ्रजाह, वज़ीरुल्मुल्क कमरुद्दीनत्वां, बुद्दांनुल्मुल्क, सन्ना-दतलां भादि के श्रनेक्य, राजपूत राजाश्रों की महत्वाकांचा तथा राज्य-वृद्धि की लाजसा एवं मरहटों का उत्कर्प देख यह बार बार समसौते की चेष्टा किया करता था; क्योंकि उस समय सजतनत की हाजत कमज़ोर थी।

भरहटों से समभौते के लिए देवलिया के समीप एकत्र होने की विफल योजना मरहटों को दवाने के लिए आगे वढ़ा, जिसके साध सवाई जयसिंह, कोटा का महाराब दुर्जनसाल, जोधपुर का महाराजा अभयसिंह आदि भी विद्य-मान थें। मरहटा-दल ने शाही सेना को घेरकर

रसद का मार्ग रोक दिया और कोटा, बूंदी की तरफ़ होते हुए उन्होंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लुट मार आरंभ की । छ: मास तक शाही फ़ौज मरहटों की सेना का पीछा कर उसकी दवाने में व्यस्त रही, परंतु इससे मरहटों की गिंद न हुई। उनका सैन्य-संगठन और परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ौज बिर गई और उसकी बडी हानि हुई। श्रंत में महाराजा जयसिंह के परामर्श के श्रानुसार स्नानदौरां ने उस समय सिंधिया और होत्कर से संधि कर चौध के बाईस लाख रुपये देना स्वीकार किया। कर्नल टॉड-कृत "राजस्थान" में महाराखा जगतसिंह (दूसरा) का ऋपने मन्त्री बिहारीदास के नाम वि० सं० १७६१ म्राभ्विन (ई० स० १७३४) में भेजा हुन्ना पत्र दिया है, जिससे प्रकट है कि महाराणा ने इस अवसर पर आश्विन मास के पूर्व ही अपने मन्त्री पंचोली बिहारीदास को ससैन्य भेज दिया था। इस पत्र में उसने लिखा था-"मरहटों का मामला अञ्छी तरह से तय किया जाय एवं इस संबंध में विचार-विमर्ष के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होना स्थिर हो तो देवलिया के समीप एकत्र होता बुद्धिमानी नहीं होगी। तुम अपने साथ की सेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी। रामपुरा का कार्य गत वर्ष की भांति तय किया जाय और दौलतर्सिह को

<sup>(</sup>१) वंशभास्कर; चतुर्थं भाग, ए० ३२२७। जोघपुर राज्य की ख्यात; जि॰ २, ए० १४४। मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३१। मालवा में युगान्तर; ए० २६२।

<sup>(</sup>२) मालवा इन ट्रांजिशन: ए० २३२। मालवा में युगान्तर; ए० २६३।

<sup>(</sup>३) ''वंशभास्कर'' (चतुर्थं भाग, पृ॰ ३२२४-२६) से पाया जाता है कि यह परमार जाति का राजपूत श्रोर महाराणा का सरदार था। संभव है कि यह महाराणा की तरक से मरहटों के पास वकील के रूप में रहता हो।

उसी वर्ष के नवंबर मास में बज़ीर कमरुद्दीन ने मरहटों को दबाने के लिए मालवे की खोर प्रस्थान किया और दुसरी तरफ़ से खानदोरां भी जिसमें श्रावण मास में सब राजाओं का एकब होना लिखा है और ''वीरविनोद'' तथा कर्नल टॉड ने भी वि० सं० १७४१ का श्रावण मास ही दिया है।

- (१) यह एतमादुरीला मुहम्मद अमीन्यां का पुत्र और निज्ञामुल्मुक्क श्रासक्ष-जाह का भनीजा था। इसका असली नाम मीर मुहम्मद फाज़िल लिखा मिलना है। बाद-शाह मुहम्मद्शाह ने निज्ञामुल्फ चिनक्रलीच्यां आयक्षणा कृतिर का पद परिखाग करने पर वि० सं०१ १११ (ई० स०१ १३५) में इसकी अपना वृत्तीर बनाया और एतमा-दुदीला नवाब कमरुदीन्यां बहादुर नसरतजङ्ग की उपाधि से विभूषित किया। वि० सं० १ ८०४ चेत्र बदि ६ (ई० स०१ १४८ ता०१ १ मार्च) को मुहम्मदशाह के राज्य-काल में अहमदशाह अब्दाली (दुरीनी) के आक्रमण के समय सर्वाद के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। "मेमोरंडम ऑन इंडियन स्टेटस तथा ए० वेदी वेल् कृत "रुलिग चीहस्स, नोबल्स एंड ज़मीदार्स ऑन् इंडिया" आदि पुस्त की में ईदराबाद के निज्ञाम को उपश्रुक्त बज़ीर कमरुदीन का वंशधर लिखकर उसका उपनाम चिनक्रलीच्यां का ही वंशज बतलाया है, जिसका उपनाम निज्ञामुल्मुक्क था।
- (२) ख़ानदौरां का पूरा नाम श्रव्दुलसमंद्रखां था श्रीर इसकी पूरी उपाधि "नवाव शम्सुद्दोला बहादुर नंग" थी। यह स्वाना श्रव्दुलकरीम का पुत्र था। बादशाइ भीरंगज़ेय के समय इसने प्रारंभ में छः सौ सवारी का मंसव पाया, जो बढ़ते बढ़ते पंद्रह सौ सवारों तक पहुंच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार बनाकर 'श्राली तंग'' का ज़िताब दिया । फ़र्म्ज़िसियर के समय यह लाहोर का सुबेदार था। जब उक्र बादशाह ने सिखों के विरुद्ध इसको सेना देकर भेजा, तब इसने सिक्खों को परास्त कर बंदा बैरागी को क्रेंद्र किया। मुहन्मदशाह के समय यह मुखतान का स्वेदार बनाया गया श्रीर इसको 'श्रमीकन्उमरा शम्म्हीला" की उपाधि मिली। वि॰ सं॰ १७६६ (ई॰ स॰ १७३६) में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई के समय यह मारा गया । यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पश्चपाती एवं साम्राज्य का भी भक्त रहा । मरहटों का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था और वस्तुतः बाजीराव बल्लाल को मालवे की सुवेदारी इसकी सिफ़ारिश से ही मिली थी। शाही श्रमीर निज्ञामुल्मुल्क श्रासफ्रजाह, वज़ीरुल्मुल्क कमरुद्दीनखां, बुर्हानुल्मुल्क, सन्ना-दतलां भादि के श्रनेक्य, राजपूत राजाश्रों की महत्वाकांचा तथा राज्य-वृद्धि की लालसा एवं मरहटों का उत्कर्ष देख यह बार बार समभौते की चेष्टा किया करता था; क्योंकि उस समय सजतनत की हाजत कमज़ोर थी।

मरहटों से सममौते के लिए देवलिया के समीप एकत्र होने की विफल योजना मरहटों को दबाने के लिए श्रागे बढ़ा, जिसके साथ सवाई जयसिंह, कोटा का महाराब दुर्जनसाल, जोधपुर का महाराजा श्रमधसिंह श्रादि भी विद्य-मान थे<sup>9</sup>। मरहटा-दल ने शाही सेना को घेरकर

रसद का मार्ग रोक दिया श्रोर कोटा, बूंदी की तरफ़ होते हुए **उ**न्होंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लूट-मार श्रारंभ की । छः मास तक शाही फ़ौज मरहटों की सेना का पीछा कर उसको द्वाने में व्यस्त रही, परंतु इससे मरहटों की गिंद नं हुई। उनका सैन्य-संगठन और परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ौज विर गई और उसकी बड़ी हानि हुई। श्रंत में महाराजा जयसिंह के परामर्श के श्रानुसार स्नानदौरां ने उस समय सिंधिया और होल्कर से संधि कर चौथ के बाईस लाख रुपये देना स्वीकार किया। कर्नल टॉड-कृत "राजस्थान" में महाराखा जगतिसंह (दूसरा) का अपने मन्त्री बिहारीदास के नाम वि० सं० १७६१ ऋाश्विन (ई० स०१७३४) में भेजा हुआ पत्र दिया है, जिससे प्रकट है कि महाराणा ने इस अवसर पर आश्विन मास के पूर्व ही अपने मन्त्री पंचोली बिहारीदास को ससैन्य भेज दिया था। इस पत्र में उसने लिखा था—"मरहटों का मामला श्रच्छी तरह से तय किया जाय पवं इस संबंध में विचार-विमर्ष के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होना स्थिर हो तो देविलिया के समीप एकत्र होना बुद्धिमानी नहीं होगी। तुम अपने साथ की सेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी। रामपुरा का कार्य गत वर्ष की भांति तय किया जाय और दौलतासिंह को

<sup>(</sup>१) वंशभास्कर; चतुर्थं भाग, ए० ३२२७। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ २, ए० १४४। मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३१। मालवा में युगान्तर; ए० २६२।

<sup>(</sup>२) मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३२। मालवा में युगान्तर; ए० २६३।

<sup>(</sup>३) ''वंशभास्कर'' (चतुर्थं भाग, पृ॰ ३२२४-२६) से पाया जाता है कि यह ,परमार जाति का राजपूत श्रोर महाराखा का सरदार था। संभव है कि यह महाराखा की तरफ़ से मरहटों के पास वकील के रूप में रहता हो।

कह दिया जाय कि फिर पेसा अवसर न हो।" इससे अनुमान होता है कि मरहटों का उपद्रव देविलया राज्य के निकट तक पहुंच गया था और संभव है कि वह मरहटी सेना के आवागमन के कारण उपद्रवों से सुरिच्चत न हो एवं मरहटों तथा राजा लोगों के परामर्श के निमित्त देविलया के आस-पास एकत्र होने से उक्त राज्य तथा वहां की प्रजा को कृष्ट होने की संभाधना हो।

बादशाह की तरफ़ से मालवे में मरहटों की गति रोके जाने और चौथ की वस्तूली के स्वत्व की बाबत कोई बात तय न होने से पेशवा बाजीराव

पेशवा के राजपृताना में पहुंचने पर महारावत का उसके पास जाना किसी भी दशा में मालवे के संबंध में सम्मानपूर्ण समभौता करने को उत्सुक था । उसने इसके लिए उदयपुर श्रौर जयपुर के राजाश्रों को अपनी

श्रोर मिलाकर कोई मार्ग निकालना चाहा। वैसे तो उक्त दोनों राज्यों का मरहटों से मेल था, पर क्रियारमक रूप से वे मरहटों का साथ न देते थे। कहा जाता है कि शाही दरवार में मरहटों से मिलायट रखने की सवाई जयसिंह की पूर्ण शिकायत हो रही थी, इसिल ए उसको शाही दरवार से घृणा हो गई श्रीर वह मरहटों को उकसाने लगा। फलतः पेशवा ने इस श्रवसर से लाभ उठाने के लिए श्रपनी माता को, जो गया श्रादि की यात्रां के हेतु जानेवाली थी, मार्ग में उदयपुर तथा जयपुर के राजाश्रों के पास भेजना स्थिर किया श्रीर वि० सं० १७६२ (ई० स० १७३४) में महाराणा के वकील जयसिंह शकावत के साथ उसको रवाना कर उस (जयसिंह) को श्रादेश दिया कि वह महाराणा से निवेदन कर

सवाई जयसिंह को कहलादे कि वह शाही इलाक़े में राहदारी श्रीर तीर्थ

<sup>(</sup>१) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, ए० ४६१-२।

<sup>(</sup>२) जयसिंह शक्रावत मेवाद में पीपिलिया के ठिकानेवालों का पूर्वज था। उसके पिता शक्रावत बाघसिंह को महाराया संग्रामसिंह (द्वितीय) ने छुत्रपति राजा शाहू की सहायतार्थ भेजा था। शाहू के यहां बाघसिंह का बदा सम्मान था। उसकी मृत्यु के बाद जयसिंह वहां रहकर महाराया की तरफ्र से राजदूत का कार्य करता था।

बादशाह के इशारें से ज्योंही महाराजा सवाई जयसिंह का निमन्त्रण पहुंचा, वह कार्तिक सुदि ४ (ता० ६ अक्टोवर ) को पूना से रवाना

( ई॰ स॰ १७३= ता॰ ६ जनवरी ) को मालवें का सारा श्रधिकार पंशवा को सोंप देनें की बात स्थिर हुई; परन्तु उन दिनों नादिरशाह के भारत पर प्राक्तमण करने की आशक्का बढ़ रही थी। इसलिए इस समभौते को कियात्मक रूप नहीं दिया जा सका श्रीर लिखित रूप से बादशाह की भी स्वीकृति नहीं हुई। इसी बीच वाजीराव पेशवा की वि० सं० १७६७ ज्येष्ट विद ११ (ई॰ स० १७४० ता० १० मई) को मृत्यु हो गई श्रीर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना । इस गङ्बई। के कारण बादशाह का विचार बदल गया थ्रौर निज्ञामुन्मुन्क श्रासक्षजाह के प्रस्ताव करने पर उसका चचैरा माई अज़ीमुद्धा वि० सं० १७६० (ई० स० १७४०) के लगभग मालवे का सूबेदार बनाया गया, जिससे पुनः मालवा से मरहटों के सब श्रधिकार उठ जाने की संभावना दीख पदी, जिसका विरोध करने के लिए पेशवा ने पृथक्-पृथक् रूप से उत्तर भारत में अपने विभिन्न दलों को स्वाना किया। बादशाह ने शम्सुदोला आज्ञमणां और सवाई जयसिंह को मरहटों के मुकावले के लिए भेजा, किंतु शाही सेना की इतनी समता नहीं थी कि वह मरहटा-दल्ल से जमकर मुक्तायला करती । निदान वादशाह की प्राज्ञानुसार सवाई जयसिंह ने मरहटों से पुनः बात-चीत जारी की । अन्त में सब्तनत के सम्बन्ध के कार्यों में इस्तचेप न करने और चौथ उगाइने का दावा पेशवा के छोड़ने पर गुजरात श्रीर मालवा प्रांत का समस्त श्रधिकार शाही फ्ररमान-द्वारा वि॰ सं॰ १७६८ भाद्रपद सुदि म ( ई॰ स॰ १७४१ ता॰ ७ सितम्बर ) को पेशवा बालाजी बाजीराव को सौंप दिया गया और बादशाहत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

श्रीरंगज़ेव की मृत्यु के पिछले चालीस वर्षों की उत्टापत्टी में भारत के भाष ने बढ़ा पट्टा खाया। साम्राज्य की इस निर्यंत स्थिति में शाही सरदार दोस्तमुहम्मद्रखां ने बादशाह से कुछ जागीर प्राप्तकर कमराः श्रास-पास की भूमि पर श्रिषकार कर भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहटा-संघर्ष में उनसे मेल रखते हुए धन आदि देकर ही वह अपना श्रस्तिल स्थिर रख सका था। पेशवा बालाजी बाजीराव की विद्यमानता में ही उसके होत्कर, सिंधिया श्रादि सेनाध्यक्त बढ़े शक्तिशाली हो गये थे श्रीर वे मनमानी कार्यवाही करने से न चूकते थे। फिर भी वे श्रपने को पेशवा के श्रधीन ही समस्तते थे श्रीर पेशवा भी सतारा के स्वामी को श्रपना मालिक मानता था। समय की गति के परिवर्तन के साथ ही सतारा राज्य श्रीर पेशवा की सत्ता निर्वल होने पर उन्होंने उनकी श्राज्ञा मानना छोड़ दिया श्रीर स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण कर लूढ़-खसोट-हारा धन संग्रह करने की नीति को श्रपनाया। फलतः एकतन्त्र शासन के

होकर गुजरात की तरफ़ के राज्यों से चौथ का मामला तय कराता हुआ लूणावाड़ा और डूंगरपुर के मार्ग से उदयपुर पहुंचा। देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि इस अवसर पर पेशवा ने डूंगरपुर पर घेरा डाल दिया था और महारावत गोपालसिंह ने पेशवा को समभाकर मरहटी सेना का घेरा उठवाया। डूंगरपुर राज्य की ख्यातों में पेशवा की सेना के वहां घेरा डालने का चुत्तांत नहीं दिया है, पर यह संभव है कि पेशवा के बृहत् लश्कर के डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के तत्कालीन महारावल शिवसिंह ने उसका यथोचित् सत्कार न किया हो और न कुछ द्रव्य ही दिया हो, जिससे पेशवा ने वहां घेरा डाला हो और किर महारावत गोपालसिंह के, जो संभवतः पेशवा के साथ हो अथवा मित्रता के कारण महारावत के बुलाने पर वहां पहुंचा हो, कहने सुनने पर खिराज (चौथ) की रक्तम निर्दिण होकर घेरा उठा दिया गया हो। इस घटना का समय माघ सुदि १३ (ई० स० १७३६ ता० १४ जनवरी) के आस-पास होना चाहिये, क्योंकि उस तिथि को पेशवा मेवाड़ की दित्ताणी सीमा पर पहंच गया था।

महाराणा ने श्रपने राज्य में होकर पेशवा के जयपुर जाने का समा-चार सुना तो उसको लाने के लिए श्रपने पिता महाराणा संग्रामसिंह के

श्रभाव में सर्वत्र श्रशांति श्रीर श्रन्यवस्था बढ़ने लगी। इसमें संदेह नहीं कि इस श्रविध में कई राज्यों का विकास भी हुआ श्रीर कुछ नये राज्य भी स्थापित हुए, परन्तु कई प्राचीन श्रीर प्रतिष्ठित राज्यों के बिगड़ने में भी कसर नहीं रही, जिनका हमने यथा-प्रसङ्ग उन्नेख किया है श्रीर श्रागे भी करंगे।

- (१) वंशभास्कर; चतुर्थं भाग, ए० ३२३४। वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २३७। मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३७। मालवा में युगान्तर; ए० २६८।
- (२) "वीरविनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में वि० सं० १७८८ (ई० स० १७३१) में पेशवा बाजीराव का डूंगरपुर को घेरना लिखा है, किंतु यह बात ठीक नहीं जान पड़ती, क्योंकि वि० सं० १७८८ में पेशवा का उधर जाना नहीं दुष्पा था।
  - (३) मालवा इन ट्रांज़िशन, पृ० २३७। मालवा में युगान्तर, पृ० २६८।

काका महाराज तक्तिसिंह अगेर सल्बर के गयत केसरीसिंह को मेयाड़ की सीमा तक सामने भेजा और जब पेशवा उदयपुर के निकट पहुंचा तो वह स्वयं बड़े समारोहपूर्वक सामने जाकर उसको अपनी राजधानी में ले आया । पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए छनक्षता प्रकट करते हुए महाराणा से प्रार्थना की कि आप मुक्ते सोलह उमरावों के समान एक उमराव सममें। फिर चौथ तथा मालवा आदि के संबंध में बातचीत हुई । इसपर महाराणा ने बनेड़ा परगने की आप प्रति वर्ष पेशवा को देना स्वीकार किया । कर्नल टॉड-छत "गजस्थान" में महाराणा जगतसिंह का उसके प्रधान बिहारीदास पंचोली के नाम का प्रव

<sup>(1)</sup> वंशभास्कर; चतुर्थं भाग; ए॰ १२३४। यह महाराया जयसिंह द्वितीय का चतुर्थं पुत्र था और मेवार में बाकरोख (जिसको हम्मीरगं कहते हैं) इसकी आगीर में था।

<sup>(</sup>२) वंशभास्कर; चतुर्थं भाग, ए० ३२३४-१६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १२३२।

<sup>(</sup>३) बनेबा का परगना मेवाब राज्य के अन्तर्गत था, परन्तु औरंगज़ेब के समय में यह मेवाब राज्य से पृथक् हो गया और उक्त वादशाह ने महाराया राजसिंह (प्रथम) के छोटे छंवर भीमसिंह को शाही सेवा स्वीकार करने के एवज़ में जागीर के साथ अन्य परगनों के सिहत दे दिया। भीमसिंह की मृत्यु के पृथात् उसके वंशाजों का शाही दरवार में विशेष प्रभाव न रहा। औरंगज़ेब की मृत्यु के पृथात् बादशाहत की निर्वेजता और मरहटों की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति ढांवा-ढोज हो गई और मालवा में बदनावर आदि के उनके परगने छिन गये। इस अवसर पर महाराया जगतसिंह (दूसरा) ने भी बनेबा अपने राज्य में मिखाकर भीमसिंह के वंशज सरदारसिंह को अपना सरदार बना जिया। अनुमान होता है कि इस परगने की सनद महाराया के नाम न होने से पेशवा के दवाव देने पर ही इसकी आय उसको देना महाराया ने स्वीकार किया हो एवं मरहटों का मेवाब में दख़ल न बढ़ने देने के लिए ही वह उक्त परगने की आय थि० सं० १७१६ (ई० स० १७४२) तक उसके पास पहुंचाता रहा हो। इसके बाद उसने बादशाह के पास अपना वकीज भेज वि० सं० १८०० आधिन सुदि ७ (ई० स० १७४६ ता० १३ सितम्बर = हि० स० १९४६ ता० १ शाबान) को बादशाह सुहम्मदृशाह के बज़ीर कमकहीन से शाहपुरा, सावर, जहाजपुर और बनेबा के परगनों स्वाह हो परगनों

उद्धृत किया है। उससे प्रकट है कि बाजीराव महाराणा से ज़मीन के अतिरिक्त अन्य राजाओं की अपेचा बीस गुना अधिक धन लेना चाहता थां। इस मुलाकात के समय बिहारीदास उद्यपुर में नहीं था और संभवतः जयपुर या बादशाही द्रबार में गया होगा। इसलिए महाराणा ने उसको पत्र लिखकर सूचना दी होगी।

से, जो महाराया के कुटुम्बियों के थे, सूबेदारों-द्वारा नज़राने की रक्तम की वसूली की सुआक्री की सनद करा ली हो, जिसको ''वीरविनोद" के लेखक ने (द्वितीय भाग, पृ॰ १२४२-४४ में ) उद्धत किया है।

कर्न ब्र टॉड ने "राजस्थान" (जि॰ १, पृ० ४६४) में इस श्रवसर प्र महाराया का पेशवा को चौथ के एक लाख साठ हज़ार रुपये वार्षिक देते रहने की बात स्थिर करने श्रीर उसके एवज़ में बनेड़ा परगने की श्राय देते रहने का इक़रार करने का उल्लेख किया है, जिसका समर्थन "वंशभास्कर" से भी होता है; परन्तु वहां रुपयों की संख्या एक लाख पचास हज़ार ही दी है (चतुर्थ भाग; पृ० ३२३७)। "वीरविनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १२२६-६) में इस सम्बन्ध में एक पन्न उर्धत किया गया है, जिसमें बनेड़ा परगने की श्राय के सं० १७६२ से १७६६ (ई० स० १७३१ से ४२) तक के नौ लाख पचीस हज़ार रुपये तथा पेशवा उदयपुर गया, उस समय मिहमानी के दो लाख रुपये देने का विवरण है। इससे स्पष्ट है कि मरहटों को वार्षिक १६०००० रुपया महाराणा-द्वारा ख़िराज के देने की बात में कोई तथ्य नहीं है। यह ठीक है कि वि० सं० १७६२ से ६६ (ई० स० १७३१ से ४२) तक उक्न परगने की श्राय, जिसका श्रीसत लगभग एक लाख पचीस हज़ार रुपया वार्षिक था, पेशवा के पास पहुंचती रही, जिसका कारण हम ऊपर दिखला चुके हैं।

### (१) टांड; राजस्थान; जि०१, ए० ४६२।

"वंशभास्कर" से प्रकट है कि बाजीराव को उदयपुर में किसी ने बहकाया कि जगमंदिर नामक महल को दिखाने के बहाने ले जाकर तुम्हें मार डालेंगे । इसपर वह बड़ा क्रोधित हुन्ना । फिर महाराया ने उस(बाजीराव) के क्रोध को शांत करने के लिए सात लाख रुपये देकर उसको वहां से विदा किया (भाग ४, ए० ३२३७)। महाराया के मंन्री बिहारीदास के नाम के उपर्युक्त पन्न से प्रतीत होता है कि पेशवा ने कोई बहाना निकालकर महाराया से श्रधिक रक्रम लेने के लिए दबाव डाला होगा। फलतः महाराया ने उसको प्रसन्न रखने के लिए उपर्युक्त बनेहा परगने की श्राय उसके प्रास पहुंचाने की बात स्थिर कर उसको वहां से विदा किया हो।

उदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास गया। उस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी था। ता० ३ शब्वाल हि० स० ११४६ (फाल्गुन सुदि ४ = ता० ४ फ़रवरी) को पेशवा ने महारावत को रुक्सत देकर खासा अस्तवल से आभूषणु-सहित घोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना कियें।

जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर के महाराजा जोरावर-सिंह के समय वि॰ सं॰ १७६७ (ई॰ स॰ १७४०) में बड़ी सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी महारावत का महाराणा के एवं दुर्ग को घेर लिया। महाराजा जोरावरसिंह साथ सवाई जयसिंह की सहायतार्थ जाना ने बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वह छुटकारा न पा सका। श्रन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बस्तिसिंह (श्रभयसिंह का छोटा भाई ) की सम्मति के श्रमुसार जोरावरसिंह ने जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कहलाया। जयसिंह ने अभयसिंह को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कहलाया, परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो उस( जयसिंह )-ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की स्रोर प्रयाण किया एवं उदयपुर के महाराणा जगतसिंह ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । सवाई जयसिंह के लेखानुसार महाराणा ने सलूंबर के रावत केसरीसिंह को कुछ सेना के साथ तत्काल ही भेज दिया अशेर पीछे से वह स्वयं भी पुष्कर-यात्रा के वहाने अपनी सेना के साथ महाराजा जयसिंह को जोधपुर के घेरे में सहायता पंहुचाने के निमित्त रवाना हुआ अगेर उसके साथ कोटा से महाराव दुर्जनसाल, ड्रंगरपुर से महारावल शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से

<sup>(</sup>१) सिलेक्शन्स फ़ॉम पेशवाज़ दफ़्तर; जि० ३, ५० ३२१, सं० ३२१।

<sup>(</sup>२) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १२२४।

<sup>(</sup>३) वहीं; द्वितीय भाग, पृ० १२२४ । "वंशभास्कर" ( चतुर्थ भाग, पृ० ३२६६ ) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होना बतलाया है।

महारावत गोपालसिंह भी जाकर समितित हो गये, किंतु जयसिंह ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिंह बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और किर संधि की वातचीत होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंह ने जोधपुर का घेरा उठाकर जयपुर की तरफ़ प्रयाण किया। इस बीच महाराणा भी अजमेर की सीमा में जा पहुंचा और मार्ग में जयसिंह तथा जोरावरसिंह जाकर उससे मिलें। किर महाराणा और डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने-अपने स्थानों को लौट गये।

महारावत गोपालसिंह का वि० सं० १८२३ (ई० स० १७४६) के सगभग देहांत हुआ । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार ऊंबर—वस्तावरसिंह, सालिमसिंह, रत्नसिंह और जैत-वहारावत का देहांत और राणियां आदि सिंह—एवं सूरज्ञ कंवरी तथा एजनकुंवरी नामक दो कंवरियां हुईं।

<sup>(</sup>१) ठा० चतुरसिंह; चतुरकुल चरित्र; द्वितीय भाग, पृ० १३२।

<sup>(</sup>२) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, प्र० ३१६।

<sup>(</sup>३) "वीरविनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४७) में उक्त महारावत का देहांत होना लिखा है और एक स्थान पर उसकी सृत्यु उसी वर्ष श्रावस विद १४ (ता० १४ छुलाई) को दी है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त महारावत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की एक सनद वि० सं० १८१३ माच सुदि १ (ई० स० १७४७ ता० २० जनवरी) की कल्यासपुरा के ठाकुर फतहसिंह के छोटे पुत्र दौलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव जागीर में देने की विद्यमान है। ऐसी श्रवस्था में उक्त महारावत का वि० सं० १८१४ में देहांत होने का कथन नितान्त श्रसङ्गत है। प्रताप्यद से प्राप्त शिलालेखों श्रादि की सूची में उक्त महारावत का श्रान्तम लेख वि० सं० १८१२ वैशाख विद ३ (ई० स० १७४४ ता० ३० माच) का दिया है, श्रतपुत्र महारावत गोपालिसिंह का देहांत वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) में मानना पड़ेगा।

<sup>(</sup>४) प्रतापसद राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ७-८। प्रतापसद राज्य की एक ३१

उदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास गया। उस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी था। ता० ३ शब्वाल हि० स० ११४६ (फाल्गुन सुदि ४ = ता० ४ फ़रवरी) को पेशवा ने महारावत को रुक्सत देकर खासा अस्तवल से आभूषण्-सहित घोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना कियें।

जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर के महाराजा जोरावर-सिंह के समय वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४०) में बड़ी सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी महारावत का महाराणा के साथ सवाई जयसिंह की एवं दुर्ग को घेर लिया। महाराजा जोरावरसिंह सहायतार्थं जाना ने बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वह छुटकारा न पा सका। श्रन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बख़्तसिंह (श्रभयसिंह का छोटा भाई ) की सम्मति के श्रनुसार जोरावरसिंह ने जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कहलाया। जयसिंह ने अभयसिंह को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कहलाया, परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो उस( जयसिंह )-ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की स्रोर प्रयाण किया एवं उद्यपुर के महाराणा जगतसिंह ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । सवाई जयसिंह के लेखानुसार महाराणा ने सलूंबर के रावत केसरी।सिंह को कुछ सेना के साथ तत्काल ही भेज दिया श्रीर पीछे से वह स्वयं भी पुष्कर-यात्रा के वहाने अपनी सेना के साथ महाराजा जयसिंह को जोधपुर के घेरे में सहायता पंहुचाने के निमित्त रवाना हुआ अगर उसके साथ कोटा से महाराव दुर्जनसाल, डूंगरपुर से महारावल शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से

<sup>(</sup>१) सिलेक्शन्स फ़ॉम पेशवाज़ दफ़्तर; जि॰ ३, पृ॰ ३२१, सं॰ ३२१।

<sup>(</sup>२) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १२२४।

<sup>(</sup>३) वहीं; द्वितीय भाग, पृ० १२२४ । "वंशभास्कर" ( चतुर्थ भाग, पृ० ३२११) में महाराणा के साथ ८००० सेना होना बतलाया है।

महारावत गोपालसिंह भी जाकर सिम्मिलित हो गये, किंतु जयसिंह ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिंह बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की बातचीत होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंह ने जोधपुर का घेरा उठाकर जयपुर की तरफ़ प्रयाण किया। इस बीच महाराणा भी अजमेर की सीमा में जा पहुंचा और मार्ग में जयसिंह तथा जोरावरसिंह जाकर उससे मिले । फिर महाराणा और डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने-अपने स्थानों को लौट गये।

महारावत गोपालसिंह का वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) के स्नामग देहांत हुआं । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंबर—

महारावत का देहांत श्रौर राखियां श्रादि बङ्तावरसिंह, सालिमसिंह, रत्नसिंह श्रीर जैत-सिंह—एवं सूरज्ञकुंवरी तथा एजनकुंवरी नामक दो कुंवरियां हुंई ।

<sup>(</sup>१) ठा० चतुरसिंह; चतुरकुत चरित्र; द्वितीय भाग, पृ० १३२।

<sup>(</sup>२) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, प्र० ३१६।

<sup>(</sup>३) "वीरविनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४७) में उक्र महारावत का देहांत होना लिखा है और एक स्थान पर उसकी मृत्यु उसी वर्ष श्रावण विद १४ (ता० १४ जुलाई) को दी है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि उक्र महारावत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की एक सनद वि० सं० १८१३ माघ सुदि १ (ई० स० १७४७ ता० २० जनवरी) की कल्याखपुरा के ठाऊर फतहसिंह के छोटे पुत्र दौलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव जागीर में देने की विद्यमान है। ऐसी श्रवस्था में उक्र महारावत का वि० सं० १८१४ में देहांत होने का कथन नितान्त श्रसकृत है। प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों श्रादि की सूची में उक्र महारावत का श्रन्तिम लेख वि० सं० १८१२ वैशाख विद ३ (ई० स० १७४४ ता० ३० मार्च) का दिया है, श्रवएव महारावत गोपालिसिंह का देहांत वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६ ) में मानना पढ़ेगा।

<sup>(</sup> ४ ) प्रतापसद राज्य के बड्वे की ख्यात; ए० ७-८। प्रतापसद राज्य की एक ३१

उदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास गया। उस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी था। ता० ३ शब्वाल हि० स० ११४६ (फाल्गुन सुदि ४ = ता० ४ फ़रवरी) को पेशवा ने महारावत को रुक्सत देकर खासा अस्तवल से आभूषण्-सहित घोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना कियें।

जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर के महाराजा जोरावर-सिंह के समय वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४०) में बड़ी सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी महारावत का महाराणा के साथ सवाई जयसिंह की एवं दुर्ग को घेर लिया। महाराजा जोरावरसिंह सहायतार्थं जाना ने बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वह छुटकारा न पा सका। श्रन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बख़्तिसिंह (श्रभयसिंह का छोटा भाई ) की सम्मति के श्रनुसार जोरावरसिंह ने जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कहलाया। जयसिंह ने अभयसिंह को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कहलाया, परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो उस( जयसिंह )-ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की स्रोर प्रयाण किया एवं उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (दूसरा) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा। सवाई जयसिंह के लेखानुसार महाराणा ने सलूंबर के रावत केसरीसिंह को कुछ सेना के साथ तत्काल ही भेज दिया अशेर पीछे से वह स्वयं भी पुष्कर-यात्रा के वहाने अपनी सेना के साथ महाराजा जयसिंह को जोधपुर के घेरे में सहायता पंहुचाने के निमित्त रवाना हुऋा अौर उसके साथ कोटा से महाराव दुर्जनसाल, डूंगरपुर से महारावल शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से

<sup>(</sup>१) सिलेक्शन्स फ़ॉम पेशवाज़ दफ़्तर; जि० ३, ५० ३२१, सं० ३२१।

<sup>(</sup>२) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ॰ १२२४।

<sup>(</sup>३) वही; द्वितीय भाग, पृ० १२२४ । "वंशभास्कर" ( चतुर्थ भाग, पृ० ३२६६) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होना बतलाया है।

महारावत गोपालसिंह भी जाकर सम्मिलित हो गये, किंतु जयसिंह ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिंह बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और किर संधि की बातचीत होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंह ने जोधपुर का घेरा उठाकर जयपुर की तरफ़ प्रयाण किया। इस बीच महाराणा भी अजमेर की सीमा में जा पहुंचा और मार्ग में जयसिंह तथा जोरावरसिंह जाकर उससे मिले । किर महाराणा और डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने-अपने स्थानों को लौट गये।

महारावत गोपालसिंह का वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) के सगभग देहांत हुआ। उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंबर—

महारावत का देहांत श्रोर राखियां श्रादि बङ्तावरसिंह, सालिमसिंह, रत्नसिंह श्रीर जैत-सिंह—एवं सूरज्ञकुंवरी तथा एजनकुंवरी नामक दो कुंवरियां हुंईं।

<sup>(</sup>१) ठा० चतुरसिंह; चतुरकुल चरित्र; द्वितीय भाग, पृ० १३२।

<sup>(</sup>२) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, पृ० ३१६।

<sup>(</sup>३) "वीरविनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर वि० सं० १८१४ (ई० स० १७४७) में उक्र महारावत का देहांत होना लिखा है और एक स्थान पर उसकी मृत्यु उसी वर्ष श्रावण विद १४ (ता० १४ जुलाई) को दी है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि उक्र महारावत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की एक सनद वि० सं० १८१३ माघ सुदि १ (ई० स० १७४७ ता० २० जनवरी) की कल्याखपुरा के ठाऊर फ़तहसिंह के छोटे पुत्र दौलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव जागीर में देने की विद्यमान है। ऐसी श्रवस्था में उक्र महारावत का वि० सं० १८१४ में देहांत होने का कथन नितान्त श्रसङ्गत है। प्रवापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों श्रादि की सूची में उक्र महारावत का श्रन्तिम लेख वि० सं० १८१२ वैशाख विद ३ (ई० स० १७४४ ता० ३० मार्च) का दिया है, श्रवएव महारावत गोपालसिंह का देहांत वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६ ) में मानना पढ़ेगा।

<sup>(</sup>४) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ७-८। प्रतापगढ़ राज्य की एक ३१

उस( गोपालांसेंह )के समय के वि० सं० १७७८ से १८१२ (ई० स० १७२१ से १७४४ ) तक के शिलालेख और दानपत्र महारावत के समय के शिलालेख और दानपत्र शिलालेख और दानपत्र लिए उपयोगी हैं—

- (१) वि० सं० १७७८ आषाढ सुदि १३ (ई० स० १७२१ ता० २६ जून) का वसाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा नरासिंहदास के नाम का आज्ञापत्र, जिसमें दवे गोरधन को अडाण (कुआं) ज़मीन बीघा द देने का उल्लेख है। इसमें महारावत गोपालसिंह को 'महाराजा', और 'रावतजी-श्री' लिखा है एवं यह सनद दुए शाह चंद्रभाण होने का उल्लेख है। इस-पर जो छाप लगी हुई है उसमें 'श्रीमहारावत श्रीगोपालसिंघजी दुए शाह चंद्रभाणजी' लेख श्रंकित है, जिससे पाया जाता है कि हूंबड़ जाित का महाजन चंद्रभाण उक्त महारावत का मंत्री था।
- (२) बि० सं० १७७८ श्रावण सुदि १३ (ई० स० १७२१ ता० २४ जुलाई) का सेखड़ी गांव का ग्रंसाई गंगागिरि के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत पृथ्वीसिंह-द्वारा वि० सं० १७७३ ज्येष्ठ सुदि १४ (ई० स० १७१६ ता० २४ मई) को दिये हुए नाथूखेड़ी गांव के एवज़ में उसको गोपालसिंह का उदयपुर की यात्रा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख हैं।
- (३) वि० सं० १७७६ वैशाख सुदि २ (ई० स० १७२२ ता० ६ अप्रेल) का भट्टावर के नाम गांव अवलेसर में अट्टारह बीघा खेत देने का आज्ञापत्र। इसमें उक्त महारावत को श्रीमंत महाराजाधिराज महारावत और दुए शाह चंद्रभाण लिखा है तथा विद्या शिरोमणि-द्वारा यह आज्ञापत्र लिखे जाने का उल्लेख है।

पुरानी ख्यात ( पृ० ११-१२ ) में महारावत की राणियों की संख्या १० दी है श्रीर बढ़तावरसिंह को चतुर्थ पुत्र लिखा है। उसमें कुंबरियों के नाम नहीं दिये हैं। उसमें दिये हुए कुछ राणियों के नाम श्रीर पितृकुल भी भिन्न हैं।

(१) देखो ऊपर पृ॰ २१८, टिप्पण संख्या १।

- (४) वि० सं० १७८१ आषाढ विद १० (ई० स० १७२४ ता० ४ जून) का शाह चंद्रभाण के नाम का आज्ञापत्र जिसमें उसको डोरागु गांव जागीर में देने का उल्लेख है। इस सनद में लेखक का नाम पंचोली ईसरदास दिया है और उक्त महारावत की उपाधि 'महाराजा रावत' लिखी है।
- (४) वि० सं० १७८३ आषाढ सुदि १३ (ई० स० १७२६ ता० १ जुलाई) का नाथद्वारे में श्रीनाथजी के मंदिर को गांव धनेसरी मेंट करने का ताम्रपत्र, जिसमें उक्त महारावत का विवाह के लिए घाणेराव जाते समय उपर्युक्त गांव श्रीनाथजी को मेंट करने का उल्लेख है। इसमें दुए शाह चंद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोमणि राय दिया है और श्रंत में धनेसरी गांव के बदले में गांव जेड्यांखड़ी चढ़ाने का उल्लेख हो कर ये पंक्तियां शाह चंद्रभाण श्रौर सुंदर-द्वारा लिखी जाने का भी उल्लेख है।
- (६) वि० सं० १७८३ भाइपद सुदि १३ (ई० स० १७२६ ता० २८ अगस्त) की दुबे गोरधन, लखमेश्वर तथा वंसीधर के नाम की सनद, जिसमें महारावत हरिसिंह के समय का दान किया हुआ टीकर्या गांव एवं देविलया के घर, बाग आदि, जो दुबे जगन्नाथ जगनेश्वर के भाग के थे, देने का उल्लेख है। इस सनद में मुद्रा लगी हुई है, जिसमें वादशाह मुहम्मदशाह का नाम है और यह सनद दुए शाह चंद्रभाण होने का उल्लेख है।
- (७) वि० सं० १७८८ माघ सुदि६ (ई० स० १७३२ ता० २१ जनवरी) शुक्रवार की देविलया में लगी हुई ताबूतों की वावड़ी की प्रशस्ति, जिसमें महारावत गोपालसिंह और कुंवर सालिमसिंह के राज्यकाल में उसके महामन्त्री शाह चंद्रभाण का दस सहस्र रुपये लगाकर उक्त वावड़ी और वार्टिका बनाने का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में उपर्युक्त चंद्रभाण के पूर्वजों की नामावली के अतिरिक्त उसके पुत्र सुंदर और लदमीचंद के भी नाम दिये हैं।
- ( = ) वि॰ सं॰ १७६६ ज्येष्ठ विद ३ ( ई॰ स॰ १७३६ ता॰ १४ मई ) का दसुंदी ( भाट ) कान्हा के नाम का वरखेड़ी गांव का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत गोपालासिंह का दसुंदी कान्हा को लाख पसाव में वरखेड़ी गांव

श्रीर लखणा की लागत देने का उत्लेख है। इस ताम्रपत्र में लेखक का नाम मेहता गोविंद दिया है।

- (६) वि० सं० १७६६ आश्विन विद ३ (ई० स० १७४२ ता० ६ सितंबर) की पाडलिया लसाए के नाम की सनद, जिसमें चाकरी में उसको गांव थड़ा देने का उल्लेख है।
- (१०) वि० सं० १८०६ माघ विद ३० (ई० स० १७४० ता० २६ जनवरी) शुक्रवार की व्यास हरिराम के नाम की सनद, जिसमें नीनोर गांव में बीस बीघा भूमि महोदय श्रमावास्या के श्रवसर पर गौतमेश्वर में मंदािकनी के तट पर दान करने का उल्लेख है। इस सनद में उपर्युक्त श्रमावास्या पर महारावत का दश महादान भी करने का उल्लेख है। यह सनद दोसी रूपजी के दुए होने का उल्लेख है श्रौर इसके लेखक का नाम श्रस्पष्ट है। इसमें महारावत को 'महाराजािधराज महारावत' लिखा है।
- (११) वि॰ सं० १८१० श्राश्विन सुदि ७ (ई० स० १७४३ ता० ३ श्रक्टोबर) का प्रतापगढ़ में केशवरायजी के मंदिर के पास लगा हुआ शिलालेख, जिसमें वहां के निवासी बोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की सङ्ती न होने का उन्नेख है। इस शिलालेख में महारावत को 'महाराज रावत' लिखा है।
- (१२) वि० सं० १८११ भाद्रपद विद ८ (ई० स० १७४४ ता० ११ आगस्त) का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत का अपने कुंवर सालिमसिंह के साथ नाथद्वारे जाकर वहां के गोस्वामी गोवर्द्धन की गद्दीनशीनी पर गोवर्धनपुर नामक गांव भेंट करने का उल्लेख है।
- (१३) वि० सं० १८११ मार्गशीर्ष विद ४ (ई० स० १७४४ ता० ४ नवबंर) की शाह कपूरचंद पाडिलया के नाम की सनद, जिसमें उसको राज्य-सेवा सींपने एवं गांव मोहेड़ा तथा गांव देवासला का खिराज हाथ खर्च के लिए दिये जाने तथा श्राझानुसार राज्य-सेवा करते रहने का उल्लेख है।

महारावत गोपालसिंह वीर, नीतिकुशल श्रौर धर्मपरायण शासक था। वह श्रपने पूर्वजों के समान ही परमार्थ के कार्यों में दिन्न रसता था।



महारावत सालिमसिंह

उसका अपने राज्य की उन्नति की तरफ़ पुरा ध्यान महारावत का व्यक्तित्व था। व्यापार की वृद्धि के लिए वह बाहर से व्यापा-रियों को वुलवाकर अपने राज्य में आबाद करता और उनपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, इसका सदैव ध्यान रखता था। प्रजा पर भविष्य में श्रत्याचार न हो, इस दृष्टि से उसने शिलालेख लगवा दिये थे। षह समय की गति के अनुसार आचरण करता था। उसने उस समय के प्रवल राजनीतिक, महाराष्ट्र के कर्णधार पेशवा बाजीराव की प्रीति सम्पादन की, जिसका परिणाम यह हुआ कि मालवे में चारों तरफ़ मरहटों का उपद्रव होने पर भी उसका राज्य, जो मालवे से मिला हुआ था. जित से बचा रहा। पेशवा उसका वडा सम्मान करता और उसकी बात मानता था। श्रापत्तिकाल में महारावत श्रपने मित्रों की सहायता करना श्रपना परम कत्तन्य समभता था। उसने इंगरपुर पर महाराणा श्रीर पेशवा के आक्रमणों के समय समस्रोते का प्रयत्न किया तथा वीकानेर पर जोध-पर के महाराजा की चढाई के समय, जब महाराखा अपनी सेना के साथ जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की सैन्य-योजना को सफल बनाने के लिए गया, वह भी अपनी सेना के साथ जाकर उसके शामिल हुआ। वह दानी राजा था। उसने कई गांव आदि दान में दिये थे। उसने अपने नाम पर प्रतापगढ में गोपालगंज नामक मोहला आबाद किया एवं देवलिया में एक महल भी बनवाया, जिसको गोपाल-महल कहते हैं।

## सालिमसिंइ

महारावत गोपालसिंह का परलोकवास होने पर उसका कुंबर सालिमसिंह वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) के राज्य-प्राप्ति लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद ही वह (सालिमसिंह) दिल्ली गया और तत्कालीन बादशाह शाहश्रालम से मिला, जिसने उसे चंबर आदि राज

महारावत का दिल्ली जाकर बादशाह से सम्मान प्राप्त करना चिह्न, ज़री का निशान श्रौर नक्कारा रखने का सम्मान तथा प्रतापगढ़ में टकसाल खोलकर नवीन सिक्का, जो 'सालिमशाही' कहलाता है,

बनाने का हक प्रदान किया। दिल्ली से लौटते हुए महारावत ने उदयपुर जाकर वहां के तत्कालीन महाराणा राजासिंह (दूसरा) से भेंट की।

उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहटों के आक्रमणों से अनुगण रहा था और वह चौथ आदि से मुक्त था। पेशवा के तीन प्रमुख सेनापति

तुकोजी का देवलिया पर घेरा डालना सिंधिया, होत्कर और पंवार के बीच मालवे के परगनों का विभाग होकर प्रतापगढ़ राज्य की चौथ होत्कर के हिस्से में रखी गई। अतएव चौथ

की वस्ली के लिए मल्हारराव होल्कर की तरफ़ से उसके सेनापित तुकोजी ने ससैन्य प्रतापगढ़ पर चढ़ाई कर वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) में उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंतु महारावत की कुशलता से होल्कर के सेनापित को सफलता नहीं बिली। इसी बीच रामपुरा पर अधिकार करने के लिए मल्हारराव होल्कर और उदयपुर राज्य के बीच संघर्ष छिड़ गया तथा उदयपुर के महाराणा की सेना होल्कर के मुक़ाबले के लिए अमरदास चीडक (चंडक, माहेखरी वैश्य) की अध्यत्तता में जावद में एकत्रित हुई । फलतः उस समय होल्कर की सेना को वहां से अपना घेरा उठाना पड़ा। दो वर्ष पीछे जब मल्हारराव होल्कर वि० सं० १८२० (ई० स० १७६३) में उदयपुर की तरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तब उसने प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ धन वस्तल किया ।

<sup>(</sup>१) कान्होड़ के रावत जगतसिंह के नाम उदयपुर राज्य के मंत्री सदाराम देपुरा (माहेश्वरी वैश्य) का वि० सं० १८१८ फाल्गुन सुदि ८ (ई० स० १७६२ ता० ३ मार्च) का पत्र।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य से मरहटों (होल्कर) को ख़िराज किस वर्ष से मिलना श्रारंभ हुन्ना, इसका विवरण प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों श्रीर मरहटा काल के इतिहासों से नहीं पाया जाता। इसलिए इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा

महाराणा जगतसिंह (दूसरा) वि० सं० १८०८ (ई० स० १७४१) में परलोक सिधारा श्रौर उसके पीछे उसका कुंश्रर प्रतापसिंह (दूसरा)

महाराणा श्ररिसिंह की सहायतार्थ महारावत का सेना भेजना उदयपुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसकी थोड़े समय बाद ही वि० सं० १८१० (ई० स० १७४४) में मृत्यु हुई। तदुनन्तर उस( प्रतापसिंह )का पुत्र राजसिंह

( दूसरा ) दस वर्ष की श्रायु में महाराणा हुत्रा, परन्तु वि० सं० १८१७ चैत्र वदि १३ (ई० स० १७६१ ता० ३ अप्रेल) को वह भी नि:संतान काल-कवित हो गया। इसपर राज-महिषियों की श्राह्मा से उस( राज-र्सिह ) का चाचा अरिसिंह, जो जगतसिंह का छोटा पुत्र श्रौर प्रतापिसेंह का भाई था, मेवाड़ की गद्दी पर वैठाया गया। श्ररिसिंह श्रातुर श्रीर कोधी स्वभाव का था, त्रतएव गहीनशीनी के थोड़े दिनों बाद ही ऐसी घटना घटी, जिससे सरदारों आदि का उससे मनोमालिन्य हो गया और वहां विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो गई। राज्य के अधिकांश बड़े-वड़े सरदारों ने अरि-सिंह को राज्यच्युत करने के लिए राजगद्दी के दूसरे दावेदार रत्नसिंह का, जो राजसिंह की मृत्यु के पीछे उस( राजसिंह )की काली राणी से उत्पन्न हुआ था, पत्त लिया। उन्होंने गुप्त रूप से उस शिशु राजकुमार को उदयपुर से निकालकर उसके नाना गोगूंदे के स्वामी भाला जसवन्तसिंह के पास पहुंचाया । महाराणा इस घटना से बड़ा नाराज़ हुआ और उसने सरदारों का दमन करना स्थिर कर संदेह ही संदेह में अपने पितृव्य बागोर के महाराज नाथसिंह को मरवा डाला श्रीर उसके कुछ समय बाद राज्य के सचे हितैषी सलंबर के रावत जोधसिंह का भी प्राण हरण किया, जिससे कुछ सरदारों को छोड़कर कई बड़े-बड़े सरदार प्रत्यच रूप से रत्निसिंह के पच में मिल गये और कुछ तटस्थ रहकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे। फिर वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६४) में विद्रोही सरदारों ने शिशु रत्नसिंह

जा सकता । महारावत गोपालसिंह की पेशवाओं से मित्रता थी, श्रतएव उसकी मृत्यु के बाद श्रर्थोत् उक्र समय के श्रास-पास ही होल्कर के साथ वहां का ख़िराज स्थिर हुआ होगा।

<sup>(</sup>१) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ६४८।

को कुंभलगढ़ ले जाकर उसको मेवाड़ का महाराखा घोषित किया और तटस्थ पवं श्रिरिसिंह के पच्चपाती सरदारों को भी वे लोभ देकर श्रपनी तरफ़ मिलाने लगे। उधर अरिसिंह ने भी भेद-नीति का आश्रय लेकर कई बड़े-बड़े सरदारों को अपने पत्त में कर लिया। विद्रोही सरदारों ने नागों (साधुत्रों) श्रादि को नौकर रखकर चारों तरफ़ लूट-मार श्रारम्भ की श्रीर मेवाड़ में कई स्थानों पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया, पर शीव ही श्ररिसिंह ने श्रपने सहायक सरदारों एवं वैतनिक सिन्धी सेना की सहायता से किसी क़दर उनका दखल उठा दिया। मेवाड़ के इस गृह-कलह को बढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह का भी हाथ था। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि अरिसिंह की तरफ़ से उक्त महाराजा के पास वकील पहुंचने पर उस( विजयसिंह )ने सेना-व्यय देने के इक़रार करने पर सिंघवी फ़तेचंद श्रीर भीमराज को श्रपनी सेना देकर रवाना किया श्रीर उनके साथ नागोर की फ़ौज भी भेज दी, जिसने जाकर भांडेसर (जोधपुर राज्य) में अपना मुकाम डाला। वहां कुंभलगढ़ से रत्नसिंह के वकील पहुंचे श्रीर उन्होंने कहा कि जितना रुपया श्रिरिसिंह देगा उतना हम लोग दे देंगे, तुम उसकी मदद मत करो। फिर रत्नसिंह की तरफ़ से रुपये मिलने पर वह सेना हटा दी गई श्रौर सिंघवी फ़तेचंद तथा भीमराज दोनों जोधपुर चले गये। रत्नसिंह की तरफ़ से खींवसर के ठाकुर जोरावरसिंह के पास भी सहायता देने के लिए रक्रम भेजी गई, जिससे वह अपने राजपूतों के साथ रत्नसिंह के शामिल हो गया। उसको दो वर्ष तक तो वह तनः वाह देता रहा श्रौर उसके बाद सेरा ( सायरा ) का परगना देना स्थिर हुश्राै। संयोग से सात वर्ष की श्रायु होने पर शीतला रोग से रत्नसिंह का देहांत हो गया । उस समय उसके पत्तपाती सरदारों को विश्वास दिलाने

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १४४२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास;

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्यात; जि॰ ३, पृ॰ ४७।

<sup>(</sup>३) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ २, प्र॰ ६४४।

पर वेदला का राव रामचंद्र, भींडर का महाराज मुहकमसिंह (शक्तावत) म्रादि सरदार श्रीर श्रमरदास देवुरा महाराणा के पास उपस्थित हो गये<sup>9</sup>; किंत इससे बचे हुए रत्नसिंह के पद्मपाती सरदारों का साहस कम न हम्रा और उन्होंने शिशु रत्नसिंह के स्थान में एक कृत्रिम लड़के को खड़ा कर उपद्रव ज्यों का त्यों जारी रखा। उन दिनों कोटा से काला जालिमसिंह भी जाकर महाराणा के शामिल हो गया। उस समय अरिसिंह का विरोधियों की अपेता बल बढ़ गया था, इसलिए देवगढ़ के रावत जसवंतिसह श्रीर उसके पुत्र राघवदेव ने माधवराव सिंधिया को उदयपुर पर अधिकार हो जाने पर सवा करोड़ रुपया देने का इक़रार कर अपना सहायक वना लिया। उधर महाराणा ने माधवराव के प्रतिद्वंद्वी बेहरजी ताकपीर श्रौर पंडित राघवराम के द्वारा पेशवा से बातचीत कर उन दोनों को अपनी तरफ़ मिला विपिच्चियों का मूलोच्छेद हो जाने पर बीस लाख रुपया देना तय किया। महाराणा अरिसिंह ने सलूंबर के रावत पहाड़-सिंह, देलवाड़ा के राज भाला राघवदेव और शाहपुरा के राजा उम्मेदसिंह को माधवराव सिंधिया के पास भेज रत्नसिंह का पत्त छोड़ देने को कह-लायाँ; किन्तु लोभी माधवराव ने रत्नर्सिंह का पत्त छोड़ना स्वीकार न

<sup>(</sup>१) महाराणा ग्ररिसिंह का कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० १८२४ श्रावण विद ८ (ई० स० १७६८ ता० ७ जुलाई) गुरुवार का ख़ास रुका । कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम बेदला के राव रामचन्द्र, सल्ंबर के रावत पहाड़-सिंह, देलवाड़ा के राज भाला राधवदेव ग्रीर भींडर के महाराज मुहकमसिंह का वि० सं० १८२४ श्रावण विद ८ (ई० स० १७६८ ता० ७ जुलाई) का पत्र । श्रमरदास देपुरा का कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० १८२४ श्रावण विद ६ (ई० स० १७६८ ता० ५ जुलाई) का पत्र ।

<sup>(</sup>२) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि०२, पृ० ६४१। यह इक्तरार-नामा वि० सं० १८२४ भाद्रपद सुदि १४ (ई० स० १७६८ ता०२४ सितम्बर) को हुआ था।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ॰ १४४४। सलूंबर के रावत पहाड़सिंह, देलवाड़ा के राज राघवदेव श्रीर शाहपुरा के राजा उम्मेदसिंह का महाराणा श्ररिसिंह के

किया। इसके बाद श्रिरिसिंह ने कुछ लोगों के बहकाने पर भाला राघवदेव को भी रत्नसिंह से मिला हुआ होने के संदेह में मरवा डाला । इससे जो सरदार महाराणा के पास उपस्थित हो गये थे, वे भी पीछा विपक्तियों से जा मिले। इस अवसर पर रघुजी पायिगया और दौला मियां भी अपनी-श्रपनी सेनात्रों के साथ श्ररिसिंह से जा मिले और जब महाराणा ने उनके बल पर विरोधियों पर अधिक द्वाव डाला, तव माधवराव ने भी उदयपुर की तरफ़ प्रयाण करना निश्चय कर लिया। इसपर श्रिरिसिंह ने माधवराव के मेवाड़ में पहुंचने के पूर्व ही श्रपनी सेना उज्जैन भेजकर वहीं उस( माधवराव )से युद्ध करने की योजना बनाई श्रौर वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६८) के शीतकाल में अपनी बीस हज़ार सेना उज्जैन रवाना की। पौष सुदि ६ (ई० स० १७६६ ता० १३ जनवरी) को जिया के तर पर माधराव की सेना से महाराणा की सेना का मुक़ावला हुआ। तीन दिन तक बरावर युद्ध होता रहा। मेवाड़ी सेना ने वीरतापूर्वक युद्ध कर शत्रु सैन्य को हटा दिया श्रीर विजयोन्मत्त हो नगर में लूटमार श्रारंभ की। इतने में ही जयपुर से देवगढ़ के रावत जसवंतसिंह की मेजी हुई पंद्रह इज़ार नागों, की सेना ने जाकर अरिसिंह की सेना पर धावा बोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई । किर भी महाराणा के सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दौला मियां ने शत्रु पत्त का वीरता से मुक़ावला किया। अंत में सलूंबर के रावत पहाड़सिंह, शाहपुरा के राजा उम्मेद्सिंह, बनेड़ा के राजा रायसिंह, रघुजी पायगिया, दौला मियां आदि कई सरदारों के मारे जाने श्रौर काला ज़ालिमसिंह, रावत मानसिंह तथा मेहता श्रगरचंद के घायल होकर युद्धचेत्र में गिर जाने पर श्रिरिसिंह की सेना भाग गई । शत्रुत्रों ने भाला ज़ालिमसिंह, रावत मानसिंह श्रौर

नाम का वि॰ सं॰ १८२४ श्राश्विन विद १४ (ई॰ स॰ १७६८ ता॰ ६ अक्टोबर ) का प्रार्थनापत्र ।

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ० १४४४। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहासः; जि॰ २, पृ॰ ६४१।

मेहता अगरचंद को क़ैद कर दिया। तोपों और वंदूकों के सामने खड़े होकर तलवारों और बरिछयों से वीरता दिखलाने का मेवाड़ी राजपूतों का यह अन्तिम युद्ध था। इसके बाद पारस्परिक संघर्ष से उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे फिर न संभल सके।

उज्जैन के युद्ध में माधवराव ने महाराणा की सेना को परास्त कर वहीं से अपने लश्कर को उद्यपुर की तरफ़ मोड़ा और शीघ्र ही उद्यपुर को घेर लिया। उज्जैन के युद्ध में महाराणा की बहुत सी सेना का नाश हो गया था, फिर भी उसके पास सेना की कभी नहीं थी। वैतनिक सिंधी सेना के अतिरिक्त उसके पास बहुत से लड़ मरनेवाले स्वामिभक्त राजपूत विद्यमान थे, जिनके बल पर उसने उदयपुर नगर की चारों ओर से मोचींबंदी कर उसकी रज्ञा का यथेष्ट प्रबंध कर लिया। छः महीने के लगभग महाराणा के सरदारों ने सिंधिया का मुक्ताबला किया। जब उदयपुर पर अधिकार करने में सिंधिया को सफलता न मिली, तब उसने साढ़े तिरसठ लाख रुपये सैन्य-व्यय के महाराणा से लेना तय कर उदयपुर से घेरा उठाना और रत्नसिंह का साथ छोड़ना स्वीकार किया। फलतः ज़ेबर, नकृद आदि मिलाकर साढ़े तेंतीस लाख रुपये तो उस समय पूरे कर दिये गये और बाकी रक्तम के पवज़ में जावद, जीरण, नीमच, मोरवण आदि मेवाड़ के ज़िले, जबतक रुपये अदा न हों तबतक के लिए, सिंधिया को सौंप दिये गये रे।

इसके बाद कुछ श्रीर सरदार विद्रोहियों का साथ छोड़कर महा-राणा से जा मिले, जिससे छित्रम रत्नसिंह की ताक़त घट गई; फिर भी उसके पत्तपातियों ने उपद्रव में कमी न श्राने दी श्रीर वि० सं० १८२६ (ई० स० १७७०) में टोपला गांव के पास तथा वि० सं० १८२८ (ई० स० १७७१)

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः द्वितीय भाग, पृ.० १४४४- मार्ग उदयपुर राज्य का इति-हासः जि॰ २, पृ० ६४२-३।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १४६०-६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६४४-७।

में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से मुक़ाबला हुआ, जिसमें उनकी हार हुई ऋौर उनका बल ट्रट गर्या । तदनन्तर महाराणा ने विद्रोहियों के श्रिधिकृत क़िलों पर श्रिधिकार जमाना शुरू किया श्रौर चित्तौड़ पर भी श्रधिकार कर लिया<sup>2</sup>।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि मेवाड़ के इस गृह-कलह के समय महाराणा श्रारिसिंह की तरफ़ से श्रादेश पाते ही महारावत सालिमसिंह ने श्रपनी सेना भेज दी थी, जिसने युद्ध के प्रत्येक श्रवसर पर शत्रु-सैन्य से वीरतापूर्वक युद्ध किया थाः किंतु इसका मेवाड़ के इतिहास में कहीं उहेख नहीं मिलता है। इतिहास के संरचण का श्रनुराग न होने से उस समय का कम-बद्ध वृत्तांत मिलना श्रसंभव है। इसलिए प्रतापगढ़ के राजपूतों ने इस श्रवसर पर कब-कब श्रौर कहां-कहां युद्ध में भाग लिया इसपर श्रिधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। फिर भी यह कहा जा सकता है कि महारावत सालिमसिंह के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ़ से दिया हुन्ना धरियावद का परगना विद्यमान था, जिसके कारण युद्ध के श्रवसर पर उसका महाराणा के पास अपनी सेना भेजना श्रसंभव नहीं है। इसकी पुष्टि महाराणा ऋरिसिंह के वि० सं० १८२८ फाल्गुन वदि ६ (ई० स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के महारावत सालिमसिंह के नाम के परवाने से भी होती है, जिसमें बादशाह फ़र्रुख़िसयर-द्वारा महारावत पृथ्वी-र्सिंह को 'रावत राव' की उपाधि मिलने का उल्लेख है<sup>3</sup>। उपर्युक्त परवाने से स्पष्ट है कि मेवाड़ के इस गृहकलह में महारावत सालिमसिंह, महाराणा श्ररिसिंह का सहायक था, इसी कारण से उसकी दी हुई सहायता के पुरस्कार में उक्त महाराणा ने उसके नाम यह परवाना भेज, महारावत का

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः; द्वितीय भाग, पृ० ६४६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहासः; जि० २, पु० ६४८।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ११७०-७१। मेरा उदयपुर राज्य का इति-इस्सः, जि॰ २, पृ० ६४६।

<sup>(</sup>३) देखो ऊपर पृ० २२४-४, टिप्पण संख्या ३ ।

सम्मान बढ़ाया। "वीरविनोद" के लेखक महामहोपाध्याय कविराजा श्या-मलदास ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बृहद् ग्रंथ में प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रसङ्ग में निम्नलिखित उल्लेख किया है—

"जब माधवराव सिंधिया ने उदयपुर को विक्रमी १८२४ (हि० स० ११८२ = ई० स० १७६८) में जा घेरा तब रावत सालिमसिंह भी अपनी सेना लेकर महाराणा अरिसिंह के पास गये और घेरा उठने के बाद तक मददगार रहे। इस ख़ैरख़्वाही के एवज़ में इनको महाराणा अरिसिंह ने धरियावद का परगना जागीर में दे दिया और 'रावत राव' का खिताब भी, जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर बहाल रक्खा ।"

उपर्युक्त कथन से प्रत्यच है कि मेवाड़ के गृहकलह के समय प्रतापगढ़ राज्य से केवल सेना ही नहीं, प्रत्युत् महारावत सालिमसिंह भी स्वयं उदयपुर के सिंधिया-द्वारा घेरे जाने पर महाराणा श्रारिसिंह की सहायतार्थ गया था और युद्ध के श्रवसर पर उसने वीरता प्रदर्शित की थी। संभव है कि उस समय के भी इतिहास के साधन पूरे न मिलने से "भीमविलास" के लेखक कवि कृष्ण श्रहाड़ा और कर्नल टॉड ने महारावत की सहायता का उल्लेख छोड़ दिया हो।

महारावत सालिमसिंह का वि० सं० १८३१ कार्तिक विद् ७ (ई० स० १७७४ ता० २६ अन्टोबर ) को देहांत होना पाया जाता है।

• उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनमें से एक

महारावत का देहांत श्रीर

उसकी राणियां श्रादि

अन्दनकुंवरी आममरा के राव लालसिंह की पुत्री

और जसरूपींसह की पौत्री थी। उक्त राणी के

<sup>(</sup>१) वीरविनोदः, द्वितीय भागः, पृ० १०६४। प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों में भी धरियावद का परगना मेवाड़ के गृहकलह के समय महारावत सालिमसिंह-द्वारा महाराखा श्रारिसिंह को सहायता देने के एवज़ में मिल्नने का उल्लेख है, परन्तु हमारे श्रनु-मान से धरियावद का परगना महारावत गोपालसिंह के समय मिला था। इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखो ऊपर पृ० २२४, टिप्पण संख्या १ तथा पृ० २४२।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यातः पृ॰ =-१।

<sup>(</sup>३) श्रामकरा, दिच्यी मालवे में गुजरात की सीमा से मिला हुत्रा वर्तमान

उदर से कुंवर सामन्तिसंह का जन्म हुआ। महारावत के अन्य कुंवर रोड़िसंह, विजयसिंह, गजिसिंह, महताबसिंह, लालिसंह तथा मयाकुंवरी और रूपकुंवरी नामक दो कन्यापं हुई थीं। उनमें से रोड़िसंह से महताबिसंह तक के चारों कुंवर वाल्य-काल में ही मृत्युं को प्राप्त हुए और सामन्तिसंह तथा लालिसंह उस (सालिमिसंह )की मृत्यु के पीछे विद्यमान थे।

उस( सालिमसिंह) के समय के निम्नलिखित शिलालेख श्रौर ताम्रपत्र मिले हैं—

(१) वि० सं० १८१३ माघ सुदि १ ( ई० महारावत के समय के सा० १७४७ ता० २० जनवरी ) की देवद श्रीर करा- इया गांव की कुंवर दौलतिसह (कल्याणपुरा) के नाम की सनद, जिसमें सेवा के एवज़ देवद श्रीर कराड़वा गांव प्रदान करने श्रीर बदले में एक हज़ार रुपये वार्षिक खिराज जमा कराने का उन्नेख है।

- (२) वि० सं० १८१४ भाद्रपद सुदि १२ (ई० स० १७४७ ता० २६ अगस्त ) का व्यास हरिराम, खीमराम, नाथूराम और भवानीशंकर के नाम का ३० बीघा ज़मीन का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत का उपर्युक्त व्यक्तियों को नीनोर गांव में ज़मीन देने का उद्लेख है।
- (३) वि० सं० १८१४ श्रावण सुदि १ (ई० स० १७४८ ता० ४ श्रग-स्त) की शाह सुंदर के नाम की सनद, जिसमें उसकी जागीर श्रीर मान-

भावुशा राज्य के निकट एक राठोड़ राज्य था, जहां के स्वामी जोधपुर राज्य के स्वामी मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम के वंशधर थे। मुगल साम्राज्य की श्रवनित के समय श्राम-भरा मरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा श्रीर वहीं पर मालवा की रचार्थ मरहटी सेना से युद्ध करते हुए मालवा के स्वेदार राजा गिरधरवहादुर श्रीर दयावहादुर मारे गये थे। तद-नन्तर उक्त राज्य सिंधिया का ख़िराजगुज़ार रहा श्रीर वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४०) के सिपाही विद्रोह में वहां का स्वामी वख़्तावरसिंह बाग़ी दल से मिल गया। इसपर श्रंप्रेज़ सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर इंदौर में फांसी का दंद दिया श्रीर उक्त राज्य ज़ब्त कर सिंधिया (ग्वालियर राज्य) को दे दिया।

(१) लालासिंह के वंशज श्ररणोद के स्वामी हैं।

मर्यादा बनी रहने का उल्लेख है।

- (४) वि० सं० १८१६ भाइपद विद १४ (ई० स० १७६२ ता० १८ श्रास्त) युधवार की गांव श्रवेली की पाडलिया शाह कपूरचंद के नाम की सनद, जिसमें श्रवेली गांव राजकीय सेवा के एवज़ में प्रदान किये जाने का उल्लेख है।
- (४) वि० सं० १८१६ आखिन सुदि १० (ई० स० १७६२ ता० २७ सितंबर) का नीनोर गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख, जिसमें सात हज़ार पैंतीस रुपये के व्यय से वीसलनगरा नागर ब्राह्मण खीमज तथा हरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ होने पर महारावत सालिमसिंह के समय वह मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख है।

त्रपने पूर्वजों के समान ही महारावत सालिमसिंह उदार विचार का राजा था। उसने शाही दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया और प्रतापगढ़ राज्य में टकसाल खोलने की इजाज़त प्राप्त की। महारावत का व्यक्तित्व फलतः महारावत के कुंवर सामंतर्सिंह के राज्यकाल में बादशाह शाहआलम (द्वितीय) के समय उक्त बादशाह के सन् जुलूस १४ में नवीन सिका ढलकर जारी हुआ, जो "सालिमशाही" नाम से प्रसिद्ध है। इस नवीन सिके के निर्माण से पाया जाता है कि प्रतापगढ़

राज्य उस समय मालवे के राज्यों में समृद्ध था और छोटा होने पर भी वहां का सिका आस-पास के बहुधा सब राज्यों—हूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सीतामऊ, रतलाम, जावरा, ग्वालियर के मंदसोर परगने और टोंक के नींबाहेड़े परगने—में चलता था। यही नहीं श्रंग्रेज़ सरकार ने भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रतापगढ़ की टकसाल से सालिमशाही रुपये ढलवाकर दिये जाने की विशेष शर्त रक्खी। इससे उक्त राज्य का महत्त्व प्रकट होता है। महारावत के समय प्रतापगढ़ राज्य पर भी होटकर का आक्रमण हुआ, परंतु वह अजुएण बना रहा। यह उक्त रावत की नीति-कुशलता का सूचक है। मालवा में उसका राज्य सिंधिया के इलाके से मिला हुआ होने पर भी उसने माधवराव: का कुछ भी भय

न कर मेवाड़ के गृह-कलह के समय स्वयं उदयपुर जाकर महाराला श्रिरिसिंह को सैनिक सहायता दी। यह भी उसके लिए गौरवप्रद बात है। वह नीति-कशल, दानी और शांतिप्रिय शासक था। उसके समय राज्य के बैभव में अच्छी वृद्धि हुई। पड़ोस के इंदौर आदि राज्यों के साथ उसका संबंध अच्छा रहा। वि० सं० १८१८ श्रीर १८२० ( ई० स० १७६१ श्रीर १७६३) में वहां होल्कर की चढाइयां हुई, पर श्रंत में सम्मानपूर्वक समभौता हो जाने से उसके राज्य की अधिक ज्ञति नहीं हुई। वह होत्कर के यहां किसी वैवाहिक कार्य के अवसर पर वि० सं० १८२४ ( ई० स० १७६७ ) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका वर्णन इंदौर राज्य के इतिहास में नहीं मिलता है, जिसका कारण यही हो सकता है कि वहां के इतिहास लेखकों ने ऐसी घटनाश्रों को उपयुक्त न समभ छोड़ दिया हो। उसने प्रवापगढ़ कुस्बे में अपने नाम से सालिमपुरा नामक मोहल्ला श्राबाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की श्रमुचित छेड़-छाड़ न की जावे. इस दृष्टि से वहां पर पाषाण लेख खुदवाकर लगा दिया, जो प्रताप-गढ के सुरज्ञपोल दरवाज़े के बाहर एक चवृतरे पर विद्यमान है। अपने नाम से उसने सालिमगढ़ गांव बसाया, जो वहां के प्रथम वर्ग के सरदारो का एक ठिकाना है। उसने देवलिया के दुर्ग का जीएींद्वार कराने के श्रितः रिक्त वहां एक महल श्रीर प्रतापगढ़ कुस्बे का प्राकार भी बनवाया एवं द्वारिका में श्रपनी तरफ़ से सदावत जारी किया, जो उसकी धार्मिक रुचि श्रौर कृष्ण-भक्ति का परिचायक है।

## सामन्तसिंह

महारावत सामन्तसिंह का जन्म वि० सं० १८२४ आश्विन सुदि १३ (ई० स० १७६७ ता० ४ अक्टोबर) को हुआ था और वह वि० सं० १८३१ कार्तिक विद ७ (ई० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर राज्य-प्राप्ति को सात वर्ष की आयु में प्रतापगढ़ राज्य क स्वामी हुआ। उसकी बाल्यावस्था के कारण राजमाता कुंदनकुंवरी की



महारावत सामन्तसिंह

तत्त्वावधानता में शासन-कार्य शाह कपूर पाडिलया, महारावत का मामा सरदारसिंह, राघव बक्शी श्रीर शाह गुमान चलाते थे।

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि उन दिनों प्रतापगढ़ के स्वामी के पास उदयपुर राज्य की तरफ़ से धरियावद की जागीर थी, जिसके

भरियावद का परगना महा-राखा-द्वारा ख़ालसा होना एवज़ में वहां से उदयपुर में सेवा के लिए सेना भेजनी पड़ती थी। सामन्तिसिंह की बाल्यावस्था के कारण राजमाता ने उदयपुर में सेना भेजना बंद

कर दिया और महारावत ने वय प्राप्त होने पर भी सेना भेजना जारी नहीं किया। उन दिनों उदयपुर राज्य की स्थिति भी अत्यंत कमज़ोर हो गई थी। वि० सं० १८२६ ( ई० स० १७७३ ) में महाराणा अरिसिंह का देहांत होने पर उसके दोनों पुत्रों हम्भीरसिंह (दूसरा) श्रीर भीमसिंह के क्रमशः बालक अवस्था में महाराणा होने के कारण राज्यरत्ता के लिए राजपूत-सैनिकों की पूरी आवश्यकता रहती थी। ऐसी स्थिति में महारावत का अपनी सेना उदयपुर में सेवा के लिए न भेजना महाराणा और उसके मुसाहबों श्रादि को अखरने लगा। वि० सं० १८४० (ई० स० १७६४) में उदयपुर से महाराणा भीमसिंह अपना विवाह करने के लिए दूसरी बार ईडर गया। वहां से पीछा लौटते समय उक्त महाराणा ने डूंगरपुर पर घेरा डाल दिया श्रौर फिर वहां से वह बांसवाड़ा की तरफ़ रवाना हुआ । जब माही नदी के तट पर महाराणा की सेना का मुक़ाम हुआ तो बांसवाड़ा के स्वामी महारावल विजयसिंह ने गढ़ी के ठाकुर जोधसिंह की मारफ़त तीन लाख रुपये दंड के भेजकर महाराणा से सुलह कर ली। उसी स्थान पर महारावत सामंत्रसिंह ने भी महाराणा की सेवा में अपने वकील के साथ तीन लाख रुपये भेज, धरियावद की जागीर छोड़ देने का इक़रार लिख भेजा। इसपर महाराणा ने वहां से अपनी राजधानी की श्रोर प्रस्थान कियाश्रीर धरियावद की जागीर महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम ) के वंशघर राणावत रघुनाथसिंह को प्रदान की<sup>3</sup>, जिसके वंशजों का अब भी वहां अधिकार है।

<sup>(</sup> १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में महारावत सामन्तिसिह-द्वारा धरियावद की

पेशवा बाजीराव बल्लाल के समय से ही मालवा के इलाके पर मर-हटों का श्रांधिपत्य हो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को उक्त सुबे पर

होल्कर का प्रतापगढ़ आया राज्य से ख़िराज भी मि स्थिर करना में बां

श्रिधिकार रखने की वादशाह की तरफ़ से सनद भी मिल गई, जिसपर उसने मालवा श्रपने सरदारों में बांट दिया; परंतु इसके पूर्व ही पेशवा तथा

म बाट दिया; परतु इसके पूच हा पश्चा तथा उसके सेनापितयों ने आतंक जमाकर मालवा तथा राजपूताने के राजाओं से चौथ की वस्ती का सिलसिला ग्रुक कर दिया था । प्रतापगढ़ राज्य से चौथ की वस्ती का स्वत्व होल्कर का रहा, किन्तु पेशवाओं के साथ महारावत गोपालसिंह की मित्रता होने से उसपर चौथ की बाबत अधिक दबाव न पड़ा। विभिन्न ख्यातों के लेखों से पाया जाता है कि देविलया प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पहले शाही दरवार में पंद्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज के दिये जाते थे। बादशाहत की निर्वलता देख महारावत ने वह होल्कर को देना स्वीकार कर लिया था; किंतु होल्कर ने केवल पंद्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज सामन्तसिंह के समय में दबाव डाल वार्षिक ७२७२० रुपये सालिमशाही लेना स्थिर कियां, जो अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पूर्व तक वहां से होल्कर को मिलते रहे।

जागीर छोड़ देने का उन्नेख तो इसी प्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को तीन लाख रुपये देने का वर्णन नहीं है। महाराणा भीमसिंह के समय श्रहाड़ा कवि किशन ने 'भीमविलास'-नामक काव्य की रचना की। उसमें इस घटना का निम्निलिखित वर्णन है—

'''ऊपिर मुकाम तट महिय आय, घर बंसवार आतंक पाय। रावल बिजेस किर मंत्र साम, कर जोघ मेज त्रय लक्ख दाम। ताही मुकाम सामंत राव, भेजिय वकील महरान पाव। तिन सीस दंड मनमान थप्प, त्रय लक्ख दाम इक ठाम अप्प। छंडाय घरावद ग्राम लीन, रघुनाथ राव कहुं पटे दीन''।।२६॥ १० ११६। (१) के० डी० असंकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगहः १० १६६। माल्कम की निरन्तर उपद्रवों के कारण उस समय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति संतोषप्रद न थी और महारावत इतना अधिक वार्षिक खिराज होल्कर

होल्कर सरकार को खिराज की रक्रम न देने से कुँवर दीपसिंह का श्रोल में जाना सरकार को देने में सर्वथा श्रसमर्थथा। खिराज बहुधा चढ़ भी जाया करता था, जिसकी वस्ली के लिए होढ़कर को श्रपनी सेना भेजनी पड़ती थी, जिससे राज्य को बहुत हानि होती थी श्रौर श्रंत

में ज़ेवर, सामान, घोड़े श्रादि देकर किसी तरह होल्कर की सेना को विदा किया जाता था। एक बार होल्कर की सेना के ख़िराज की बस्ली के लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर श्रर्थ-संकट होने से महारावत की तरफ़ से खिराज न दिया जा सका और कई दिन तक होल्कर की सेना प्रतापगढ़ को घेरे रही। श्रंत में जब तक ख़िराज की रक्म बेबाक न हो, तब तक के लिए महारावत ने श्रपने तेरह वर्ष के कुंवर दीपाईंह को होल्कर की श्रोलो में देना तय किया। फिर होल्कर की सेना दीपाईंह को लेकर इंदौर पहुंची। दो-तीन वर्ष तक उक्त कुंवर होल्कर सरकार के यहां श्रोल में रहा। फिर बहां से विदा मिलने पर वह प्रतापगढ़ लौटा ।

होत्कर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज का संबंध हो जाने से सिंधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज श्रादि का कोई प्रत्यज्ञ

सिंधिया की सेना का प्रताप-गढ़ की घेरना संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिसक्ती लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी और न्याय तथा अन्याय का विचार न कर

<sup>&#</sup>x27;'रिपोर्ट झॉन दि प्राविस झॉब् मालवा एंड एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स" (ए० २२४) में होल्कर का ७४००० रुपये सालिमशाही वार्षिक ख़िराज लेने का उल्लेखहै। ''वीरविनोद" (द्वितीय भाग, ए० १०६४) में मल्हारराव होल्कर का महारावत पर दबाव डाल ख़िराज की रक्तम ७२००० रुपये स्थिर करने का ही उल्लेख है। मल्हारराव की मृत्यु वि० सं० १८२३ (ई० स० १७६६) में हुई। उस समय प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी महारावत सालिमसिंह था। ऐसी श्रवस्था में महारावत सालिमसिंह के समय ही उपर्युक्त रक्तम स्थिर होना मानना पड़ेगा।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, १० १०६४।

सबल निर्वल को दबाने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। ऐसे समय में सिंधिया का एक सेनापित जग्गु बापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पर चढ़ गया और उसने वहां घेरा डाल दिया। इस अवसर पर कुंवर दीपिसंह ने सिंधिया की सेना का वीरतापूर्वक मुक़ाबला किया, जिससे सिंधिया की सेना का पक अफ़सर मारा गया। बीस दिन तक सिंधिया की सेना का वहां घेरा रहा और जब जग्गु बापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया मिलने की आशा न दीख पड़ी तो वह वहां से लीट गया ।

मरहटे श्रफ़सरों की लूट खसोट श्रौर श्रार्थिक शोषण की नीति से प्रतापगढ़ राज्य का भी श्रधिकतर भाग ऊजड़ हो गया था। धनी-मानी व्यक्तियों पर तो श्रौर भी श्रधिक विपत्ति थी तथा

अंग्रेज़ सरकार के साथ महारावत की प्रथम संधि

उनका इस अराजकता के युग में कोई रक्तक न था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ़ दरिद्रता

का निवास हो गया श्रौर श्राय के साधन बंद हो जाने से राज्य सम्बन्धी साधारण व्यय का चलना भी किटन हो गया तथा खिराज की रक्म भी बरावर न पहुंचने लगी। पिरणाम स्वरूप होल्कर सरकार द्वारा प्रतापगढ़ राज्य में भी लूट-मार का बाज़ार गर्म रहा। इन कारणों से राजपूत राज्यों श्रौर मरहटे सरदारों के बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गई। मरहटे सरदारों की बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गई। मरहटे सरदारों की श्रुदार नीति से वीरवर शिवाजी का संस्थापित मरहटा साम्राज्य, जिसकी उन्नति बुद्धिमान पेशवाओं द्वारा हुई थी, छिन्न-भिन्न होने लगा श्रौर उनमें परस्पर फूट उत्पन्न हो गई। पेशवा के सैनिक श्रफ्तसरों में गायकवाड़, सिंधिया श्रौर होल्कर बड़े शिक्तशाली थे। उन्होंने श्रवसर पाते ही पेशवा की श्रधीनता से मुख मोड़कर श्रपनी जागीरों को स्वतंत्र राज्य का रूप दे दिया। उनकी देखा-देखी पेशवा के श्रन्य सैनिक श्रफ्तसर परमार (धारवाला) श्रादि भी स्वतंत्र हो गये श्रौर उन्होंने जिस तरह हो सके रुपया वस्ल करने की नीति से मध्यभारत श्रौर राजपूताने के राज्यों को सैनिक श्रह्वा बना लिया तथा वे वहां से श्रत्याचारपूर्वक रुपये वस्ल करने सैनिक श्रह्वा बना लिया तथा वे वहां से श्रत्याचारपूर्वक रुपये वस्ल करने

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ०: १०६१।

लगे। उनमें से सिंधिया का प्रभाव तो उस समय बहुत बढ़ा हुआ था और दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आलम का जीवन भी सिंधिया के दिये हुए धन पर ही अवलंबित था। वह समय केवल राजपूताना में ही नहीं वरन् भारतवर्ष भर में पूर्ण अशांति का था और चारों तरफ लूट खसोट और अत्याचार का बाज़ार गर्म था। राजपूताना के राज्यों में अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पूर्व होल्कर और सिंधिया का बड़ा ज़ोर था और समय-समय पर उनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों उदयपुर, जयपुर और जोधपुर की बड़ी दुर्दशा हुई थी।

उन दिनों शिक्तशाली अंग्रेज़ जाित के पैर भारत में अच्छी तरह जम गये थे। उनकी सैनिक शिक्त श्रीर नीित-युक्त शासन-प्रणाली से मरहटे अफ़सर भी उनको युद्ध में अजेय मानकर अपने बचाव का मार्ग ढूंढ़ने लगे। अंग्रेज़ सरकार से जसवंतराव होल्कर का युद्ध छिड़ जाने पर उसको निरंतर हार खानी पड़ी। अंत में जसवन्तराव होल्कर का यमंड नष्ट करने का अंग्रेज़ सरकार ने दृढ़ संकल्प कर लिया। महारावत सामन्तिसह ने भी अपने दुःखों से त्राण पाने का यह उपयुक्त अवसर समक्ता, क्योंकि होल्कर आदि के जुल्म से उसका राज्य भी जर्जर हो गया था। उसने अंग्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने का विवार कर वि० सं० १८६१ (ई० स० १८०४) में संधि का प्रस्ताव किया। गुजरात और मालवा के अंग्रेज़ सेनापित कर्नल मरे-द्वारा संधि की बातचीत तय होकर ता० २४ नवंबर (मार्गशीर्ष विद ८) को दोनों के बीच आठ शतों का निम्निलिखत संधिपत्र लिखा गया—

शर्त पहली—जसवंतराव होल्कर की अधीनता तथा बङ्प्पन को राजा सब प्रकार से अस्वीकार करते हैं।

शर्त दूसरी -राजा प्रतिक्षा करते हैं कि वे जितना खिराज पहले जसवंतराव होल्कर को देते थे, उतना अंग्रेज़ सरकार को दिया करेंगे और यह खिराज उस समय दिया जायगा, जब सम्माननीय गवर्नर जेनरल इसके वसूल किये जाने की आज्ञा देना उचित समभेंगे।

शर्त तीसरी—राजा श्रंग्रेज़ सरकार के शत्रुश्चों को श्रपना शत्रु सम-भेंगे श्रीर वे प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्हें श्रपने इलाक़े में रहने न देंगे।

शर्त चौथी—सारी अंग्रेज़ी सेना और उसके लिए प्रत्येक प्रकार का सामान विना रोक-टोक तथा महसूल के राजा के इलाक़े में होकर गुज़रेगा। इसके श्रतिरिक्त राजा प्रतिक्षा करते हैं कि वे हर प्रकार से उसकी सहा-यता और रक्षा करेंगे।

शर्त पांचवीं—राज़ा के इलाक़े से मल्हारगढ़ में पांच हज़ार मन चावल, दो हज़ार मन चना श्रीर तीन हज़ार मन ज्वार दी जायगी, जिसे सौंप देने पर श्रंग्रेज़ सरकार उचित मूल्य देगी, जिसका श्राधा तो चौदह श्रौर बाकी श्रट्ठाइस दिनों में चुका दिया जायगा।

शर्त छठी—इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुई शर्तों पर पूरी तरह से अमल करेंगे अंग्रेज़ी सेना का अफ़सर कर्नल मरे प्रतिक्वा करता है कि न तो वह स्वयं कोई सहायता रुपये, मवशी या गल्ले की लेगा और न अंग्रेज़ी सेना के जत्थों को, जो उनके अधीन होंगे, ऐसा करने देगा।

शर्त सातवीं—राजा इक़रार करते हैं कि श्रंग्रेज़ी सेना में सिक्के की श्रावश्यकता होने पर, उसके श्रफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, उसका सिक्का प्रतापगढ़ की टकसाल से तैयार करके वे भेज देंगे। उसका उचित व्यय श्रंग्रेज़ सरकार देगी।

शर्त आठवीं —यह संधिपत्र शीघ मान्यवर गवर्नर-जेनरल के हस्ताचर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपर्युक्त शर्ती का पालन हस्ताचर होकर आने तक अंग्रेज़ सरकार के अफ़सर और राजा को उचित और आवश्यक होगा।

उपर्युक्त संधिपत्र चंबल नदी के किनारे श्रंग्रेज़ सरकार की सेना के श्रफ़सर कर्नल मरे के कैम्प में तय होकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन गवर्नर-जेनरल लॉर्ड कार्नवालिस की देशी राज्यों के प्रति उदासीनता की नीति के कारण स्वीकृत नहीं हुआ। श्रीर चौदह वर्ष तक प्रतापगढ़ राज्य

<sup>(</sup>१) एचिसन; द्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एगड सनद्ज़; जि०३, पृ० ४४८-६०।

फिर दु:ख-सागर में ग्रोते खाता रहा।

वि० सं० १८६४ मार्गशीर्ष विद ४ (ई० स० १८०८ ता० ८ नवंबर) को महारावत के कुंवर दीपसिंह की भिणायवाली कुंवराणी के उदर से भंवर केसरीसिंह अरेर मार्गशीर्ष सुदि ६ (ता० २६

भंवर केसरीसिंह श्रीर दल-पतासिंह का जन्म नवंबर) शनिवार को फ़तहगढ़ (किशनगढ़ राज्य)-वाली कंबराणी के उदर से भंबर दलपतसिंह का

जन्म हुआ । एक ही महीने में भिन्न-भिन्न कुंवराणियों के उदर से दो पौन उत्पन्न होने का समाचार सुनकर महारावत के हर्ष का पारावार न रहा श्रीर इस अवसर पर उसने श्रपने राज्य की स्थिति के श्रनुसार बहुत कुछ उदारता प्रकट की।

लार्ड हेस्टिंग्ज़ के समय श्रंश्रेज़ सरकार की नीति में परिवर्त्तन

- ( १ ) कविराजा बांकीदासः, ऐतिहासिक बातें; संख्या २४७३।
- (२) वहीः संख्या २४७४।

प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त बढ़वे की ख्यात में भंवर केसरीसिंह का कोठारिया ( मेवाड़ ) के सरदार रावत सामन्तिसह की पुत्री और संग्रामिसह की पौत्री रल देवरी से उत्पन्न होना बतलाया है तथा ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य से त्राई हुई प्राचीन ख्यात में भी लिखा है: परन्तु कोठारिया के सरदारों में सामन्तिसह नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ। संप्रामसिंह कोठारिया का रावत अवश्य हुआ था, जो महारावत सामन्तसिंह का सम-कालीन था। संभव है सामन्तिसंह उसका ऊंवर हो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के स्वामियों की जो वंशावली है, उसमें संप्रामसिंह के पीछे मुहकमसिंह का नाम दिया है. जो उस( संग्रामसिंह )की मृत्यु के बाद वहां का रावत हुन्ना था। उपर्युक्त स्यातों में कुंवर दीपसिंह का भिणाय( श्रजमेर ) के इस्तमरारदार राजा उदयभाग की पुत्री श्रीर दलेल-सिंह की पौत्री राज कुंवरी से भी विवाह होना लिखा है। ऐसी अवस्था में केसरी सिंह का भिणायवाली कंवराणी के उदर से श्रथवा कोठारियावाली कुंवराणी के उदर से जन्म हुन्ना, इसका निर्णय होना कठिन है। बढ़ना भाटों की ख्यातों में कई स्थल पर उन्नीसवीं शताब्दी तक के वृत्तान्तों में विभिन्नता पाई जाती है। केसरीसिंह के भिणाय ठिकाने का भागिनेय होने का कथन ही विश्वसनीय मानना पहुंगा, क्योंकि कविराजा बांकीदास ने यह संग्रह श्रपने जीवनकाल में लिखा था श्रीर वह महारावत सामन्तसिंह का सम-कालीन भी था।

होकर देशी राज्यों को श्रंग्रेज़ सरकार के संरत्तण में लेना निश्चित हुआ श्रीर मालवा तथा गुजरात से मिले हुए राज्यों से श्रीर मालवा तथा गुजरात से मिले हुए राज्यों से संधि करने का कार्य सर जॉन माल्कम को सींपा गया। महारावत सामन्तर्सिंह ने श्रपनी तरफ़ से

पंडित रामचंद्र भाऊ को पूरे श्रधिकार के साथ संधि की बातचीत करने के लिए नीमच भेजा। श्रंत में कप्तान कॉल्फ़ील्ड श्रौर रामचंद्र भाऊ-द्वारा संधि की शर्तें तय द्वोकर ई० स० १८१८ ता०४ श्रक्टोबर (वि० सं० १८७४ श्राध्विन सुदि ६) को नीचे लिखा संधिपत्र लिखा गया—

शर्त पहली—राजा इक्तरार करते हैं कि उनका दूसरे राज्यों के साथ जो (राजनैतिक) संबंध है, उसको वे त्याग देंगे झौर यथा संभव अंग्रेज़ सरकार की अधीनता करते रहेंगे। इसके एवज़ में अंग्रेज़ सरकार स्वीकार करती है कि वह उन्हें अपने राज्य में सुज्यवस्था स्थापित करने में सहायता देगी और अन्य राज्यों के दावों तथा ज्यादितयों से उनकी रज्ञा करेगी।

शर्त दूसरी—राजा इक्रार करते हैं कि वे कुल वाकी खिराज, जो मल्हारराव होल्कर को देना वाजिब है श्रोर जिसकी तादाद एक लाख चौबीस हज़ार छु:सी सत्तावन रुपये छु:श्राने होती है, नीचे लिखे श्रनुसा<sup>र</sup> श्रंग्रेज़ सरकार को देंगे—

पहले वर्ष ई० स० १८१८-१६, हि० स० १२२६, वि० सं० १८७४ ह० १०००० दूसरे वर्ष ... ... ... ह० १४००० तीसरे वर्ष ... ... ... ह० २०००० चौधे वर्ष ... ... ... ह० २४००० पांचवें वर्ष ... ... ह० २४००० छुठे वर्ष ... ... ह० २६६४७-६ आने

राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रक्तम अदा न होने की अवस्था में श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक प्रतिनिधि नियत होगा, जो प्रतापगढ़ शहर की चुंगी (सायर) की आय से उसे वसूल करेगा। शर्त तीसरी—देवलिया प्रतापगढ़ के राजा श्रपनी श्रौर श्रपने वारिखों की श्रोर से प्रतिक्षा करते हैं कि वे श्रंग्रेज़-सरकार को श्रपनी रज्ञा के एवज़ में इतना खिराज श्रौर नज़राना देंगे, जितना वे श्रव तक शहहार राव होहकर को दिया करते थे। यह खिराज नीचे लिखे श्रनुसार श्रदा किया जायगा—

प्रथम वर्ष ई० स० १८१८-१६, हि० स० १२२६, वि० सं० १८७४ रू० ३४००० दितीय वर्ष ... ... रू० ४४००० तृतीय वर्ष ... ... रू० ४४००० चतुर्थ वर्ष ... ... रू० ६४०००

पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रक्तम अर्थात् ७२७०० रुपये सालिम-शाही, दो किश्तों में अदा की जायगी। आधी माघ तथा आधी जेठ अर्थात् मार्च श्रौर जुलाई में।

शर्त चौथी—राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि वे अरबों और मकरानियों को नौकर न रक्खेंगे, पर वे पचास सवार और दो सौ सैनिक प्रतापगढ़ इलाक़े के निवासियों में से नौकर रक्खेंगे। जब कभी प्रतापगढ़ इलाक़े के समीप इन सवारों और पैदल सेना की आवश्यकता होगी, तब ये अंग्रेज़ सरकार की सेवा में रख दिये जावेंगे।

शर्त पांचवीं — प्रतापगढ़ के राजा अपने राज्य के स्वामी रहेंगे और लुटेरी जातियों का दमन करने पवं पुनः शांति पवं सुशासन स्थापित करने के अतिरिक्त उनके प्रवंध में अंग्रेज़ सरकार कभी हस्तचेप न करेगी। राजा इक़रार करते हैं कि वे अंग्रेज़ सरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में टकसाल या सौदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कोई अनुचित कर न लगावेंगे।

शर्त छुठी — श्रंग्रेज़ सरकार इक्षरार करती है कि वह प्रतापगढ़ के राजा के उन बंधु-बांधवों या संबंधियों की सहायता न करेगी जो उनकी श्राज्ञा न मानेंगे, बढ़िक उनका दमन करने में राजा को सहायता देगी।

शर्त सातवीं — श्रंश्रेज़ सरकार इक्षरार करती है कि वह मीनों, भीलों श्रादि के दमन करने में राजा की सहायता करेगी। शर्त ब्राठवीं —श्रंग्रेज़ सरकार प्रतिश्वा करती है कि वह राजा के प्रजा-संबंधी उचित तथा पुराने दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अनुकूल होंगे, हस्तचेप न करेगी।

शर्त नवीं—श्रंश्रेज़ सरकार इक्ररार करती है कि वह राजा के उन प्रजा-संबंधी स्वत्वों को, जो वाजिब होंगे श्रौर जिन्हें वे खुद हासिल न कर सकेंगे, प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगी।

शर्त दसवीं—यदि पड़ोस की किसी रियासत या आस पास के टाकुरों पर प्रतापगढ़ राज्य का कोई उचित दावा होगा तो अंग्रेज़ सरकार प्रतिक्षा करती है कि वह उसको हासिल कराने या उसका फ़ैसला कराने में उन्हें अपनी ओर से मदद देगी। उनके तथा ऐसे राजाओं के बीच यदि कोई विरोध या भगड़ा पैदा होगा तो वह उसका निपटारा करने के लिए मध्यस्थ भी बनेगी।

शर्त ग्यारहवीं—श्रंग्रेज़ सरकार इक्तरार करती है कि वह ख़ैरात की ज़मीन के मामलों में दखल न देगी और हमेशा राजा तथा प्रजा के धार्मिक रस्मों और दस्तूरों का पूरा लिहाज़ रक्खेगी।

शर्त बारहवीं—इस संधिपत्र की तीसरी शर्त में राजा ने वादा किया
है कि वे ग्रंग्रेज़ सरकार को खिराज दिया करेंगे और इत्मीनान के लिए
इक्तरार करते हैं कि वे खिराज उस व्यक्ति को दे देंगे, जो उसे वसूल करने
के लिए ग्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से नियत होगा और यदि उसके ग्रदा
होने में कोई गफ़लत होगी तो राजा मंज़ूर करते हैं कि ग्रंग्रेज़ सरकार की
तरफ़ से एक कार्यकर्त्ता मुक्तर्रर किया जाय, जो प्रतापगढ़ शहर की चुंगी
की श्राय से खिराज वसूल करे।

यह अहदनामा, जिसमें बारह शर्तें दर्ज हैं, श्राज के दिन श्रानरेवल कम्पनी की श्रोर से ब्रिगेडियर-जेनरल सर माल्कम, के० सी० बी०, के० पल० पस०, की श्राह्मानुसार कतान जेम्स कॉल्फ़ील्ड श्रोर देविलया- प्रतापगढ़ के राज्ञा सामन्त्रसिंह की श्रोर से रामचन्द्र भाऊ-द्वारा तय हुआ। कतान कॉलफ़ील्ड ने श्रंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी में इसकी एक नक्रल

करा श्रोर उसपर श्रपनी मुहर तथा हस्तात्तर करके उस( रामचन्द्र भाऊ)-को इसलिए दिया है कि वह उसे देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा के पास भेज दे श्रोर रामचन्द्र भाऊ ने उसकी एक नक्षल श्रपने दस्तख़त तथा मुहर के साथ उक्त कतान को दी है।

कतान कॉल्फ़ील्ड इक्रार करता है कि माननीय गवर्नर जेनरल के तस्दीक़ किये हुए श्रहदनामें की एक प्रति, जो उस श्रहदनामें की जिसे श्रभी उसने स्वयं तैयार किया है श्रचरशः नक्ल होगी, दो महीने के श्ररसे में रामचंद्र भाऊ को इसलिए दी जायगी कि वह उसे देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामंतिसिंह को दे श्रीर राजा को वह प्रति सौंप दी जाने पर त्रिगेडियर-जेनरल सर जॉन माल्कम, के० सी० बी०, के० एल० एस०, की श्राज्ञा से कतान कॉल्फ़ील्ड-द्वारा तैयार किया हुश्रा श्रहदनामा लौटा दिया जायगा। इसी प्रकार रामचंद्र भाऊ प्रतिज्ञा करता है कि उक्त श्रहदनामें की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तिसिंह का हस्ताच्चर होगा श्रीर जो उस श्रहदनामें की, जिसको रामचंद्र भाऊ ने स्वयं तैयार किया है, श्रच्याः नक्ल होगी, श्राज की तारीख़ से श्राठ दिन के श्ररसे में कतान काल्फील्ड को दी जायगी, ताकि वह उसको माननीय गर्वनर जेनरल के सुपुर्द कर दे। ऐसा होने पर वह श्रहदनामा, जिसे रामचंद्र भाऊ ने, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है श्रपने प्राप्त किये हुए श्रिकार के श्रनुसार तैयार किया है, वापस कर दिया जायगा।

श्राज ४ वीं श्रक्टोबर ई० स० १८१८ ता० ४ ज़िलहिज हि० स० १२३३ तदनुसार श्रासोज सुदि ६ वि० सं० १८७४ को तैयार हुआ।

( दस्तखत ) हेर्स्टग्ज़

- ,, जी० डॉड्सवेल
- " जे० स्टू ऋर्ट
- ,, सी० एम० रिकेट्स

श्राज ७ वीं नवम्बर ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७४ कार्तिक सुदि १०) को फ़ोर्ट विलियम (कलकत्ता) में हिज़ एक्सेलेंसी मोस्ट नोबल

## गवर्नर-जेनरल ने कौंसिल में तस्दीक की ।

(दस्तखत) जे० एडम,

गवर्नमेंट का चीफ़ सेकेटरी

श्रंत्रेज़ सरकार श्रीर देविलया प्रतापगढ़ राज्य के बीच की यह संधि सुखती हुई रूषि के लिए वर्षा के समान लाभदायक सिद्ध हुई । प्रजा में नवजीवन का संचार हुआ। कृषि-जीवी तथा श्रन्य

प्रतापगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति में उन्नति होना

व्यवसायी जन, जो उपद्रवों के कारण बाहर चले गये थे, पुनः श्रपने देश में श्राकर बस गये, जिससे

चारों तरफ़ खेती लहलहाने लगी। संधि होने के पूर्व इस राज्य की श्रोसत श्रामदनी दो लाख रुपये थी। संधि होने के वर्ष ही श्राय में वयालीस हज़ार रुपये श्रोर दूसरे वर्ष लगभग पचासी हज़ार रुपये की वृद्धि हुई ।

डूंगरपुर का महारावल जसवंतिसह (दूसरा) दुवेल-हृदय शासक था। उसक काई कुंबर नथा। निरन्तर विपत्तियों से ग्रसित रहने के

दलपतसिंह का डूंगरपुर गोद जाना कारण युवाबस्था में ही उसको शासन-कार्य से उदासीनता हो गई और अपना अपुत्र होना खटकने लगा । उदयपुर, डूंगरपुर, वांसवाङ्ग

श्रीर प्रतापगढ़ के नरेश एक ही वंश के हैं, परंतु उदयपुर श्रीर प्रतापगढ़ हूंगरपुर से पीढ़ियों में वहुत दूर जाकर मिलते हैं। प्रचलित रीति के श्रमुक्षार श्रावश्यकता के समय श्रपने समीपी वंधु-बांधवों में से ही दत्तक पुत्र ग्रहण किया जाता है। इसके विपरीत महारावल ने श्रपनी श्रविवेकता श्रीर श्रस्थिर-चित्तता के कारण प्रतापगढ़ के स्वामी सामंतिसिंह के द्वितीय पौत्र दलपतिसिंह को श्रपना दत्तक पुत्र बनायाँ,

<sup>(</sup>१) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनद्ज़; जि॰ ३, पृ॰ ४६०-६३।

<sup>(</sup>२) माल्कमः, रिपोर्ट श्रॉन् दि प्रॉविंस श्रॉव् मालवा एंड दि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्सः, पृ॰ ३३४।

<sup>(</sup>३) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त राजकीय पत्रादि से पावा जाता है कि वि० सं० १८७७

जिसको श्रंग्रेज़-सरकार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही हो सकता है कि द्वंगरपुर के राज-क्रुदुंव में उस समय योग्य पुरुष का श्रभाव था श्रौर दलपतसिंह में वाल्यकाल से ही प्रतिभा विद्यमान थी।

श्चंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य बाहरी आक-मणों से तो सुरिच्चत हो गया, परंतु भीतरी उपद्रव; भील, मीणों आदि दुईम-

सेना-च्यय के एवज अंग्रेज-सरकार को नकद रुपये देने का क्रार होना नीय लोगों की लूट खसोट या ग्रारतिगरी आदि से मुक्त न था। पेसे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्था-पित करने के लिए सैनिक शक्ति की आवश्यकता

(ई॰ स॰ १८२०) में महारावल जसवन्तिसंह ( दूसरा ) देविलया श्राया, तब वह युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्तिसंह से भंवर दलपतिसंह को श्रपने गोद देने के लिए श्राप्रह किया। इसपर कई शतों के साथ दलपतिसंह डूंगरपुर गोद दे दिया गया, जिसको श्रंप्रेज़ सरकार के पोलिटिकल श्रक्रसरों ने भी स्वीकार किया। वि॰ सं॰ १८०८ (ई॰ स॰ १८२१) में सर जॉन मालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराया भीमिसंह ने इस गोदनशीनी को ठीक नहीं बतलाया। इसपर उस (सर जान मालकम)ने उत्तर दिया कि में इतिहास से वाक्रिक्त न था, इसिलए ऐसा हुश्रा, परन्तु श्रव यह बात बदली नहीं जा सकती। इससे पाया जाता है कि वि॰ सं॰ १८७७ (ई॰ स॰ १८२०) के श्रासपास ही दलपतिसंह की गोदनिशनी की बात तय हो चुकी थी, श्रत-एव उस समय के बाद ही दलपतिसंह का डूंगरपुर में श्राना-जाना शुरू हुश्रा होगा श्रौर वि॰ सं॰ १८८१ से वह वहां स्थायी रूप से रहने लगा।

हुंगरपुर राज्य से महारावल जसवन्तसिंह ( दूसरा ) की जन्मपन्नी श्रोर वर्ष-फल प्राप्त हुए हैं। उनसे पाया जाता है कि उसका जन्म श्राषाढादि वि० सं० १८११ शाके १७२१ ( चैन्नादि वि० सं० १८१६ ) श्रमांत वैशाख वदि १० उपरांत ११, (पूर्णिमांत ज्येष्ठ वदि १० उपरांत ११ = ई० स० १७६६ ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरा भाद्रपद नचन्न उपरांत रेवती को हुआ था। श्रतपुव वि० सं० १८७० में उक्त महा-रावत की श्रायु २१ वर्ष से श्रधिक नहीं हो सकती। श्रभिप्राय यह कि जसवन्तसिंह ने श्रपनी २१ वर्ष की श्रायु में ही दलपतिसंह को, जब कि वह केवल १२ वर्ष का था, श्रपना दत्तक बना लिया था। इतनी श्रल्प श्रायु में ही उस(जसवन्तसिंह)का दलपतिसंह को श्रपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चय ही एक प्रकार का श्रांति मूलक विचार ही कहा जायगा। थी। श्रतपव श्रंग्रेज़ सरकार की श्रध्यक्तता में सेना रखना निश्चय होकर वि० सं० १८८० मार्गशीर्ष सुदि ७ (ई० स० १८२३ ता० ६ दिसंबर) को संधिपत्र की तीसरी शर्त के श्रमुसार पचास सवार श्रौर दो सौ पैदल सेना रखने के एवज़ में १२००० रुपये सालिमशाही वार्षिक देने श्रौर वि० सं० १८८३ (ई० स० १८२६-२७) से चौबीस हज़ार रुपये देते रहने का श्रंग्रेज़ सरकार के साथ कतान प० मेकडॉनल्ड-द्वारा नीचे लिखा इक्ररारनामा हुआ

श्रहदनामे में दो सो पैदल श्रोर पचास सवार दर्ज हैं, उनके खर्चे के लिए नियत किश्तों में एक हज़ार रुपये माहवार श्रर्थात् बारह हज़ार रुपये वार्षिक सरकार को दिये जायंगे। वि० सं० १८८३ (ई० स० १८२६-७) से दो हज़ार रुपये माहवार श्रर्थात् चौवीस हज़ार रुपये वार्षिक कंपनी की सरकार को दिये जायंगे श्रीर इससे विपरीत कभी न होगा। रुपये सालिमशाही होंगे।

उपर्युक्त इक्तरारनामें से प्रतापगढ़ राज्य पर चौबीस हज़ार रूपये वार्षिक का बोक्त और भी बढ़ गया, जिसको देने में वह समर्थ न था। फिर भी वह किसी प्रकार खिराज श्रादि नियमित रूप से देकर श्रपने ऊपर ऋण न बढ़ने देता था। श्रन्त में वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में महारावत सामन्तींसह के पौत्र दलपतांसिंह के (जब कि वह श्रपने बड़े भ्राता केसरीसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी स्वामी मान लिया गया था) श्रंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर प्रतापगढ़ राज्य को इस बोक्ष के उठाने में श्रसमर्थ देख इस श्रहदनामें को मंसूख कर दिया गया ।

महारावत सामंत्रसिंह ने श्रंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे श्रपनी वृद्धावस्था का विचार कर राज्य-कार्य श्रपने कुंवर दीपसिंह को

<sup>(</sup>१) एचिसनः ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एगड सनद्ज़ः जि॰ ३ प्ट॰ ४६३।

<sup>(</sup>२) एचिसनः दीटीज एंगेजमेंट्स एगड सनद्जः जि॰ ३, प्र० ४४२।

कुंवर दीपासेंह का उपद्रव करना सौंप दिया था, किंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने पिता-पुत्र के बीच द्वेष उत्पन्न करा दिया, जिससे राज्य-कार्य में खराबी होने लगी।

श्रपने उग्र स्वभाव के कारण कुंवर ने कितपय मनुष्यों को, जो उसके कार्य में बाधक थे, मरवा डाला । श्रंश्रेज़ सरकार ने कुंवर के इस कृत्य से श्रप्रसन्न होकर उसको राज्य-कार्य से वंचित कर दिया श्रोर देवलिया में रहने की श्राज्ञा दी। तदनुसार कुंवर देविलया में रहने लगा, परन्तु उसको वहां रहना पसन्द नहीं था, जिससे वह फिर प्रतापगढ़ में जाकर उपद्रव करने लगा। जब उसका उपद्रव चरम सीमा तक पहुंच गया तो श्रंग्रेज़ सरकार ने उसका दमन करने के लिए श्रपनी सेना रवाना की, जिसका कुंवर से मुक़ाबला हुआ। थोड़ी लड़ाई के बाद कुंवर श्रंग्रेज़ी सेना-द्वारा बंदी कर लिया गया। महारावत ने उसको करनोरा (कनोरा) के किले में कैंद रखना चाहा श्रोर इस बात का इक़रार भी वि० सं०१ द्वा मार्गशीर्ष सुदि १ (ई० स०१ द्वा यह बात श्रंग्रेज़ को कप्तान मेकडॉनल्ड के नाम लिख दिया, परंतु यह बात श्रंग्रेज़

जी॰ बी॰ मैलिसन ने "हिस्टारिकल स्केचिज़ झाँव् दि नेटिव स्टेट्स झाँव् इंडिया" ( प्र॰ १३३-४ ) में भी कुंवर दीपसिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार 'वक्राये राजपूताना' ( प्र॰ ४७७ ), 'हिंद राजस्थान' (गुजराती, ध्रमृतलाल गोवर्द्धनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या कृत; प्र॰ ६७४ ) आदि में भी ऐसा ही लिखा है। कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर वहां उपद्रव होने की संभावना थी। इस दृष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर अचेरे की गढ़ी में रखा जाना ही ठीक प्रतीत होता है।

बिशप हेबर भ्रपनी यात्रा के समय ई० स० १८२४ (वि० सं० १८८२) में प्रतापगढ़ भी गया था। वह भ्रपनी पुस्तक 'नरेटिव श्रॉव् ए जर्नी थू दि श्रपर ग्रॉविंसेज़ भ्रॉव् इंडिया' में लिखता है कि दीपसिंह ने तीन वर्ष पूर्व स्वयं भ्रपने हाथ से तथा श्रन्य स्यक्रियों द्वारा छु: श्रादिमियों को मरवा खाला था। उसका पिता, वहां का राजा बड़ा सीधा

<sup>(</sup> ३ ) अर्सकिन; गैज़ेटियर क्रॉव् प्रतापगढ़ स्टेट; पृ० १६६ ।

<sup>(</sup>२) मूल इक़रार की प्रतिलिपि से।

सरकार को स्वीकार नहीं हुई। श्रंत में वह ग्वालियर-राज्यान्तर्गत श्रचेरे की गढ़ी में रखा गया। उन दिनों महारावत ने शासन-कार्य पीछा श्रपने हाथ में ले लिया था। स्नेहवश उस(महारावत)ने कुंवर का श्रपराध स्त्रमाकर उसे पीछा प्रतापगढ़ में बुला लेना चाहा श्रौर इसके लिए श्रंशेज़ श्रफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ की । संभव था कि कुंवर का श्रपराध श्रंशेज़ सरकार भी स्तमा कर देती, पर इसी बीच वि० सं० १८८३ चैत्र सुदि १४ (ई० स० १८२६ ता० २१ श्रप्रेल) को दीर्पासह की मृत्यु हो गई।

श्रीर वृद्ध था एवं उस( दीपसिंह )का दमन नहीं कर सकता था तो भी वह उस( दीप-सिंह )को क्रीर से छुड़ाने के लिए बड़ा व्यप्न था।

कुछ लोगों का यह कथन है कि सरकारी सेना से कुंवर का मुक्काबला होने पर एक श्रंग्रेज़ श्रक्तसर भी मारा गया, जिसका स्मारक प्रतापगद क्रस्वे के बाहर पश्चिम की श्रोर बना हुआ है। एक स्थल पर यह भी लिखा मिलता है कि कुंवर दीपसिंह ने कसान मेकडॉनल्ड को मार डाला था। वस्तुतः ये सब कथन श्रांतिमूलक हैं। उपर्युक्त स्मारक बङ्गाल की पैदल सेना के ४६ वीं रेजिमेंट के लेक्टरेनेन्ट श्रौर रामपुरा की देशी बटालियन के एडज्यूटेंट जॉन वायली का है, जिसकी |ई० स० १८२६ ता० १४ श्रवटोबर (वि० सं० १८८३ श्राधिन सुदि १४) को वहां पर मृत्यु हुई थी। इसके छः मास पूर्व ही कुंवर दीपसिंह का देहावसान हो गया था। इसी प्रकार कसान मेकडॉनल्ड के वहां मारे जाने श्रोर उसका स्मारक सालमगढ़ में होने की बात भी निर्मूल है। कसान मेकडॉनल्ड दीपसिंह के बंदी होने के पीछे तक विद्यमान था, जैसा कि संधिपत्रों से निश्चित है।

- (१) महारावत सामन्तसिंह का मि॰ वेलेज़िली के नाम का वि॰ सं॰ १८८२ फाल्गुन विद ८ (ई॰ स॰ १८२६ ता॰ १ मार्च ) का पत्र ।
- (२) के॰ डी॰ श्रसंकिन ने श्रपने प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर में ता॰ २१ मई ई॰ स॰ १८२६ को दीपसिंह की मृत्यु होना लिखा है। इसी प्रकार मैलेसन के ''हिस्टोरिकल स्केचिज़'', "वक्राये राजपूताना" श्रादि में उसके देहांत की यही तारीख़ दी है, जिसका हिन्दी तिथियों से मिलान करने पर उस दिन वि॰ सं॰ १८८३ वैशाख सुदि १४ श्राती है, किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के राजाश्रों की निधन-तिथियों की सूची में दीपसिंह की निधन-तिथि वि॰ सं॰ १८८३ चैत्र सुदि १४ दी है। उसका मिलान करने पर उस

महारावत सामंतिसह के पिछले समय में राज्य का काम शाह नवल-चंद करता था। वह होशियार और पूरा स्वामिभक्त था, अतएव महारावत ने कुंवर दीपिसिंह के अंग्रेज़ सरकार-द्वारा अचेरे महारावत का नवलचंद पाड-लिया को कामदार बनाना पौष सुदि ३ (ई० स०१८२४ ता०४ जनवरी) रिववार को फिर शाह नवलचंद को कामदार (मुख्य मंत्री) के पद पर नियत किया। दीपिसिंह की मृत्यु के पश्चात् महारावत ने अपने ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह को राज्य-कार्य सोंप दिया। उस(केसरीसिंह)ने भी शाह

नियत किया। दीपसिंह की मृत्यु के पश्चात् महारावत ने श्रपने ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह को राज्य-कार्य सौंप दिया। उस(केसरीसिंह)ने भी शाह नवलचंद की पूरी तसङ्की कर उसको उसी पद पर बहाल रखा। उसकी कार्य-शैली श्रच्छी होने से श्रंग्रेज़ सरकार के पोलिटिकल श्रक्ससरों ने भी समय-समय पर उसकी खातिरी कर उसको उत्साहित किया थां।

महारावत के कुंवर दीपसिंह के एक पुत्री प्रतापकुंवरी थी। उसका संबंध बीकानेर के महाराजा रत्नसिंह के महाराजकुमार सरदारसिंह के महारावत की पौत्री का बीका- साथ निश्चय होकर वि० सं० १८८६ फालगुन विद द नेर के कुंवर सरदारसिंह से (ई० स० १८३३ ता० १२ फ़रवरी) विवाह की. तिथि विवाह सिथर हुई । तद्गुसार उक्त महाराजकुमार की वरात प्रतापगढ़ पहुंचने पर पूर्ण आतिथ्य कर महारावत ने वड़े समारोह के साथ विवाह-कार्य सम्पन्न किया।

पुत्र शोक का घाव भर भी नहीं पाया था कि ऐसे में वि० सं० १८६१ वैशाख सुदि ४ (ई० स० १८३४ ता० १२ मई) को महारावत के

दिन ता॰ २१ श्रप्रेल श्राती है। श्रतएव दीपसिंह की मृत्यु की कौनसी तिथि सही है, इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; परन्तु गैज़ेटियर श्रादि में दी हुई तारीख़ ही सही होनी चािह्ये, क्योंकि वह तत्कालीन सरकारी काग़ज-पत्रों के श्राधार पर लिखे गये हैं।

<sup>(</sup>१) शाह नवलचन्द के नाम विलियम बोरविक का वि॰ सं॰ १८८६ ज्येष्ट विद ६ (ई॰ स॰ १८३२ ता॰ १६ मई) का ख़त।

<sup>(</sup>२) मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास; भाग २, ५० ४२०।

भंवर केसरीसिंह का देहावसान ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह का असमय २६ वर्ष की युवावस्था में निःसंतान देहांत हो गया। महारावत के शरीर पर इसका बहुत तुरा प्रभाव पड़ा।

वृद्धावस्था में युवा पुत्र एवं पौत्र की मृत्यु के कठोर दु:ख को सहन करना बड़ा कठिन था, फिर भी इन दैविक श्रापत्तियों को सहन कर उसने धैर्य न छोड़ा श्रोर वह राज्य-कार्य बराबर चलाता रहा।

वृद्धावस्था, शारीरिक स्थिति की निर्वलता तथा दैविक विपत्तियों के कारण महारावत अपने पिछले समय में राज्य-कार्य में पूर्ण रूप से ध्यान न दे सका। इससे समय-समय पर कुछ अव्यवस्था भी उत्पन्न हुई और भील, मीणों, ठगों तथा अन्य जरायम-पेशा लोगों ने अपना धंधा जारी कर दिया, पर राज्य की आर्थिक स्थिति में इससे कुछ अन्तर नहीं हुआ और महारावत के उत्तम आचरण से अंग्रेज़ सरकार ने उसको हर प्रकार से सहायता देकर शासन-व्यवस्था में बाधा न पड़ने दीं।

महारावत सामंतासिंह के छोटे पुत्र दलपतिसिंह को डूंगरपुर के महा-रावल जसवंतिसिंह-द्वारा दत्तक लेने की स्वीकृति अंग्रेज़ सरकार से प्राप्त

महारावत का डूंगरपुर से दलपतसिंह को खुलाकर शासन-कार्य सौपना होने पर वह वहां चला गया था; फिर भी पित-प्रेम से प्रेरित होकर वि० सं० १८८१ माघ वदि ४ (ई० स० १८२४ ता० ६ जनवरी) को महारावत ने उसको वार्षिक २४००० रुपये की आय का कल-

थाणा का पट्टा प्रदानकर वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) से उसका खिराज एक हज़ार रुपये लेना स्थिर किया । प्रारम्भ में द्लपतसिंह श्रीर महारावल के बीच मेल रहा, परन्तु फिर महारावल के साथ उसकी नहीं निभी। वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में वहां भीलों का उपद्रव हो गया,

<sup>(</sup>१) ज्वालासहाय; वक्राये राजपूताना; जि० १, पृ० ४४८।

<sup>(</sup>२) महारावत सामन्तसिंह का भंवर दलपतसिंह के नाम का वि० सं० १८८१ माघ विद १ (ई० स० १८२१ ता० ६ जनवरी) का परवाना।

जिसको महारावल द्वा नहीं सका, इसिलए महारावल से अंग्रेज़ सरकार ने शासन-कार्य अपने हाथ में ले लिया। फिर कुछ वर्षों बाद दलपतिसंह की योग्यता का अनुभव कर सब अधिकार उसको सौंप दिये गये। दलपतिसंह ने शासनाधिकार पाकर पट्टे परवानों पर पहले तो महारावल के नाम के साथ अपना नाम लिखना आरम्भ किया, फिर वह केवल अपना ही नाम लिखने लगा। इससे भी दोनों में द्वेष की वृद्धि हुई और यह वैमनस्य यहां तक बढ़ा कि महारावल डूंगरपुर छोड़कर गढ़ी ठिकाने में जा बैठा। ऐसे में प्रतापगढ़ राज्य के स्वत्वाधिकारी केसरीसिंह का, जो दलपतिसंह का ज्येष्ठ आता था, देहांत हो गया। उस समय महारावत सामंतिसंह ने दलपतिसंह को प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने का विचारकर उस(दलपतिसंह) को वहां वुलवा लिया और देविलया में रहते हुए वह डूंगरपुर का शासन-कार्य भी करता रहा। फिर अंग्रेज़ सरकार ने भी महारावत की इच्छा स्वीकार कर दलपतिसंह को प्रतापगढ़ राज्य का भावी महारावत मान लिया।

वि० सं० १६०० पौष सुदि १४ (ई० स० १८४४ ता० ४ जनवरी) को महारावत सामन्तसिंह का ७० वर्ष राज्य करने के पश्चात् ७६ वर्ष की श्रायु में परलोकवास हो गया।

महारावत सामन्तसिंह के श्राट विवाह हुए थे, जिनसे उसके पद्मसिंह, दीपसिंह श्रीर सरदारसिंह नामक तीन कुंवर श्रीर प्राण्कुंवरी, श्रजवकुंवरी, त्याप्यां श्रीर संति श्रादि विमनकुंवरी, चंदनकुंवरी, तक्ष्तकुंवरी एवं रत्न-राणियां श्रीर संति श्रादि कुंवरी नामक छः पुत्रियां हुईं । महारावत का एक विवाह किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंह की पुत्री सरूपकुंवरी से हुआ थां, जिसके उदर से एक कुंवर श्रीर प्राण्कुंवरी नामक कुंवरी हुई । प्राण्कुंवरी का विवाह ईंडर के स्वामी गंभीरसिंह के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदसिंह

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़ वे की ख्यात: पृ० १-१०। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात: पृ० १३-४।

<sup>(</sup>२) बांकीदास: ऐतिहासिक बातें: संख्या १३१३।

से हुआ तथा उस(सामंतसिंह) की राठोड़ राणी मेड़तणी के उदर से चिमनकुंवरी नामक पुत्री हुई, जिसका विवाह लूणावाड़ा के सोलंकी महाराणा फ़तहसिंह से वि० सं० १८७८ (ई० स० १८२१) में हुआ?

महारावत सामन्तसिंह के दीर्घ शासन-काल में देविलया के राजमहलों में कई प्रकार का सुधार हुआ। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी कई

मकान और महल बने। उसकी माता कुंदनकुंबरी

महारावत के समय के बने हुए
ने देविलया में विष्णु आदि के पांच मंदिर बनवाकर

बावड़ी बनवाई एवं उन मंदिरों तथा बावड़ी की

प्रतिष्ठा के अवसर पर तुलादान भी किया। महारावत ने स्वयं देविलया

में रघुनाथ-द्वारा नामक मंदिर बनवाकर वि० सं० १८४६ (ई० स० १८०२)

में बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा की। प्रतापगढ़ राज्य के राजकीय
देवालयों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-द्वारा विशेष स्थान रखता है रे।

उसकी पुत्री चिमनकुंवरी ने देविलया में चंद्रशेखर का शिव-मंदिर

दशहरे के श्रवसर पर जब महारावत की सवारी रावण-बध के लिए देवलिया जाती है, तब रघुनाथद्वारे से रामचन्द्र श्रादि की मूर्तियां भी धूम-धाम से सवारी में स्वयं महारावत साथ रहकर ले जाते हैं श्रीर फिर वहां रावण-बध की लीला का प्रदर्शन होता है।

<sup>(</sup>१) लुगावादा राज्य की स्यात; पत्र ८०, ५०१।

<sup>(</sup>२) देविलया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८१६ (ई० स० १८०२) में महारावत सामन्तसिंह ने बदे समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्बार्क सम्प्रदाय के साधु रामकृष्णदास को, जो बर्दवान (कलकत्ता) की तरफ से श्राया हुश्रा भगवद्भक था, महन्त बनाकर उक्र देवालय का सारा प्रबन्ध उसको सौंप दिया। फिर उसका शिष्य पोखरदास वहां का महन्त हुश्रा, जिसने देविलया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर' नामक जलाशय बनवाया, जो सार्वजनिक दृष्टि से देविलया के जलाशयों में बदा उपयोगी है। पोखरदास के पीछे कमशः केशवदास, उदयदास श्रीर मनोहरदास वहां के महन्त हुए। वर्तमान महन्त बालमुकुंददास वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में वहां की गद्दी का स्वामी हुश्रा, जो सरल-चित्त श्रीर संतोषी पुरुष है। इस देवालय को सुवांसा, कोलवी श्रीर दोतद गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से मेंट में दिये गये हैं श्रीर सब मिलाकर यहां की श्राय पांच सहस्र रुपये वार्षिक मानी जाती है।

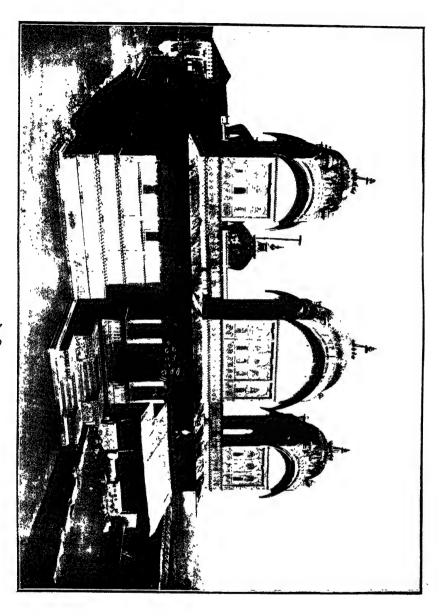

बनवाया। उसकी राणी मेड़तणी दौलतकुंवरी ने देविलया में युगलिकशोर का विष्णु मंदिर बनवाया।

महारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र श्रादि पर्याप्त संख्या में मिलते हैं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें से महारावत के समय के शिला- कुछ ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका सारांश नीचे दिया जाता है—

- (१) वि० सं० १८३८ माघ सुदि ४ (ई० स० १७८२ ता० १८ जनवरी) शुक्रवार की देविलया के बड़े जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें हूंबड़ जाति श्रीर पाडिलया गोत्र के गोविंद श्रादि का श्रादिनाथ का प्रासाद बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करने का उन्लेख है।
- (२) वि० सं० १८४६ आषाढ चिंद १३ (ई० स० १७६६ ता० १ ज़ुलाई) का प्रतापगढ़ के बाज़ार का शिलालेख, जिसमें प्रतापगढ़ के निवासियों से बिना अपराध के दगुड़ न लेने का उन्लेख है।
- (३) वि० सं० १८४६ माघ सुदि १३ (ई० स० १८०३ ता०४ फ़रवरी) का ब्राह्मण वेणीराम के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें रघुनाथद्वारे की प्रतिष्ठा के अवसर पर गांव श्रमलावद में १० बीघा ज़मीन पुरुष करने का उन्नेख है।
- (४) वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ४ (ई० स० १८१६ ता० ३० मई) सोमवार का द्वारिका के लदमी, सत्यभामा और राधिका के मंदिरों के पुजारी वालकृष्ण, जयदेव और भंडारी जगन्नाथ के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत की द्वारिका की यात्रा के समय राणी चौहान पूरवणी का अपनी जागीर का चाचाखेड़ी गांव उक्त मंदिरों की भोग सामग्री के लिए भेंट करने और कुंवर दीपसिंह के कथन से उक्त ताम्रपत्र होने का उन्नेख है।
- (४) वि० सं० १८७४ द्वितीय आवण सुदि १४ (ई०स०१८१७ ता० २६ अगस्त) भीमवार का तास्रपत्र; जिसमें ज्येष्ठ वदि ३०% को सूर्य पर्व के समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो "टंकी" की लागत लगती थी, उसके छोड़ने का संकल्प अमलावद के पंडित तारा के नाम होने का उल्लेख हैं।
  - (१) श्रीमन्महाराजाधिराज महारावतजी श्रीसामन्तसिंघजी बचनात्

इससे प्रकट है कि वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) में महारावत ने द्वारिका की यात्रा की थी श्रौर उक्त संवत् के ज्येष्ठ विद ३० (ता० १६ मई) शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुई ज़मीन श्रादि की श्राय पर टंकी नामक लागत, जो प्रति रुपया एक श्राना के हिसाब से लगती थी, शंखोद्धार तीर्थ पर छोड़ देने श्रर्थात् नहीं लेने का संकल्प किया। यह ताम्रपत्र महारावत के कुंवर दीपींसह के श्राह्मा देने पर मेहता वेचरलाल ने लिखा।

- (६) वि० सं० १८८२ (प्रथम) श्रावण सुदि १४ (ई० स० १८२४ ता० २६ जुलाई) शुक्रवार का भचूंडला. पिपरोड़ा का खेड़ा श्रौर माताखेड़ी गांव का ताम्रपत्र; जिसमें उपर्युक्त तीनों गांव द्वारिका में सदाव्रत के लिए कृष्णार्पण करने का उल्लेख है।
- (७) वि० सं० १८६२ आषाढ सुदि २ (ई० स० १८३४ ता० २६ जून) चन्द्रवार का सेमलखेड़ी गांव का ताम्रपत्र, जिसमें राणी मेड़तणी के बनवाये हुए मंदिर को गांव सेमलखेड़ी भेंट करने का उल्लेख है।

कांठलदेश ना समस्त ब्राह्मणां जोग्य स्रप्रंच श्रीद्वारिकानाथजी नी जात्रा कीदी जदी श्रीबेट शंखोद्धार में ज्येष्ठ विदि ३० स्त्रमावस्या रे दिन सूर्य पर्व मध्ये त्राम्बा पत्रिक सर्व ब्राह्मणा ने टंकी लागती हती ते गाम स्त्रमलावद नो पंडित तारा साथे हतो तेने हाते श्रीकृष्णापंणा करी दीघी स्त्राचन्द्रार्क यावत् उदक स्त्रघाट करी सारी लागट वलगट सहित निर्दोष करे दीघी तेनी हमारा वंसनो धई ने ब्राह्मणां थी चोलणा करे नहीं चोलणा करे जणी ने चित्तोंड़ नो पाप छे। स्त्रत्र दान वाक्य भूमिं दत्वा माविनो मूमिपालान् भूयो भूयो याचते रामचंद्रः । सामान्योऽयं दानधर्मी नृपाणां स्वे स्वे काले पालनीयो भवद्भिः ॥ १ ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् षष्टि वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः । २ । हुकम श्री हजूर नो । दुवे महाराजकुंवरजी श्रीदीपिसंघजी लिखितं मेता बेचरलाल संवत् १८७४ रा वर्षे मास द्वितीय श्रावण सुदि १५ भौमवासरे ।

मृत ताम्रपत्र की प्रतितिपि से।

महारावत सामन्तर्सिह वीर, उदार श्रीर बुद्धिमान राजा था। उसके समय में भी श्रन्य राज्यों की भांति मरहटों का उपद्रव रहा। कभी-कभी उसके श्रधीनस्थ राजपृत सरदार भी वहां पारस्प-

महारावत का व्यक्तित्व

रिक वैमनस्य के कारण सिर उठाकर बखेडा मचात श्रौर भील, भीरो श्रादि भी श्रपना पेशा जारी कर देते थे, पर वह उनके बखेड़े को साम, दाम, दंड श्रीर भेद नीति का प्रयोग कर बढने नहीं देता था। मरहटे सरदारों को भी वह कुछ दे-दिलाकर चुप करता था श्रौर वे भी उसकी सरलता के कारण उसका मान रखते थे। मरहटों के उपद्रव और भीतरी कलह से उसके समय देश ऊजड़ होकर आवादी कम हो गई. जिससे ष्ट्राय के साधन बन्द होकर समृद्धि घट गई, तो भी उसने श्रपनी स्वाभाविक उदारता में कमी न त्राने दी। राज्य-रच्चा के लिए पर्याप्त सैनिक शक्ति की श्रावश्यकता होती है, पर उस समय आर्थिक स्थिति ठीक न होने से महा-रावत श्रच्छी सेना नहीं रख सकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार रहने से उसके राज्य की रचा के योग्य वहां लड़ाकू राजपूत सेना का श्रभाव न था। महारावत की सहद्यता से उसके श्रधीनस्थ राजपूतों को उसपर पूरा विख्वास था और वे उक्त राज्य की रत्ता के लिए अपने प्राखों की बाज़ी लगा देते थे। वह अपने सरदारों, राजकर्मचारियों, भूत्यों आदि को समय-समय पर जागीर, इनाम श्रादि देकर सम्मानित करता रहता था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई श्रन्तर नहीं होने पाया श्रीर न उसके राज्य की सीमा में कमी हुई, जब कि कई पुराने श्रौर प्रतिष्ठित राज्य नष्ट हो गये। ऐसे समय में उसकी द्यालुता श्रीर उदारता ने ही उसकी कीर्ति को दूर-दूर तक फैलाया। तीर्थ-यात्रा का प्रेमी होने के कारण उसने द्वारिका की यात्रा के समय वहां अपनी राणी के द्वारा भोग सामग्री के लिए गांव भेंट कराया और वहां अपनी तरफ़ से नियमित रूप से पुराय होते रहने के लिए सदावत जारी रख तीन गांव दिये। उसके राज्य-काल में देवलिया के राज्य-महलों में सुधार हुआ श्रीर वहां कई देवालय भी वने। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय तुलादान भी

किया। प्रजा से वह प्रेम रखता और उससे अन्यायोचित ढंग से द्रव्य लेना वुरा समभता था। इसलिए भविष्य में बिना किसी अपराध के दएड न लेने का पाषाण लेख खुदवाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया। उसके समय में वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में प्रतापगढ़ राज्य में श्रकाल पड़ा श्रौर दैवी प्रकोप से महामारी की व्याधि उत्पन्न होकर सहस्रों मनुष्य काल-कवितत हो गये। उस समय उसने प्रजा-पालकता का परिचय देकर बहां के निवासियों को धैर्य बंधाया। वह ईश्वर-भक्त, निरिभमानी श्रीर मितव्ययी होने के साथ ही शुद्ध हृदयवाला था। ऋपनी प्रजा, सामंतवर्ग तथा ऋन्य राज्यों के साथ उसका व्यवहार श्रच्छा रहा। दैवी विपत्तियों, मरहटों, सरदारों श्रादि के उपद्रवों के समय वह कभी विचलित नहीं होता श्रीर धैर्य-पूर्वक उनको निवारण करने की चेष्टा करता था। राज्य-वृद्धि की लालसा उसमें न थी। स्वात्माभिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे उदयपुर के महा-राणात्रों के ब्राधीन सामन्तभाव से रहकर उसने धरियावद के परगने का उपनोग करना श्रपमानजनक समझ, उसे त्याग दिया । उसके एकमात्र कुंवर दीपसिंह ने कई पुरुषों को मार डाला। इस बात को सुनते ही उस-( महारावत )ने श्रंश्रेज़ श्रफ़सरों की राय से उस( दीपसिंह )को श्रधिकार-च्युत् कर देवलिया में रहने की श्राज्ञा दी, परन्तु कुंवर ने श्रपना श्राचरण नहीं सुधारा एवं प्रतापगढ़ में जाकर फिर उपद्रव करने लगा। तब उसने पुत्र-मोह त्यागकर श्रंग्रेज़ी सेना-द्वारा उसको दबाकर वंदी करवा दिया, जो उसकी न्याय-वृत्ति का द्योतक है। वह विनम्न, प्रसन्न-चित्त श्रीर मृदुभाषी होते के साथ ही शांति-त्रिय शासक था। अंग्रेज़ अफ़सर भी उसका पूरा सम्मान करते थे। उस( सामंतसिंह )का श्ररीर पतला, क़द लंबा, वर्ण गौर श्रीर मुंह गोल था।



महारावत द्लपतसिंह

## छठा अध्याय

## महारावत द्वपतिसंह से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी तक

## दलपत्रसिंह

महारावत सामन्तसिंह ने श्रपने जीवनकाल में ही श्रपने पौत्र दल-पतिसिंह को, उसके डूंगरपुर गोद चले जाने पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाना स्थिर कर श्रंग्रेज़ सरकार की स्वी-श्रुति ले ली थी । तदनुसार सामन्तसिंह का परलोकवास होने के पीछे वि० सं० १६०० पौष सुदि १५ (ई० स० १८४४ ता० ४ जनवरी) को वह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ। उसका जन्म वि० सं० १८६४ मार्गशीर्ष सुदि ६ (ई० स० १८०८ ता० २६ नवम्बर) श्रीनवार को हुआ थाँ।

तद्नन्तर भारत सरकार की तरफ़ से मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट कर्नल रॉविन्सन महारावत की गहीनशीनी की खिलश्रत श्रीर गवर्नर जेनरल

अभेग्रेन सरकार की तरफ से गई:नशीनी की खिलअत आना का खरीता लेकर देविलया गया। बहां उसने एक द्रवार में महारावत को गवर्नर जेनरल का खरीता देकर खिल अत में चांदी के हौदे-सिहत हथिनी, चांदी के ज़ेवर-सिहत घोड़ा, मोतियों की

माला, सरपेच, मंदील, शाल जोड़ा, चुगा, शाली, रूमाल, परतले-सहित तलवार, दुनाली बंदूक, तमंचे की जोड़ी, गोशवारा श्रादि दियें।

<sup>(</sup>१) देखो; ऊपर पृ० २६३।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६६। ३६

दलपतिसिंह के प्रतापगढ़ में रहने का अवसर पाकर डूंगरपुर का महारावल जसवन्तिसिंह पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अप्रत्यत्त

महारावल जसवन्तिसंह का इंगरपुर से वृन्दावन भेजा जाना रूप से उद्योग कर रहा था। श्रव दलपतिसंह के प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर डूंगरपुर से उस(दल-पतिसंह) का स्वत्व उठाने का उसे पुस्ता कारण मिल गया। कहा जाता है कि दलपतिसंह को डूंगरपुर

के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्थामी बनाने में जसवन्तसिंह भी रजा-मन्द था, परन्त फिर उसको कुछ उपद्रवियों ने बहकाया, जो स्वार्थ-साधन में संलग्न थे, जिससे वह प्रत्यत्त रूप से अपने श्रधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर दलपतसिंह का इंगरपुर से अधिकार उठाने की चेष्टा करने लगा श्रोर डूंगरपुर के स्वत्त्वाधिकारी भी यह अवसर अपने अनुकृत समभ इक़दारी का दावा पेश करने लगे। महारावल ने परिणाम का कुछ विचार किये बिना ही नांद्ली के ठाकुर हिम्मतसिंह के पुत्र मोहकमसिंह को गोद लेकर गुप्त रूप से गोदनशीनी का दस्तूर करना चाहा'। उस समय डूंगरपुर का राज्य-कार्य दलपतसिंह की छोर से सूरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह चलाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकुर के पुत्र को दत्तक लेने के लिए महारावल को सलाह दी और दूसरी तरफ़ महारावत को, महारावल की इस कार्यवाही का विवरण लिख भेजा और खेरवाड़ा जाकर कप्तान इंटर को—जो डूंगरपुर राज्य के राजनैतिक कार्य के लिए पोलिटिकल श्रक्षसर था-यह सारा हाल बतलाया। दलपतसिंह की डूंगरपुर में गोदनशीनी श्रौर डूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का स्वामी बनाने की स्वीकृति श्रंश्रेज़ सरकार ने दे दी थी। श्रतएव होहकमसिंह की गोदनशीनी में दलपतासिंह की श्रानुमित और श्रंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति श्रावश्यक थी, परन्तु महारावल ने बिना स्वीकृति के यह कार्य किया। इस-लिए कप्तान इंटर महारावल की कार्यवाही को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के साथ डूंगरपुर पहुंचा श्रोर उसने वहां घेरा डाल दिया। इसके

<sup>(</sup>१) मेरा डूंगरपुर राज्य का इतिहास; पृ० १४४।

साथ ही सूरमा श्रभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह ने भी राज्य-महलों पर श्राक्रमण कर दिया, जिससे महारावल का सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया श्रीर गोदनशीनी की कार्यवाही बंद हो गई। उस समय कर्नल रॉबिन्सन मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट थां। ज्योंही उसके पास यह समाचार पहुंचा, उसने महारावत दलपतिंसह को शीव्र ही डूंगरपुर पहुंचने के लिए लिखा। तव वह (दलपतिंसह) भी श्रपनी सेना-सिंहत वहां गया। इस श्रवसर पर जसवन्तिंसह ने उदयपुर के महाराणा के पास श्रपना श्रादमी भेज सहायता चाहीं। महाराणा ने प्रत्यक्तरूप से तो उसको कोई सहायता न दी और पोलिटिकल एजेंट कर्नल रॉबिन्सन से इस मामले में

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य का राजनैतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में मालवा के एजेंट गदर्नर-जेनरल के साथ रखा गया। फिर राजपूताना के राज्यों के लिए पृथक एजेंट गवर्नर-जेनरल का पद निर्धारित होने पर उसकी अधीनता में मेबाइ में पोलिटिकल एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था। इसी कारण मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल राविन्सन को इंगरपुर के मामले में हस्तवेष करना पड़ा, क्योंकि इंगरपुर राज्य का राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की एजेंसी के अन्तर्गत था । कर्नल राबिन्सन ई० स॰ १८३८ से ४० ( वि॰ सं॰ १८६४ से १६०७ ) तक मेवाइ का पोलिटिकल एजेंट रहा श्रीर ई० स॰ १८४० ता० १७ जून (वि॰ सं॰ १६०७ ज्येष्ट सुदि ८) को उसकी मृत्यु हुई । बांसवाड़ा के महारावल लच्मगासिंह श्रीर छुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह के बीच होनेवाले भगड़े में बांसवाड़ा की तरफ़ से ज़्यादती के श्रतिरिक्क जालसाज़ी भी प्रमाणित हुई। तब वहां मेवाड् के पोलिटिकल एजेंट का श्रसिस्टेन्ट रहना तब पाया गया, जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तदनन्तर मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के श्रोहदे में परिवर्त्तन होकर उसका नाम रेज़िडेन्ट मेवाड़ रखा गया। उस समय बांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफ़सर श्रसिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ कहलाने लगा । इसके पीछे श्रसिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मैवाइ का पद टूटकर उसके स्थान में दिच्यी राजपूताना के पोलिटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुई श्रीर हुंगरपुर, बांसवादा, प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनैतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो इस समय तक जारी है।

<sup>(</sup>२) महारावल जसवन्तसिंह (दूसरा) का उदयपुर राज्य के भूतपूर्व मन्त्री मेहता रामसिंह के नाम का वि॰ सं॰ १६०० फाल्गुन बदि १४ (पूर्णिमांत चेत्र विद १४ = ई॰ स॰ १८४४ ता॰ १७ मार्च) का पत्र ।

दलपतसिंह के प्रतापगढ़ में रहने का अवसर पाकर डूंगरपुर का महारावल जसवन्तसिंह पुन: अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अप्रत्यन्त

मद्दारावल जसवन्तिसह का ङूंगरपुर से वृन्दावन भेजा जाना रूप से उद्योग कर रहा था। श्रव दलपतिसंह के प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर डूंगरपुर से उस(दल-पतिसंह) का स्वत्व उठाने का उसे पुस्ता कारण मिल गया। कहा जाता है कि दलपतिसंह को डूंगरपुर

के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने में जसवन्तर्सिंह भी रजा-मन्द था, परन्तु फिर उसको कुछ उपद्रवियों ने वहकाया, जो स्वार्थ-साधन में संलग्न थे, जिससे वह प्रत्यच रूप से अपने श्रधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर दलपतसिंह का डूंगरपुर से अधिकार उठाने की चेष्टा करते लगा श्रीर डूंगरपुर के स्वत्त्वाधिकारी भी यह श्रवसर श्रपने श्रवक्त समभ इक़दारी का दावा पेश करने लगे। महारावल ने परिणाम का कुछ विचार किये बिना ही नांदली के ठाकुर हिस्मतसिंह के पुत्र मोहकमसिंह को गोद लेकर गुत रूप से गोदनशीनी का दस्तूर करना चाहा'। उस समय डूंगरपुर का राज्य-कार्य दलपतिसिंह की छोर से सुरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह चलाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकर के पुत्र को दत्तक लेने के लिए महारावल को सलाह दी और दूसरी तरफ़ महारावत को, महारावल की इस कार्यवाही का विवरण लिख भेजा और खेरवाड़ा जाकर कप्तान इंटर को—जो डूंगरपुर राज्य के राजनैतिक कार्य के लिए पोलिटिकल श्रक्रसर था—यह सारा हाल वतलाया। दलपतसिंह की डूंगरपुर में गोदनशीनी श्रौर डूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का स्वामी बनाने की स्वीकृति श्रंश्रेज़ सरकार ने दे दी थी। श्रतएव कोहकमसिंह की गोदनशीनी में दलपतासिंह की अनुमित और अंग्रेज़ सरकार की खीकृति श्रावश्यक थी, परन्तु महारावल ने बिना स्वीकृति के यह कार्य किया। इस-लिए कप्तान इंटर महारावल की कार्यवाही को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के साथ डूंगरपुर पहुंचा श्रौर उसने वहां घेरा डाल दिया। इसके

<sup>(</sup>१) मेरा इंगरपुर राज्य का इतिहास; ए० १४४।

साथ ही स्रमा श्रमयसिंह श्रीर सोलंकी उदयसिंह ने भी राज्य महलों पर श्राक्रमण कर दिया, जिससे महारावल का सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया श्रीर गोदनशीनी की कार्यवाही बंद हो गई। उस समय कर्नल रॉविन्सन मेवाड़ का पोलिटिकल पजेंट थां। ज्योंही उसके पास यह समाचार पहुंचा, उसने महारावत दलपतिंसह को शीव्र ही डूंगरपुर पहुंचने के लिए लिखा। तब वह (दलपतिंसह) भी श्रपनी सेना-सिंहत वहां गया। इस श्रवसर पर जसवन्तिंसह ने उदयपुर के महाराणा के पास श्रपना श्रादमी भेज सहायता चाहीं। महाराणा ने प्रत्यक्तरूप से तो उसको कोई सहायता न दी श्रीर पोलिटिकल पजेंट कर्नल रॉविन्सन से इस मामले में

<sup>(</sup> १ ) प्रतापगढ़ राज्य का राजनैतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में मालवा के एजेंट गवर्नर जेनरल के साथ रखा गया। फिर राजपूताना के राज्यों के लिए पृथक एजेंट गवर्नर-जेनरल का पद निर्धारित होने पर उसकी श्रधीनता में मेवाड़ में पोलिटिकल एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था । इसी कारण मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल रॉबिन्सन को डूंगरपुर के मामले में हस्तचेप करना पड़ा, क्योंकि डूंगरपुर राज्य का राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की एजेंसी के अन्तर्गत था । कर्नेल राबिन्सन ई० स॰ १८३८ से ४० (वि॰ सं॰ १८६४ से १६०७) तक मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट रहा श्रीर ई० स॰ १८१० ता० १७ जून (वि॰ सं॰ १६०७ ज्येष्ठ सुदि ८) को उसकी मृत्य हुई । बांसवाड़ा के महारावल लच्मणसिंह श्रीर छुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह के बीच होनेवाले भगड़े में बांसवाड़ा की तरफ़ से ज़्यादती के प्रतिरिक्क जालसाज़ी भी प्रमाणित हुई। तब वहां मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट का श्रसिस्टेन्ट रहना तब पाया गया, जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तदनन्तर मेवाइ के पोलिटिकल एजेंट के श्रोहदे में परिवर्त्तन होकर उसका नाम रेज़िडेन्ट मेवाड़ रखा गया। उस समय बांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी श्रक्षसर श्रसिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ कहलाने लगा । इसके पीछे श्रसिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मैवाड़ का पद टूटकर उसके स्थान में दुचिग्री राजप्ताना के पोलिटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुई श्रीर हूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनैतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो इस समय तक जारी है।

<sup>(</sup>२) महारावल जसवन्तसिंह (दूसरा) का उदयपुर राज्य के भूतपूर्व मन्त्री मेहता रामसिंह के नाम का वि॰ सं॰ १६०० फाल्गुन बिंद १४ (पूर्शिमांत चैत्र विदे १४ = ई॰ स॰ १८४४ ता॰ १७ मार्च) का पत्र ।

लिखा-पढ़ी कर उसे यह सुआया कि दलपतिसंह एक ही जगह का स्वामी रह सकता है, दोनों जगहों का नहीं। इसपर श्रंश्रेज़ श्रफ़सरों ने इस विषय को विचारणीय रक्खा; परन्तु जसवन्तिसंह का डूंगरपुर में रहना उपद्रव-जनक समभ उसका वृन्दावन में रहना स्थिर होकर वि० सं० १६०१ (ई० स० १८४१) में वह वृन्दावन भेज दिया गया श्रोर एक सहस्र रुपये प्रति मास उसके व्यय के लिए नियत हुए । नांदली का ठाकुर हिम्मतिसंह, जो इस उपद्रव का मूल कारण वतलाया गया था, बंदी किया गया श्रोर महारावल को बहकानेवाले कुछ श्रादमी भी वंदी किये गये, जिससे उस समय उपद्रव शांत हो गया। िकर पूर्ववत दलपतिसंह ही, कई वाधाएं उपस्थित होने पर भी, डूंगरपुर का राज्य-कार्य चलाता रहा।

वि० सं० १६०२ पौष सुदि ६ (ई० स० १८४६ ता० ३ जनवरी) को महारावल जसवन्तर्सिंह का वृन्दावन में ही देहान्त हो गया।

महारावल जसवन्तांसेंह का बृन्दावन में देहान्त होना श्रीर सावली के ठाकुर के पुत्र उदयसिंह का डूंगर-पुर का स्वामी होना महारावत दलपतिसह प्रतापगढ़ में रहता हुआ हूंगरपुर राज्य को भी श्रपने अधिकार में रखना चाहता था। यह बात जसवन्तिसह को श्रखरती थी, इसलिए उसने दलपतिसह को हूंगरपुर के राज्य से वंचित रखने के लिए श्रंग्रेज़ श्राफ़सरों से

प्रकट वा अप्रकट रूप से कई बार अनुरोध भी किया; परन्तु महारावत सामन्तिसंह की विद्यमानता के कारण उस समय इस विषय पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। सामन्तिसंह के देहावसान के पीछे दलपतिसंह के प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठने, डूंगरपुर में जसवन्तिसंह के नांदली के ठाकुर के पुत्र मोहकर्मासंह को गोद लेने के बारे में उपद्रव होने और फिर जसवन्तिसंह का वृन्दावन में देहान्त हो जाने पर उसकी राणियों, सरदारों आदि-द्वारा वहां उत्तराधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्रार्थनाएं होने पर अंग्रेज़ सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। उद्यपुर के महाराणा स्वरूपिसंह-द्वारा पोलिटिकल अफ़सरों के पास दलपतिसंह के डूंगरपुर

<sup>(</sup>१) एचिसनः ट्रीशिज, एंगेजमेंट्स एगड सनद्जः जि॰ ३, ए० ४४१।

पर श्रधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्न पर श्रंग्रेज सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करने लगी। महारावत दलपतसिंह के उस समय कोई कुंवर न था। इसलिए बहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यह निश्चय किया गया कि महारावत दलपतासिंह डूंगरपुर के राजवंश में से किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेवे, जो डूंगरपुर का स्वामी रहे। श्रंग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को डूंगरपुर की राजमहिषियों, सरदारों आदि ने भी स्वीकार किया। अन्त में डूंगरपुर के राजवंश में से सावली के ठाकुर जसवन्तसिंह के तृतीय पुत्र उदयसिंह को वहां की राजमिहिषियों तथा सरदारों ने दलपतसिंह की गोद बिठाया श्रीर उस( उदयसिंह )को दलपत्रसिंह के पास भेजा, जिसको उस( दलपत्रसिंह )ने भी स्वीकार कर श्रंग्रेज सरकार के पास इस निर्णय की स्वीकृति के लिए श्राकांचा प्रकट की। श्रंग्रेज़ सरकार ने भी उदयसिंह की गोदनशीनी को स्वीकार किया श्रीर वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में वह (उदयसिंह) इंगरपुर का स्वामी बनाया गया ; किन्तु उसकी बाल्यावस्था के कारण यहां का शासन दलपतसिंह की सम्मति के श्रनुसार होना स्थिर हुआ श्रोर उसकी विद्यमानता में श्रंग्रेज श्रधिकारी उस( उदयसिंह )को कंबर ही लिखते रहे।

वि० सं० १६०४ म्राषाढ विद १३ (ई० स० १८४८ ता० २६ जून) को महारावत दलपतिसिंह के कुंवर उदयसिंह का जन्म हुम्रा। एक लंबी

श्रवधि के बाद महारावत के यहां कुंवर का जन्म महाराजकुनार उदयिंह का जन्म भी प्रफुक्षित हो गई। महारावत ने श्रपने राज्य

की स्थिति के अनुसार इस अवसर पर बहुत कुछ उदारता प्रकट की।

डूंगरपुर राज्य का प्रबन्ध महारावत दलपतिसंह की आञ्चानुसार वि० सं० १६०६ (ई० स० १८४२) तक होता रहा, परन्तु वहां के सरदार

<sup>(</sup>१) मेरा डूंगरपुर राज्य का इतिहास; ए॰ १६०।

डूंगरपुर का शासनाधिकार खूटना सूरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह, जब भी उनका स्वार्थ सिद्ध न होता, राज्य में कोई उपद्रव कर बैठते थे। इससे राज्य-प्रबन्ध में सुधार

नहीं हो पाता था और राज्य ऋग-ग्रस्त हो गया। इस ओर पोलिटिकल अफसरों के ध्यान दिलाने पर महारावत दलपतसिंह ने सुरमा श्रभयसिंह श्रौर सोलंकी उदयसिंह को कामदार के पद से हटाकर ठाकरड़े के ठाकुर गलावसिंह और गलावचन्द्र गांधी को उस पद पर नियत किया। उन्हीं दिनों श्रंग्रेज सरकार ने भी वहां के शासन-प्रबन्ध को ठीक करने के लिए मुंशी सफ़दरश्रलीखां को डूंगरपुर भेजा, जिसके वहां पहुंचने पर सूरमा अभयसिंह आदि ने अपना खार्थ सिद्ध न होता देख पांच हज़ार भीलों को एकत्रित कर उपद्रव करना चाहा, जिसका खेरवाड़ा से कप्तान ब्रुक ने जाकर दमन किया और कर्नल रॉविन्सन के लिखने पर उपद्रवियों को दएड देने के लिए महारावत दलपतसिंह ने भी प्रतापगढ़ से अपनी सेना भेज दी। कप्तान बक के साथ मेवाड़ भील-कोर के डूंगरपुर पहुंचने श्रीर उस समय प्रतापगढ से भी सेना ह्या जाने से ह्यामयसिंह ह्यौर उसके साथी भय-भीत हो गये, जिससे वहां का उपद्रव शांत हो गया। अन्त में अभयसिंह श्रौर उदयसिंह प्रतापगढ़ जाकर महारावत के पास उपस्थित हुए श्रौर उन्होंने पश्चीस हज़ार रुपये महारावत को नज़राने के देकर अपने क्रसूरों की माफ़ी चाही श्रौर भविष्य के लिए इमानदार बने रहने का इक़रार लिख दिया। उपर्युक्त कार्यवाही के पीछे भी वहां शासन-कार्य में गड़बड़ी होने लगी और लोग अव्यवस्था का सारा दोष महारावत दलपतसिंह के मत्थे मद्कर उसकी शिकायत कराने लगे। तब कप्तान ब्रुक ने खेरवाड़ा से डूंगरपुर जाकर इस मामले की तहक़ीक़ात की श्रौर महारावत के डूंगर-पुर के कार्यों में हस्तत्त्रेप से ही अञ्चवस्था होना बतलाया। इसपर मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट जॉर्ज लारेंस इंगरपुर गया। उस समय सूरमा श्रभयसिंह श्रादि ने कई सरदारों श्रीर प्रजा श्रादि को मिलाकर महारावत की शिकायत करवाई। जॉर्ज लारेंस ने महारावत को प्रतापगढ़ से इंगरपुर में बुलाया श्रोर वहां के प्रबन्ध के विषय में महारावत को नौ शर्तें लिखकर दीं, परन्तु महारावत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसपर लॉरेंस ने दलपत-सिंह-द्वारा डूंगरपुर के शासनकार्य में किसी प्रकार का हस्तचेप न होने के लिए सदर में रिपोर्ट की, जिसकी स्वीकृति श्राने पर महारावत का डूंगरपुर से दखल उठा दिया गया।

भारत के गवर्नर जेनरल लॉर्ड डलहॉज़ी की अनुदार नीति के कारण सारे भारत में असंतोष फैल गया था, ऐसे में बंगाल के सैनिकों

सिपादी विद्रोह के समय अंग्रेज सरकार को प्रताप-गढ़ राज्य से सहायता निलना में एक नई बंदूक, जिसके कारत्स के सिरे को दांत से काटना पड़ता था, प्रचार किया गया। इस बन्दूक के संबंध में ई० स० १८४७ के जनवरी (वि० सं० १६१३ माध) मास में यह श्रफ़वाह फैली

कि इसके कारत्स पर गाय और स्अर की चवीं लगी है। क्रमशः भारत के प्रत्येक स्थान में फैलती हुई जब यह बात धर्मभीरु भारतीय सैनिकों के कानों तक पहुंची, तब वे धर्मनाश की आशंका से विचलित होकर श्रंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध हो गये। सर्वप्रधम कलकत्ते के पास दम-दम की छावनी में सिपाही विद्रोह के लच्चण प्रकट हुए। किर शनै:-शनै: बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, भांसी आदि स्थानों के सैनिक भी विगड़ उठे और इस विद्रोह में अन्य कई व्यक्तियों ने भी, जिनका स्वार्थ सिद्ध न होता था, भाग लियां।

ब्रिटिश भारत के इस सिपाई। विद्रोह का प्रभाव राजपूताने की श्रंप्रेज़ी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा श्रीर वहां भी श्रधिकांश स्थानों में सिपाई। विद्रोह हो गया। ता० २७ मई (वि० सं० १६१४ ज्येष्ठ सुदि ४) को मुहम्मदश्रली नामक सवार के बहुकाने से नीमच की सेना भी बागी हो गई श्रीर उसने छावनी जलाकर खज़ाना लूट लिया। उस समय मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट कतान शावस शावू से उदयपुर गया हुआ था। ता० ६ जून (ज्येष्ठ सुदि १४) को यह समाचार पाते ही वह वहां से उदयपुर की

<sup>(</sup>१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पू० ७६७।

सेना के साथ रवाना हुआ। मार्ग में उसने डूंगला गांव में बागियों से घिरे हुए चालीस श्रंग्रेज़, जिनमें औरतें और बच्चे आदि भी शामिल थे, छुड़्धाकर उदयपुर पहुंचाये। तदनंतर वह नीमच पहुंचा भौर वहां पुनः अधिकार कर छावनी का प्रबन्ध कप्तान लॉयड को सौंपकर स्वयं बागियों के पीछे रवाना हुआं। उस समय कप्तान लॉयड के पास छावनी की रचा के लिए सैनिकों की पूर्ण आवश्यकता थी, अतएव उसने महारावत दलपतिसेंह से भी सेना भेजने की दर्खास्त की। इसपर महारावत ने कप्तान लॉयड के पास अपने यहां से सेना भेज दी, जिसने नीमच की रचा का अच्छा प्रयंध किया। किर वहां श्रंग्रेज़ी सेना पहुंच जाने पर कप्तान लॉयड ने महारावत की सेना को सीख दी। इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स ने वि० सं० १६१४ आवण सुदि २ (ई० स० १८४७ ता० २३ जुलाई) को महारावत के नाम शुक्रगुज़ारी का खरीता भेजा, जिसका सारांश नीचे लिखे अनुसार है—

"…… श्रापने नीमच के सुपिरन्टेन्डेन्ट कतान लॉयड की दर्श्वा-स्त पर श्रंग्रेज़ सरकार की भिन्नता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी की रक्षार्थ सवार श्रोर पैदल भेजे। उन्होंने सरकार की इच्छा के श्रनुसार बड़े यत्न श्रोर होशियारी के साथ काम किया, जिसके लिये हम श्रनुगृहीत हैं। हम उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहे। श्रव सरकारी सेना नीमच की छावनी में श्रा गई हैं, इसलिए वहां की सेना को कष्ट देना उचित न समभ-कर विदा करता हूं ।"………

उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक हाजी अपने को दिल्ली के मुगल वंश का शाहज़ादा वतलाकर मंद्सोर के पास कचरोद गांव (खाचरोद, ग्वा-लियर राज्य) में पहुंचा और वहां के निवासियों को बहकाकर उसने उपद्रव खड़ा कर दिया, जिसपर मंद्सोर के सुवेदार ने उसको वहां से भगा दिया।

<sup>(</sup>१) शॉवर्सं; ए मिसिंग चैप्टर ग्रॉव इंडियन म्युटिनी; ए० ८-३२।

<sup>(</sup>२) महारावत दलपतसिंह के नाम मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कसान शावर्स का हिन्दी खरीता।

फिर उसने दो हजार श्रादिमयों के साथ जाकर ता० ७ सितंबर ( श्राध्विन वदि ४) को मंदसोर पर श्राक्रमण किया, जिसमें वहां का सुबेदार मारा गया श्रौर वहां उसका श्रधिकार हो गया।फिर निम्बाहेड़ा (वर्त्तमानटोंक राज्य का कुस्वा) का मुसलमान हाकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंदसोर के बागियों को चढ़ा लाया। जब यह खबर नीमच पहुंची, तब बागियों का सामना करने के लिए ता० २३ अक्टोवर (कार्तिक सुदि ४) को कप्तान लॉयड, कप्तान सिम्पसन आदि११अफ़सरों, चारसौ सिपाहियों और दो तोपों के साथ जीरण पहुंचे, परंतु वहां श्रंश्रेज़ी सेना की हार हुई। किर बाग्री-दल जीरण लूटकर मंदसोर चला गया। ता० = नवम्बर (मार्गशीर्ष विद ७) को उनका नीमच पर आक्रमण हुआ। वहां श्रंश्रेज़ी सेना से लड़ाई होने पर श्रंप्रेज़ सैनिक क़िले में चले गये। कप्तान शॉवर्स ने उदयपुर की सेना के साथ बागियों का मुकाबला किया, किन्तु सायंकाल हो जाने से लडाई बंद हो गई श्रीर कतान शॉवर्स उदयपुर की सेना के साथ दारू गांव (वर्त्तमान ग्वालियर राज्य) में होता हुआ केसुंदा गांव (मेवाड़ राज्य) में चला गया। दुसरे दिवस बाग्रियों ने छावनी को लटकर जला दिया। इसके उपरान्त जावद, रतनगढ़, सींगोली श्रादि नीमच के समीपवर्ती गांवों श्रीर क्रस्बों में भी विद्रोह हो गया। ज्योंही यह समाचार कप्तान शॉवर्स को मिला, वह तत्काल लेफ्टेनेंट फ़र्क़हर्सन को लेकर वहां से चला श्रीर बगाणा तथा निक्सनगंज में बाग़ियों के ठहरने की खबर पाकर वहां पहुंचा । फिर बागियों से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें बहुत से विद्रोही मारे गये श्रीर शेष तितर-बितर हो गये। इस घटना के अनन्तर मालवे की ओर से मध्य भारत का एजेंट गवर्नर-जेनरल कर्नल ड्यूरेंड मह के लिपाहियों को साथ लेकर मंद्सोर पहुंचा। वहां विद्रोहियों से उसका मुक्ताबला हुत्रा, जिसमें फ़ीरोज़ तो हारकर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी और सिपाही पकड़े गये। मंदसोर से वह ( ड्यूरेंड ) नीमच गया। उसके पहुंचते ही वहां से भी बाग्री भाग गये । नबम्बर ई० स० १८४७ (मार्गशीर्ष वि० सं० १६१४) में

<sup>(</sup>१) सी॰ एल॰ शॉवर्स; ए मिसिंग चैप्टर श्रॉव् इंडियन म्युटिनी; पृ॰ ११३-२०। ३७

वागियों का एक दल प्रतापगढ़ की श्रोर गया। उस समय महारावत स्वयं श्रपने राजपूतों को साथ लेकर उनके मुकाबले के लिए श्रागे बढ़ा। बागी दल का मुखिया क़ासिमखां विलायती श्रपने द० श्रावित्यों सितन मारा गया। कर्नल ड्यूरेंड की श्रधीन सेना को रसद-सामग्री भिजवाने श्रादि का भी महारावत ने यथेए प्रबंध किया था श्रीर बागी दल के मुखिया का मस्तक काटकर महारावत ने कर्नल ड्यूरेंड के पास भेजा। महारावत की इस सेवा से श्रंग्रेज़ श्रफ्तसरों तथा कर्नल ड्यूरेंड को बड़ी प्रसन्नता हुई श्रीर उसने ता० १ दिसंवर (मार्गशीर्ष सुदि १४) मंगलवार को कप्तान शॉवर्स पोलिटिकल एजेंट, मेघाड़ के पास नीचे लिखी सूचना भेजी—

"…मेंने प्रतापगढ़ के खामी के मोतिमिद को एक पत्र दिया है श्रौर श्रापको लिखता हूं कि मैं प्रतापगढ़ के राजा से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि उन्होंने सेना के लिए रसद (सामान) श्रच्छी तरह से भिजवाई श्रौर श्रराजकों को सज़ा देने में पूर्ण प्रयत्न किया। वे उन(बागियों) के सरदार को गिरफ़तार कर भेजते, किन्तु मुक़ाबला करने से उन्होंने उसको मारा श्रौर उस(मुखिया) का सिर मेरे पास श्राया है । …"

पोलिटिकल-एजेंट मेवाड़-द्वारा यह सम्वाद कर्नल-जॉर्ज लॉरेंस (स्थानापन्न एजेंट गवर्नर-जेनरल, राजपूताना) को मिलने पर उसने ई०स० १८४८ ता० ४ फ़रवरी (वि० सं० १६१४ फाल्गुन विद ७) को महारावत के नाम नीचे लिखे श्राशय का खरीता भेज प्रसन्नता प्रकट की—

" इन दिनों मुक्तको मेवाष्ट्र के पोलिटिकल एजेंट के पत्र से मालुम हुआ है कि आपने सरकारी आदिमियों को सहायता देने में वहुत प्रयत्न किया है और कर्नल ड्यूरेंड एजेंट गर्वनर जेनरल, सेंट्रल इंडिया के साथ रहनेवाली सेना को आवश्यक रसद सामग्री पहुंचाने में पूरी सहायता दी है। यह खबर सुनकर मुक्ते बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसी ख़ैरख़्वाही की सरकार को आपसे आशा थी, वैसी प्रकट हुई। अब मैं आपकी

<sup>(</sup>१) मध्यभारत के एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल ड्यूरेंड के पोलिटिकल एजेंट मेवाइ के नाम के अंग्रेज़ी ख़त का आशय।

इस ख़ैरख़्वाही की सूचना सदर को कर रहा हूं। साहेव आख़ीशान आपकी इस मित्रता से बहुत प्रसन्न होंगे ।"

क्रासिमख़ां विलायती आदि वाग़ी दल के लोगों के महारावत-द्वारा मारे जाने की रिपोर्ट मालवा तथा सेंट्रल इंडिया के एजेंट गवर्नर-जेनरल-द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जेनरल (बड़े लाट) लॉर्ड कैनिक्न के पास पेश होने पर उसको बड़ा संतोष हुआ और उसने राजपूताना के एजेंट गवर्नर जेनरल को महारावत के नाम प्रसन्नता-स्चक पत्र भेजने को लिखा। इसपर राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल कर्नल जॉर्ज लारेंस ने वि० सं० १६१४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १८४८ ता० २० मार्च) को महारावत के नाम निम्निलिखत आशय का खरीता भेजा—

" इन दिनों एजेंट गर्वनर-जेनरल, सेंट्रल इंडिया तथा पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ की तरफ़ से यह रिपोर्ट हुई है कि आगने स्वयं और सेना को साथ में रखकर कर्नल ड्यूरेंड एवं सरकारी सेना को संद्सोर के फ़सादियों को सज़ा देने में यथेष्ट सहायता दी है। आपकी इस ख़ैर बाही और उत्तम मित्रता से नव्वाव गर्वनर जेनरल अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा मुक्तको यह आज्ञा मिली है कि उनकी ओर से खुशनूदी मिज़ाज की सूचना हुं और इस ख़त के ज़रिये आपकी सहानुभूति का धन्यवाद करूं । …"

भांसी, सतारा आदि राज्यों के उत्तराधिकारी के अभाव में लॉर्ड डलहोज़ी-द्वारा ज़प्त हो जाने के कारण कई मरहटे सरदार भी अंग्रेज़ सर-कार से असंतुष्ट थे और भारत में पुनः मरहटा साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए कुछ मरहटे सरदारों ने भी विद्रोह पर कमर बांधी और पेशवा के वंशज राव साहब

<sup>(</sup>१) जॉर्ज लॉरंस, एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना का महारावत दलपतसिंह के नाम का खरीता।

<sup>(</sup>२) राजपूताने के एजेंट गवर्नर कर्नल जॉर्ज लारेंस के उर्दू खरीते का स्नाशय !

तथा उसके सहायक तांतिया टोपी ने विद्रोहियों का नेतृत्व कर ग्वालियर पर श्रधिकार कर लिया। ई० स० १८४८ के जुलाई (वि० सं० १६१४ श्राषाढ ) मास में सर ह्यूरोज़ ने उनको वहां से निकाल दिया। तव वे पांच हज़ार वाशियों के साथ मेवाड़ के पूर्वी भाग में जालिधरी के घाटे के मार्ग से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा सींगोली होते हुए रामपुरे की श्रोर रवाना हुए; र्कितु ब्रिगेडियर पार्क तथा मेजर टेलर ने उस श्रोर का रास्ता रोक लिया, तव वे बरसल्यावास होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे।ता० ६ अगस्त ( श्रावण वदि ३०) को सांगानेर के पास कोटेखरी नदी के किनारे जेनरल रॉबर्ट्स की सरकारी सेना से उनका मुकावला हुआ, जिसमें वे हारकर भागे और मेवाड़ के पश्चिम की तरफ़ चल दिये। श्रंग्रेज़ी सेना ने **उन**का पीछा किया श्रौर नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप ता० १४ अगस्त (आवण सुदि ६) को बागियों का सरकारी सेना से मुकाबला हुआ, जिसमें वे हारकर वहां से भी भागे। अनन्तर आकोला के मार्ग से चित्तोड़ से दिच्या की तरफ़ होकर जाट और सींगोली को लूटते हुए वे भालायाङ् पहुंचे। वहां भी ब्रिगेडियर पार्क ने उनका पीछा न छोड़ा। तब वे छोटा उदयपुर पहुंचे, जहां उक्त त्रिगेडियर ने उनको परास्त किया। रावः साहव, देवगढ़ बारिया से पृथक् हो गया था, परंतु तांतिया टोपी कुशलगढ़ के रास्ते से बांसवाड़ा पहुंचा। इधर से कप्तान लियरमाउथ फ़ौज समेत बहां जा पहुंचा, जिससे तांतिया टोपी वहां से भागकर सलूंबर होता हुआ, भींडर की तरफ़ बढ़ा। उसका इरादा उदयपुर जाने का था, किंतु उधर का मार्ग रुका हुआ होने तथा सरकारी सेना द्वारा नाकेवंदी हो जाने से वह पद्दाड़ी मार्ग-द्वारा प्रतापगढ़ की तरफ़ बढ़ा। उस समय तीन-चार हज़ार भील भी तांतिया के शामिल हो गये थे। प्रतापगढ़ के महारावत-द्वारा बाग़ी-दल के मुखिया क़ासिमश्रली श्रादि के मारे जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के क्रस्बे को, जो संपन्न था, ल्टना चाहता था; परंतु ठीक समय पर सरकारी सेना के साथ मेजर रॉक वहां पहुंच गया, जिससे बाग्री दल प्रतापगढ़ को न लूट सका श्रोर वहां से वह पौष विद ३ (ई० स० १८४८ ता० २३ दिसंबर)

को शिकस्त खाकर भागां। इस लड़ाई में वाधियों के बहुत से आदमी पकड़े तथा मारे गये और उनके हाथी, घोड़े आदि छीन लिये गये। तांतिया टोपी मंदसोर होता हुआ जीरापुर पहुंचा। वहां कर्नल वेंसन से उसकी पराजय हुई; किंतु इसी अवसर पर दो हज़ार आदमियों के साथ वागी फ़ीरोज़शाह उससे जा मिला, जिससे वह माघ सुदि १४ (ई० स० १८४६ ता० १७ फ़रवरी) को फिर मेवाड़ होता हुआ कांकरोली चला गया; पर जिमेडियर सॉमरसेट तथा कतान शॉवर्स के पहुंच जाने से उसके वहां पैर न टिके और पहाड़ों में होता हुआ वह पुनः बांसवाड़े के क़रीव जा पहुंचा। जिमेडियर सॉमरसेट उसका पीछा करता हुआ वहां भी गया और उसने बागियों को रास्ते में ही जा दबाया। बागियों के कई सरदार फ़ीरोज़शाह, अबुल्शतरखां, पीर हज़ूरअली आदि ने आत्मसमर्पण किया। तांतिया टोपी पेरोन के जंगल में जा छिपा। ता० ७ अप्रेल (वि० सं० १६१६ चैत्र बिद ४) को वहां पकड़ा जाकर वह सिप्री लाया गया, जहां उसे फांसी दी गईं।

उपर्युक्त सिपाही-विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्ष के ऊपर बना रहा। अंग्रेज़ अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फूर्ति तथा भारत के नरेशों के सहयोग से उसका दमन शीघ हो गया। गदर के अंतिम दिनों में भारत का शासन-सूत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय महाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गर्वतर जेनरल को शासन-कार्य के लिए अपना वाइसरॉय (प्रतिनिधि) बनाया। भारतीय नरेशों और प्रजा वर्ग में संतोष की वृद्धि के लिए महाराणी की आरे से ई० स० १८४८ ता० १ नवम्बर (वि० सं० १६१४ कार्तिक विद ११) को शाही घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान मर्यादा बनी रहने, उनके स्वत्वों एवं धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का

<sup>(</sup>१) सी॰ एता॰ शॉवर्स; ए मिसिंग चैप्टर ऑव् इंडियन म्युटिनी; ए॰ १४०-१। ज्वालासहाय: दि लॉयल राजपूताना: पृ॰ २४२-३।

<sup>(</sup>२) सी॰ एल॰ शावर्स; ए मिसिंग चैप्टर श्चॉव् इंडियन म्युटिनी; ए॰ १४३-४६। ज्वासासहाय; दि लॉयल राजपूताना; ए॰ २४२-३।

हस्तक्तेप न होने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी-झारा की गई संधियां बहाल रहने, प्रजा के स्वत्व, इज़्त, श्रोहदे तथा धर्म को श्रपने धर्म के समान ही मानने श्रादि का उल्लेख हैं<sup>9</sup>।

महारावत दलपतिसंह-द्वारा सिपाही विद्रोह के समय पूर्ण सहायता दी गई थी, जिसकी सरकारी श्रफ्तसरों ने भी पूर्ण सराहना की। फिर गृद्र समाप्त हो जाने पर श्रंग्रेज़ सरकार ने उसके लिए दो हज़ार रुपये के मृत्य की ख़िलश्रत भेजना तज़वीज़ किया श्रोर वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिङ्गतथा एजेंट गवर्नर जेनरल के महारावत के नाम के खरीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट मेजर टेलर-द्वारा भेजे गये तथा उपर्युक्त खिलश्रत भी उसको यथा-समय प्राप्त हुई।

सिपाही विद्रोह के समय महारावत की आज्ञानुसार उसके मन्त्री निहालचंद खासगीवाले, शाह भोजराज और जोधकरण पाडलिया ने अच्छी सेवा बजाई और उन्होंने प्रतापगढ़ कस्बे की रच्चा का, जो मंदसोर के निकट है, अच्छा प्रबन्ध रखा एवं प्रतापगढ़ के इलाक़े में बागियों-द्वारा कोई हानि न पहुंचने दी, जिसकी महारावत को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उन लोगों की कद की।

श्रपुत्रावस्था में राज्य ज़प्त करने की लॉर्ड डलहाँज़ी की नीति को विश्रहकारी समक्त ग्रद्ध समाप्त होने के पीछे अंग्रेज़ सरकार ने भारत के गोदनशीनी की सनद मिलना देशी राजाओं का दत्तक पुत्र रखने का श्रधिकार वाजिब समक्ता। तद्नुसार महाराणी विक्टोरिया की श्राह्मानुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉर्ड कैनिक्स के हस्ताच्चर-सहित सनदें भेजी गईं। तद्नुसार श्रंग्रेज़ सरकार की श्रोर से प्रतापगढ़ राज्य में भी ई० स० १८६२ ता० ११ मार्च (वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १०)

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १६८०-८८। मेरा उदयपुर राज्य का इति-हास; जि० २, पृ० ७८६।

<sup>(</sup>२) मेजर टेलर, पोलिटिकल एजेंट, मेवाइ का महारावत दलपतसिंह के नाम का वि॰ सं॰ १६१७ भ्राषाढ विद १ ई॰ स॰ १८६० (ता॰ ४ जून) का पत्र।

की लिखित वाइसरॉय लॉर्ड कैनिङ्ग के इस्तालर-सहित यह सनद पहुंची, जो नीचे लिखे अनुसार है—

"श्रीमती महाराणी विकटोरिया की यह इच्छा है कि भारत के राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा है, वह हमेशा बनी रहे; इसलिए उक्त इच्छा की पूर्ति के लिए में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा-धिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिंदू धर्मशास्त्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दक्तक लेंगे तो वह जायज़ समभा जायगा।

"श्राप यह निश्चय जानें कि जब तक श्रापका घराना सरकार का केर क्वार रहेगा श्रोर उन श्रहदनामों, सनदों तथा इक्तरारनामों का पालन करता रहेगा, जिनमें श्रेश्रेज़ सरकार के प्रति उसके कर्त्तव्य दर्ज हैं, तब तक श्रापके साथ के इस इक्तरार में कोई बात बाधक न होगी? ।

महारावत दलपतसिंह का वि० सं०१६२० चैत्र विद ७ (ई० स० १८६४ ता० २० मार्च) को परलोकवास हुन्ना। उसके चार राणियां थीं

महारावत का परलोकवास श्रौर राखियां श्रादि जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में नामली (रतलाम राज्य) के सोनिगरा ठाकुर फ़तहसिंह की क्रंवरी दौलतक्रंवरी, क्रशलगढ़ (वांस-

वाड़ा राज्य ) के राठोड़ राव ज़ालिमसिंह की पुत्री ।मोतीकुंवरी एवं उसी ज़ालिमसिंह की पौत्री और हम्मीरसिंह की पुत्री केसरकुंवरी तथा बांसणा (गुजरात) ठिकाने के केरएया गांव के राठोड़ ठाकुर दौलतसिंह की पुत्री कल्याणकुंवरी दिये हैं । उसके केवल एक ही पुत्र महाराजकुमार

<sup>(</sup>१) एचिसनः ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनद्जः जि॰ ३, पृ॰ ४४२ तथाः पृ॰ ३४।

<sup>(</sup>२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ११। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक ख्यात में उक्त महारावत के चार ही राणियां बिखी हैं; परन्तु उनके नामों में श्रन्तर है। वहां उसकी दूसरी राणी कुशलगढ़वाली का नाम केसरकुंवरी श्रीर उसका राव

उदयसिंह था, जिसका जन्म कुशलगढ़वाली गणी के उदर से हुआ था'। महारावत दलपतसिंह, प्रतापगढ़ राज्य में नीतिकुशल राजा हुआ है। उसमें राज्य प्रबंध की अब्छी योग्यता थी, अतएव उसने हुंगर-पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रबंध कुशलतापूर्वक महारावत का व्यक्तित्व किया । वह मित्रता का निवाहनेवाला राजा था। सिपाही-विद्रोह में स्वयं उसने अपनी सेना के साथ भाग लिया था। वह गुणवानों का सम्मान कर उन्हें पुरस्कृत करता श्रीर श्रपने कार्यकर्ता मंत्रियों श्रादि को पुरस्कार, जागीर श्रादि देकर सदा उत्साहित करता था। उसकी अपनी प्रजा के साथ गहरी सहातुभूति थी। उसके समय में राज्य-कोप परिपूर्ण था। प्रतापगढ़ राज्य में जो बैभव है, उसका श्रधिकांश श्रेय उसी को है। उसने देवलिया में सोनेलाव तालाय बनवाकर दलपत-निवास नामक महल वनवाया था। उसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने बारहर चारण लदमणदान को दो गांव और हाथी तथा महाराजकुमार उदयसिंह के जन्म के अवसर पर पांच हाथी, दो सी घोड़े और पांचसी सिरोपाव दिये थे एवं उसी श्रवसर पर उसने लाख पसाव में उपर्युक्त लदमण्दान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, वस्त्राभूषण श्रीर दस सहस्र रुपये देकर उसको श्रपना कविराज बनाया था। सरदारों श्रादि के साथ उसका व्यवहार सदा अच्छा रहा। उसके मन्त्री शाह जड़ावचन्द, शाह निहालचंद (खासगीवाला), जोधकरण पाडलिया श्रादि कार्यनिपुण व्यक्ति थे, जिससे उक्त महारावत के समय प्रजा की श्रावादी बढ़ी श्रीर राज्यश्री में भी वृद्धि हुई। नांदली के ठाकुर हिम्मतसिंह के पुत्र मोहकमसिंह को डूंगरपुर के

हंमीरसिंह की पुत्री होना दिया है तथा उसी के उदर से छंवर उदयसिंह का जन्म होना बतलाया है। इसी प्रकार तीसरी राग्यी कडाग्या के पंवार बख़तावरसिंह की पुत्री भवान-छंवरी श्रीर चतुर्थ राग्यी भी कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह की पुत्री लालछंवरी लिखी है। इन दोनों राग्यियों का तो बद्दे की ख्यात में कुछ भी उल्लेख। नहीं है। एक स्थान पर उसके छः राग्यियों भी लिखी हैं श्रीर दो विवाह दुंगरपुर में रहते हुए होने का उल्लेख है।

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; ए० १४।



महारावत उदयसिंह

महारावल जसवन्तर्सिह (दूसरा) के दत्तक रखने के सम्बन्ध में वहां बखेड़ा होकर हिम्मतर्सिह क़ैद किया गया। उसके प्रति भी महारावत ने अपने शासन-काल में सौजन्य दिखलाकर उसको मुक्तकर उसकी जागीर पीछी उसे दे दी, जो उसकी उदार नीति का परिचय देती है। उसकी एक राणी लालकुंवरी ने वृन्दावन में राधावञ्चम का मन्दिर वनवाया था।

## उदयसिंह

महारावत उदयसिंह का जन्म वि० सं० १६०४ आषाढ वि६ १३ (ई० स० १८४८ ता० २६ जून) को हुआ था और वह वि० सं० १६२० चैत्र वि६ ७ (ई० स० १८६४ ता० २० मार्च) को जन्म, गहीनशीनी और अपने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ। उस( उदयसिंह )का प्रथम विवाह भूतपूर्व महारावत दलपतासिंह की विद्यमानता में नामली (रतलाम राज्य) के ठाकुर तक्ष्तिह की पुत्री सह्यकुंवरी से हुआ था, जिसके उदर से कुछ समय वाद ही वि० सं० १६२२ ज्येष्ठ सुदि ४ (ई० स० १८६४ ता० २६ मई) सोमवार को उसके महाराजकुमार हम्मीरसिंह का जन्म हुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर उक्त राजकुमार वि० सं० १६२६ (ई० स० १८६६) में काल-कवित हो गया।

राज्यारोहण के समय महारावत की त्रायु केवल सोलह वर्ष की थी, इसलिए मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन ने राजपूताना के

शासन-कार्य चलाने के संबंध में महारावत के नाम पोलिटि-कल एजेंट का खरीता जाना पजेंट गर्वनर जेनरल की स्वीकृति से भूतपूर्व महा-रावत दलपतिसंह की इच्छा के अनुसार शाह जोधकरण पाडलिया और पंडित आपा की सलाह से शासन-कार्य चलाने के लिए महारावत के नाम

खरीता भेजा श्रीर उन दोनों को भी वि० सं० १६२१ श्राषाढ सुदि छ (ई० स० १८६४ ता० ६ जुलाई) को पत्र भेज इसकी सूचना दीं।

<sup>(</sup>१) कर्नल ईंडन का शाह जोधकरण और पंडित श्रापा के नाम का वि० सं० १६२१ श्राषाढ सुदि ४ (ई० स० १८६४ ता० ६ जुलाई) का पत्र।

इसके थोड़े समय वाद ही वि० सं० १६२२ पौप विद १४ (ई० स० १८६४ ता० १७ दिसंबर) को राजपूताना के पजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल

एजेंट गवर्नर-जेनरल का गद्दी-नशीनी की ख़िलश्रत लेकर जाना ईडन ने मेवाड़ के पोलिटिकल प्रजेंट कर्नल निक्सन के साथ प्रतापगढ़ जाकर श्रंग्रेज़ सरकार की श्रोर से महारावत को गद्दीनशीनी की खिलश्रत दी श्रोर उसी श्रवसर पर सरकारी तौर से राज्या-

धिकार सौंपने की रसम भी श्रदा की गई।

महारावत ने राज्यासीन होते ही शासन-कार्य लगन के साथ करना आरंभ किया। सर्वप्रथम उसने भील, भीणों आदि का दमन करने का

भील श्रौर गीयों को दंड देना निश्चय किया, जो लूट-खसोट कर जनता को कष्ट पहुंचाते थे<sup>र</sup>। महारायत जहां कहीं श्रपने राज्य में लूट-खसोट का समाचार सुनता, तत्काल घोड़े पर

सवार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां जा पहुंचता<sup>3</sup> और उनसे मुक़ाबला कर उनको पेसा दंड देता कि वे फिर कभी पेसा कार्य करने का साहस न करते। उसकी इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, भीले आदि उसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लट्ट-खसोट करना बन्द कर दिया, जिससे राज्य में चारों तरफ़ शांति स्थापित हो गई और राज्य की आवादी तथा आय बढ़ने लगी।

न्यापार एवं गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए श्रंग्रेज़ सरकार ने मालवा की ओर रेख्वे लाइन निकालने का विचार किया और

रेल्वे निकालने के संबंध में अंग्रेज सरकार की महारावत

से बातचीत

उस समय प्रतापगढ़ राज्य की कोई भूमि यदि रेख्वे के लिए ब्रावश्यक हो तो देने के लिए महा-रावत से प्रस्ताव किया। इसपर वि० सं०१६२२ (ई० स०१८६४) में महारावत ने कुछ शर्तों के

<sup>(</sup> १ ) ज्वालासहायः, वक्नाये राजप्तानाः, जि॰ १, प्र॰ ४४६।

<sup>(</sup>२) वही; जि० १, पृ० ४६०।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६६-७।



साथ अपने राज्य की भूमि विना मूल्य रेल्वे लाइन निकालने के लिए अंग्रेज़ सरकार को देना स्वीकार किया; परंतु किर प्रतापगढ़ राज्य में होकर अंग्रेज सरकार ने रेल्वे लाइन निकालने का विचार स्थगित कर दिया, इसलिए अंतिम लिखा-पढ़ी नहीं हुई ।

इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १६२३ (नवंबर ई० स० १८६६) में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय श्रोर गवर्नर-जेनरल, लॉर्ड लारेंस का श्रागरे महारावत का वाइसरॉय लॉर्ड में श्रागमन हुआ। उस श्रवसर पर महारावत उदय-लॉरेंस से मुलाक़ात करने कि श्रागरे जाना लिए श्रागरे गया, जहां वाइसरॉय ने महारावत से मिलकर प्रसन्नता प्रकट की। इस सक्तर से उस(महारावत) को श्रेप्रेज़ी श्रमलदारी में होनेवाली उन्नति का हाल झत हुआ। श्रागरा से लौटने के वाद युवक महारावत ने भी श्रपने राज्य में लाभज़्यक काम करने चाहे; परंतु कई वाधाएं उपस्थित हो गई, जिससे उसके विचार कार्यक्रप में परिणत न हो सके।

देविलिया का जल-वायु अस्वास्थ्यकर होने से महारावत ने प्रताप-गढ़ क्रस्वे की, जो स्वास्थ्य-प्रद है, उन्नति करने का विचार कर आवादी से एक मील दूर पूर्व की तरफ़ खुले मैदान में

प्रतापगढ़ में राजधानी वि० सं० १६२ स्थिर होना

वि सं १६२४ (ई । सः १८६७) में अंग्रेज़ी तर्ज़ का वंगला बनवाकर वहां रहना आरंभ किया,

जिससे देविलया की आबादी घटने लगी और वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७१) में वहां के कई महल खाली हो गये। फलस्वरूप उसके समय से ही प्रतापगढ़ इस राज्य की राजधानी हुई और भूतपूर्व महारावत रघुनाथ-सिंह, महाराजकुमार मानसिंह और वर्तमान महाराजकुमार सर रामसिंहजी ने वहां कई इमारतें बनवाकर उसकी बहुत कुछ उन्नति की है।

<sup>(</sup>१) एचिसन; द्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनद्ज़; जि॰ ३, ए॰ ४४३ (पांचवां संस्करण)।

<sup>(</sup>२) ज्वाज्ञासहाय; वक्राये राजपूताना; जि० ३, पृ० ४४६।

श्रंधेज सरकार की तरफ से प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी की सलामी की तोपें नियत होना

उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य की श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से सलामी की तोषों की संख्या नियत न थी। वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) में श्रंश्रेज़ सरकार ने इस राज्य की सलामी की पनद्रह तोपें स्थायी रूप से नियत कीं।

वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६८) में राजप्रताना में भयद्वर श्रकाल पडा, जिससे प्रतापगढ राज्य भी बचा न रहा। थोड़ी वर्षा होने के कारण

वहां उस साल नाज तथा घास कम पैदा हुई श्रीर वि० सं० १६२५ के अकाल किर मारवाङ आदि अन्य स्थानों से हज़ारों मनुष्य भूख प्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को

लेकर मालवा में चले गये। प्रतापगढ़ राज्य मालवा के निकट होने से वहां भी श्रकाल-पीड़ित व्यक्तियों के कुंड के कुंड जाने लगे। उस श्रवसर पर महारावत ने अपने राज्य की प्रजा और पशुओं की रचा करने के अतिरिक्त बाहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रत्ना करना भी श्रपना कर्त्तव्य समका। इस कार्य के लिए बाहर से गृह्मा मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने की व्यवस्था की गई; ग़रीबों के लिए सेरातस्ताने खोले गये, कई स्थानों पर सहायक कार्य जारी कर जागीरदारों को भी श्रकाल-पीड़ित व्यक्तियों को काम में लगाने के लिए आज्ञाएं जारी की गई, बाहर से आनेवाले गृह्णे श्रादि सामान पर सायर का महसूल माफ़ किया गया तथा ता० १३ दिसंबर ई० स० १८६८ ( वि० सं० १६२४ पौष वदि ३० ) को इस सम्बन्ध में नीचे लिखा इशितहार जारी किया गया-

"वर्षा न होने से मारवाड़ तथा अन्य स्थानों में घास और नाज उत्पन्न नहीं हुम्रा है। इस वास्ते वहां के लोग पशुत्रों को बड़ी संख्या में लेकर मालवा में आये हैं। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव होना स्पष्ट है। ईश्वर उनकी रत्ना करे। श्रकाल वर्ष के आरंभ से ही है और श्रागामी वर्ष की फ़सल शुरू होने तक रहेगा। श्रतएव श्रावश्यकता है कि

<sup>(</sup>१) एचिसनः ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनद्जः जि॰ ३, पृ॰ ४४३।

इस मुल्क के लिए प्रचुर श्रनाज मंगवाने का प्रयत्न किया जावे। यह श्राज्ञा दी जाती है कि तमाम जागीरदार, श्रद्दलकार, पटेल, पटवारी श्रादि निम्नलिखित वातों की तामील करें तथा जब तक ज़माना टीक न हो, यहां के निवासियों श्रीर वाहर के मनुष्यों को कष्ट न पहुंचावें—

- (१) श्रावण सुदि १४ तक श्रनाज की निकासी तथा रवानगी पर महस्तुल माफ़ किया जाता है।
- (२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों वे इमारती कार्य में लगाये जावें, जैसे कुएं खुदवाना, तालाव बनवाना आदि ताकि मुसिवत के समय वे श्रपना निर्वाह कर सकें।
- (३) प्रतापगढ़ में राज्य का एक और साहुकारों के कई सदावत हैं। उनके कार्य-कर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मारवाड़ी तथा अन्य लोग जो खैरात मांगें, उनको पूरे तौर से अर्थात् प्रत्येक आदमी को सेर भर आटे से कम न दें।
- (४) अनाज को राज्य में लाकर एकत्रित करने की रोक नहीं है, तथापि इश्तिहार जारी किया जाता है कि अनाज के ज्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न होगा। इस मुल्क के समस्त ज्यापारी अनाज अपने तौर पर खरीद कर बेचें। यही नहीं, उनको राज्य से सहायता भी दी जायगी। यदि कोई परदेशी सौदागर प्रतापगढ़ इलाक़े में गृल्ला लाना चाहे और रक्षा के लिए पहरा चाहे तो राज्य में सूचना करने पर पहरा मिल जावेगा। मार्ग रित्तत नहीं है, जिससे इस अकाल के समय सावधानी और निगरानी की आवश्यकता है।
- (४) जो पशु मारवाड़ तथा अन्य स्थानों से आये हुए हैं, वे पहाड़ के नज़दीक कटे हुए घास के बीड़ में बिना महस्तूल चरेंगे। यदि कोई शिकायत आवेगी कि किसी ने उनसे महस्तूल लिया है, तो महस्तूल लेने-वालों को सज़ा दी जावेगी।
- (६) रियासत के श्रहलकारों, जागीरदारों श्रीर मुत्सिहियों को ज़रूरी है कि इस विषय में एजेंट गवर्नर-जेनरल, राजपूताना ने जो इश्तिहार भेजा

है, उसका पूरा लिहाज़ रखें ।"

उन दिनों महारावत की प्रवृत्ति कुछ ऐयाशी की श्रोर वढ़ने लगी थी, जिससे शासन-प्रवंध में अव्यवस्था होने लगी। इसपर पोलिटिकल

शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी

पजेंट मेवाड़ ने प्रतापगढ़ के वकील को, जो उसके पास नियत था, महारावत को समकाने के लिए भेजा, जिसका महारावत पर श्रव्छा प्रभाव पड़ा श्रीर

उसने फिर रियासत के कार्य में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम से कामदार के पद पर ओंकारलाल व्यास को बुलाकर नियत किया ।

तदनन्तर महारावत ने अपने राज्य की न्याय-व्यवस्था ठीक करने के लिए दीवानी तथा फ़्रीजदारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु अपराधियों के

श्रंधेज सरकार से श्रपराधियों के देन-लेन का इक़रारनामा होना देन-लेन के विषय में क्रोल-क्ररार न होने से उनकी गिरफ्तारी में बाधाएं उपस्थित होती थीं। श्रतएव वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६८) में महारावत श्रौर श्रेमेज़ सरकार के बीच कर्नल हिचन्सन, पोलिटिकल

एजेंट, मेवाड़ के द्वारा नीचे लिखा अहदनामा हुआ-

श्रपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के सम्बन्ध में श्रंग्रेज़ सरकार तथा देविलया प्रतापगढ़ के राजा हिज़ हाइनेस उदयसिंह, उनके वाल-बच्चों, वारिसों तथा और उत्तराधिकारियों के बीच का श्रहदनामा, जिसको एक तरफ़ लेफ्ट्रेनेंट-कर्नल श्रलेक्ज़ेंडर रॉस इिलयट हिचन्सन, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेन्ट, मेवाड़ ने लेफ्ट्रेनेंट कर्नल रिचर्ड हार्ट कीटिक्न, सी० एस० श्राई० तथा बी० सी० एजेंट गवर्नर-जेनरल राजपूताना के श्रादेश से, जिसे हिंदुस्तान के वाइसरॉय श्रोर गवर्नर-जेनरल दि राइट श्रानुरेवल सर जॉन लॉर्ड मेयर लारेंस बैरोनेट, जी० सी० बी० एवं जी० सी० एस० श्राई० से तत्सम्बन्धी पूर्ण श्रधिकार प्राप्त हुए थे श्रीर दूसरी तरफ़ राजा उदयसिंह ने तैयार किया—

<sup>(</sup>१) ज्वाजासहायः वकाये राजपूतानाः जि०१, पृ० ४६०-१।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, पृ० ४४६।

शर्त पहली—कोई व्यक्ति चाहे वह अंग्रेज़ी इलाके की प्रजा हो, या किसी और की, अंग्रेज़ी इलाके में कोई संगीन जुर्म करे और प्रतापगढ़ राज्य की सीमा के भीतर पनाह ले तो प्रतापगढ़ राज्य उसको गिरफ्तार करेगा और तलब किये जाने पर साधारण नियम के अनुसार अंग्रेज़ सरकार को सौंप देगा।

शर्त दूसरी—कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की प्रजा हो, प्रतापगढ़ राज्य की सीमा के भीतर कोई भारी अपराध कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले तो अंग्रेज़ सरकार उसको गिरक्तार करेगी और तलव करने पर रीति के अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सौंप देगी।

शर्त तीसरी—कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रजा न हो, प्रतापगढ़ राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा अपराध कर श्रंग्रेज़ी इलाक़े में आश्रय ले तो वह गिरक्तार किया जायगा और उसके मुक़दमे का फ़ैसला वह अदालत करेगी, जिसको श्रंग्रेज़ सरकार आज्ञा दे। साधारण नियम के अनुसार ऐसे मुक़दमों का निर्णय उस पोलिटिकल एजेंट के इजलास में होगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो।

शर्त चौथी—िकसी भी अवस्था में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर किसी बड़े अपराध का अभियोग लगाया गया हो, तब तक सौंपने की पावन्द न होगी, जब तक कि वह सरकार, जिसके इलाक़े में अपराध हुआ हो, अभियुक्त को कायदे के अनुसार तलब न करे और जुमें की ऐसी शहादत पेश न हो, जिसके द्वारा जिस इलाक़े में वह (अपराधी) पाया जाय, उसके कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी वाजिब समभी जाय और यदि वही अपराध उस इलाक़े में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त अपराधी ठहराया जाता।

शर्त पांचवीं - नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समक्षे जायँगे -

(१) मनुष्य बध

- (४) उगी
- (२) मनुष्य बध करने का प्रयत्न (४) विष-प्रयोग
- (३) उत्तेजनाकी दशामें किया (६) बलात्कार
  - हुआ दंडनीय मनुष्य बध
- ( ७ ) सख़्त चोट पहुंचाना

| ( = ) बालक चुराना     | (१६) जाली सिके वनाना तथा खोटे   |
|-----------------------|---------------------------------|
| (६) श्रौरतों को वेचना | सिके चलाना                      |
| (१०) डाका डालना       | (१७) दंडनीय विश्वासघात          |
| (११) लुट करना         | (१८) माल-ग्रस्वाव ग्रवन (हजम)   |
| (१२) सेंध लगाना       | करना, जो जुर्म समका जाय         |
| (१३) पशुत्रों की चोरी | (१६) ऊपर लिखे हुए श्रपराधों में |
| (१४) मकान जलाना       | सहायता देना                     |

(१४) जालसाजी

शर्त छुठी-ऊपर लिखी हुई शर्तों के श्रनुसार किसी श्रपराधी को गिरफ्तार करने, रोक रखने या सुपुर्द करने में जो व्यय पड़ेगा, वह उस सरकार को देना पड़ेगा, जो उसको तलब करेगी।

शर्त सातवीं - ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक कायम रहेगा, जब तक श्रहदनामा करनेवाले दोनों पत्तों में से कोई उसको तोड़ने की श्रपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे।

शर्त आठवीं -इस अहदनामें में जो शर्तें दी गई हैं, उनमें से किसी का भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा, जो दोनों पन्नों के बीच पहले हुआ है, सिवाय किसी अहदनामे के उस अंश के जो इसके विरुद्ध हो।

श्राज २२वीं दिसंबर ई० स० १८६८ (वि० सं० १६२४ पौष सुदि ८) को प्रतापगढ़ में तय हुआ।

> (दस्तखत) ए० श्रार० ई० हर्चिसन लेफ्टेनेंट-कर्नल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट

> > प्रतापगढ़ देवलिया के राजा की मुहर तथा दस्तखत। (दस्तखत) मेयो,

मेवाड् ।

भारत का वाइसरॉय और गवर्नर-जेनरल।

मुहर

मुहर

ई० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी (वि० सं० १६२४ फाल्गुन सुदि ८) को फ़ोर्ट विलियम (कलकत्ता) में भारत के वाइसरॉय श्रौर गवर्नर जेनरल ने इस श्रहदनामें की तस्दीक़ की ।

> (दस्तखत) डवल्यू० एस० सेटनकर, सेकेटरी, भारत गवर्नमेंट, वैदेशिक विभाग।

श्रद्वारह वर्ष बाद इस श्रहद्नामे की एक शर्त में परिवर्त्तन हुत्रा, जो नीचे लिखे श्रनुसार है—

ई० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सौंपने के संबंध में अंग्रेज़ सरकार एवं प्रतापगढ़ राज्य के बीच जो अहदनामा हुआ था, उसमें अंग्रेज़ी इलाक़े से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में शरण लेनेवाले अपराधियों को सौंप देने के लिए जो तजवीज़ हुई थी, वह अनुभव से बृटिश भारत में प्रचलित क़ानूनी अमल से कम आसान और कम कारगर पाई गई। इसलिए इस इक़रारनामें के द्वारा अंग्रेज़-सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच स्थिर हुआ है कि भविष्य में अहदनामें की शतें, जिनमें अभियुक्तों की सुपुर्दगी की बाबत तजवीज़ हुई है, वह बृटिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की सुपुर्दगी के विषय में लागू न होंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों को सौंपने के संबंध में बृटिश भारत में जो क़ानूनी अमल जारी है, उसकी पावंदी करनी होगी।

ई० स० १⊏⊏७ ता० २६ ऋगस्त (वि० सं० १६४४ भाद्रपद सुदि ११) को प्रतापगढ़ में दस्तख़त हुए।

्रवस्तस्रत, हिन्दी भाषा में )
महारावत प्रतापगढ़ ।

(दस्तस्रत) ए० एफ० पिन्हे, लेफ्टेनेन्ट,
महर्
असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट,

ई० स० १८८८ ता० २८ मार्च (वि० सं० १६४४ द्वितीय चैत्र विदे १)

<sup>(</sup>१) एचिसन; ट्रीटीज़, एंगेजमेंट्स एगड सनव्जः; जि॰ ३, पृ॰ ४६३-४। ३६

को फ़ोर्ट विलियम में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय श्रीर गवर्नर जेनरल ने इस श्रहदनामें को मंज़ूर कर इसकी तसदीक़ की ।

( दस्तस्तत ) एच्० एम्० डघूरंड, सेकेटरी, भारत गवर्नमेंट, फ्रॉरेन विभाग।

प्रतापगढ़ श्रोर बांसवाड़ा राज्य की सीमाएं मिली हुई होने से कभी-कभी इन दोनों राज्यों के बीच सीमा संबंधी भगड़े श्रोर उपद्रव होकर विरोध हो जाया करता था। उन दिनों (बांसवाड़ा के

बांसवाड़ा राज्य के साथ सीमा संबंधी भगड़ा होना

महारावल लदमण्सिंह के राज्य समय) बांसवाड़ा-

वालों ने प्रतापगढ़ राज्य के रायपुर ठिकाने के बोरी, रींछड़ी श्रादि गांवों का नवीन भगड़ा उठाया, जो प्रतापगढ़ राज्य के श्रिधिकार में बहुत वर्षों से चले श्राते थे। इस अगड़े ने बड़ा भीषण रूप धारण किया और वि० सं० १६२३ श्राश्विन सुदि ६ (ई०स०१८६६ता०१४ अक्टोबर) को रात्रि के समय बांसवाङ्खालों ने एक वड़ी सेना के साथ जाकर रायपुर के ठाकर पर, जो उस समय वहां के थाने पर सीमा की रचा के लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आक्रमण कर दिया। रायपुर के ठाकुर श्रीर उसके साथी (प्रतापगढ़ के सरदार) उस समय श्रसावधान थे, इसलिए बांसवाडावालों का श्राक्रमण वे सह न सके श्रीर उनके श्रादमियों में से श्रांबीरामा के ठाकुर का पुत्र केसरीसिंह, रायपुर का श्रजीतसिंह, हिम्मतसिंह, चौहान लद्मणुसिंह, हम्मीरसिंह श्रादि ३४ व्यक्ति मारे गये श्रीर ४६ घायल हुए तथा बांसवाडावाले वहां से कई हज़ार रुपयों का माल भी लूट ले गये। इस भगड़े में बांसवाड़ा राज्य के दो श्रादमी मारे गये श्रीर चार घायल हुए । फिर पोलिटिकल श्रफ़सरों-द्वारा इस मुक़दमे की तहक़ीक़ात होने पर बांसवाड़ा राज्य की ज्यादती प्रमाणित हुई श्रीर बांसवाड़ा राज्य के कामदार कोठारी चिमनलाल पर एक हज़ार रुपये ज़रमाना होकर वह दस वर्ष के लिए बांसवाड़ा राज्य से निर्वासित कर दिया गया एवं पांच दूसरे श्रह्लकार, जो इस भगड़े में

<sup>(</sup>१) प्चिसनः ट्रीटीजः, प्रोजमेंट्स एयड सनद्जः जि॰ ३, प्र॰ ४६४।

शामिल थे, पांच-पांच वर्ष के लिए क़ैद कर उदयपुर के जेलखाने में रखे गये। श्रंत में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट मेजर गांनेग ने मौक़े पर जाकर वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४) में उचित फ़ैसला कर दोनों राज्यों की सीमा पर मीनारे खड़े करवा दियें। इस फ़ैसले से तनाज़े की ३६ वर्ग मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का श्रधिकार बहाल रहा और इस मुक़द्में में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार श्रोंकारलाल व्यास, मोतमिद श्रमृतराव दिल्ली तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विश्वनसिंह की कारगुज़ारी श्रच्छी रही, जिसकी मेजर गांनेंग ने महारावत के पास प्रशंसा लिख भेजी।

इसी प्रकार एक दूसरा भगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के सांडनी गांव के नील के पठार नामक खेतों के सम्बन्ध में बांसवाड़ा राज्य के सेमिलिया पट्टें के स्रज्ञपुरा गांव के बीच वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२) में उत्पन्न हुआ। उसमें भी बांसवाड़ावालों ने अपनी सेना भिजवाकर प्रतापगढ़ राज्य के दो आदिमियों को मार डाला। उसका फ़ैसला ई० स० १८७४ ता० १६ सितम्बर (वि० सं० १६३१ भाद्रपद सुदि ४) को मेवाड़ के असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट पारसी फ़ामजी भीकाजी ने, जो बांसवाड़ा में नियत था, किया। उसके अनुसार नील के पठार के दोत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का स्वीकार किया गया और सांडनी तथा स्रज्ञपुरा गांव की सीमाएं निर्धारित कर मीनारे खड़े करवा दिये गये। इस मुक्दमें में महारावत के कामदार आंकारलाल व्यास, मोतिमिद शाह जोधकरण और अर्जुनसिंह की कारगुज़ारी अच्छी रही।

बांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के आजंदा गांव को वि० सं० १६१७ (ई० स० १८६०) में बलपूर्वक दबा लिया था, जिसका मुक़दमा महारावत दलपतसिंह के समय से ही चल रहा था। उसका भी उन्हीं दिनों

<sup>(</sup>१) ज्वालासहाय; वक्राये राजपूताना; जि॰ १, पृ० ४२८ तथा ४४७ । उक्क पुस्तक में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से इस भगड़े में मारे जानेवाले व्यक्किय की संख्या २१ श्रीर घायलों की ४४ दी है। "वीरविनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०३६) में बांसवाड़ा के कामदार चिमनलाल कोठारी पर दस हज़ार रुपये जुरमाना होने का उल्लेख है।

फ़ैसला हुआ, जिसमें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया गया और बांसवाड़ा राज्य की ओर से सुबृत में जो पत्र आदि पेश किये गये वे जाली माने गये। इस घटना से अंग्रेज़ सरकार का वांसवाड़ा के महारावल लदमणसिंह के प्रति बिलकुल विश्वास उठ गया और उसकी बहुत बदनामी हुई। फलस्वरूप अंग्रेज़ सरकार ने छु: वर्ष तक के लिए उसकी सलामी की चार तोपें घटा दीं, जो पीछी ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३६) तक न बढ़ीं।

वि॰ सं॰ १६३२ (ई॰ स॰ १८७४ नवंबर) में भारत का वाइसरॉय श्रौर गवर्नर जेनरल लॉर्ड नॉर्थग्रुक बम्बई से मालवे की तरफ़ होकर उद्यमहारावत का नीमच जाकर पुर गया। उस समय नीमच के मुक़ाम पर महावाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थग्रुक से रावत उद्यसिंह ने जाकर उक्त वाइसरॉय से मुलास्रुलाक़ात करना
कात की श्रौर फ़रवरी ई॰ स॰ १८७६ (वि॰ सं॰
१६३२) में उसने राजपूताना के प्जेंट गवर्नर-जेनरल

मेवाड़ तथा टोंक राज्य के नींबाहेड़ा परगने में बसनेवाले मोि धये बड़े जरायम पेशा थे। उन दिनों वे श्रवसर पाकर प्रतापगढ़ राज्य में मोिष्यों को महारावत का घुसे श्रीर वहां श्राबाद होने का विचार कर श्रपने राज्य में न ठहरने कुछ चौकीदारों में नौकर हो गये। इसकी इत्तला महारावत को मिलने पर उसने ऐसे जरायम पेशा

सर ए० खी० लॉयल से भी नीमच जाकर मुलाकात की ।

लोगों को श्रपने राज्य में श्राबाद करने में हानि समभः, वहां उनको न ठहरने दियाँ, जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का भय कम हो गया।

<sup>(</sup>१) ज्वालासहायः, वक्ताये राजपूतानाः, जि० १, पृ० ४४०। वीरविनोदः, द्वितीय भागः, पृ० १०३६। श्रसीकिनः, गैज़ेटियर श्रॉव् वांसवाङ्ग स्टेटः, पृ० १६४। एचिसनः, ट्रीटीज, एंगेजमेंट्स एगड सनद्जः, जि० ३, पृ० ४४४-६।

<sup>(</sup>२) ज्वालासहायः, वक्राये राजपूतानाः, जि॰ १, पृ॰ ५६४।

<sup>(</sup>३) वही; जि॰ १, पृ० ४६४।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ १, पृ॰ ४६३-४।

महारावत का कामदार श्रोंकारलाल व्यास कारगुज़ार व्यक्ति था।

वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४) में उसको एक वदमाश सिपाही ने तलवार का प्रहार कर घायल कर दिया, जिससे वह
कामदार श्रोंकारलाल व्यास
की मृत्यु

डाला गया श्रीर उसके शामिल रहनेवाले व्यक्तियों
को केंद्र की सज़ा दी गई। महारावत ने उस( श्रोंकारलाल )के पुत्र कोमलराम के प्रति सहानुभूति प्रकट कर उसको श्रपने यहां ही रक्खा श्रीर
उससे राज्य का काम लेने लगे, किन्तु वस्तुतः राज्य का सब कार्य
महारावत की श्राह्मानुसार ही होता थां।

प्रतापगढ़ राज्य की श्रिधिकांश ज़मीन पैदावार के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वहां पहले अफ़ीम की काश्त ऋधिकता से होती थी, जो श्रुच्छी ज़ात की होती थी एवं श्रुनाज की पैदा-महारावत का श्रुपने राज्य की श्रावादी बढ़ाना श्रीर प्रयत्न से वहां के ऊजड़ गांव फिर वस गये

श्रीर काश्तकारों को रियायतें श्रीर तसल्ली देने से वहां की तमाम ज़मीन में खेती होने लगी तथा छिब-योग्य भूमि में से कुछ भी खाली न बची। केवल एक गांव बांसवाड़ा के भीलों की ज्यादती से वीरान था। बांसवाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे। ई० स० १८७४ (वि० सं० १६३१) में मेवाड़ राज्य के धरियावद पट्टे की तरफ़ के गांगा की पाल के मीणों ने कप्तान चार्ल्स स्ट्रेटन पर हमला भी किया; किंतु महारावत के श्रच्छे प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य के निवासी भील-मीणे

<sup>(</sup>१) ज्वालासहायः, वक्राये राजपूतानाः, जि०१, पृ० ४६०, ४६२-४। श्रोंकार-लाल व्यास जाति का श्रौदीच्य ब्राह्मणा था। उसने कई वर्षों तक रतलाम राज्य में काम किया था, जिससे उसको श्रच्छा श्रनुभव हो गया था। वि० सं० १६३२ वैशाल विद ३ (ई० स०१ ८७४ ता०२३ श्रप्रेल) को महारावत ने उसको बांसलाही गांव प्रदान किया, जो श्रद्याविध उसके वंशजों के पास विद्यमान है।

<sup>(</sup>२) वहीः जि॰ १, ए॰ ४६४।

किसी भी उपद्रव में सम्मिलित न हुए और वे शांतिविय बने रहे।

श्रीमती महाराणी विक्टोरिया ने भारत का राज्याधिकार श्रपने हाथ में लेने के पीछे "सम्राज्ञी" (Empress of India) पदवी धारण की।

दिल्ली दरबार के उपलक्ष्य

में महारावत को फंडा

मिलना

के तत्कालीन गर्धनर जैनरल श्रीर घाइसरॉय लॉर्ड

लिटन ने दिल्ली नगर में एक वृहत् दरबार करना निश्चित किया। इस श्रवसर पर भारत के नरेशों को भी दरबार में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रण पत्र भेजे गये। तदनुसार भारत के कई नरेश दिल्ली जाकर उक्त दरबार में सम्मिलित हुए। कारण विशेष से महारावत उदयसिंह दरबार में सम्मिलित नहीं हुआ, अतएव उसके लिए बाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने शाही भंडा (निशान) भेजना स्थिर किया, जो वि० सं०१६३६ (ई० स०१५७६) में मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट मेजर टी० केडिल प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े दरबार में वह महारावत को दिया गया।

वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८१) के शीतकाल में इस राज्य में प्रथम बार मनुष्य-गणना हुई। इस श्रवसर पर उदयपुर राज्य में भीलों

का उपद्रव हो गया था। प्रतापगढ़ राज्य, मेवाड़ प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम बार मनुष्य-गणना होना निवासी भील, मीणे हैं, जिससे वहां भी उपद्रव हो

जोन की आशंका हुई; परन्तु महारावत के उत्तम प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य में ऐसा उपद्रव न हुआ और शांतिपूर्वक मनुष्य गणना का कार्य होकर बहां की जन संख्या में ७६५६ व्यक्तियों की गणना हुई ।

इसके दो वर्ष पीछे वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८३) में महारावत नीमच की छावनी गया, जहां उस समय इंदौर का भूतपूर्व महाराजा

<sup>(</sup>१) अर्संकिन, गैज़ेटियर ऑष् प्रतापगढ़ स्टेट, पू० २०१।

इंदौर नरेश से मुलाकात के लिए महारावत का नीमच जाना तुकोजीराव होल्कर (द्वितीय) भी गया हुआ था। वहां उपर्युक्त नरेश से उसकी कई मुलाकृतिं हुई। फिर महाराजा के वहां से लौटने पर महा-

रावत श्रपनी राजधानी में दाखिल हुआ।

वि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६) में महारावत ने मन्त्री पद पर पारसी फ़ामजी भीकाजी को नियत किया, जिसने कई वर्षों तक अंग्रेज़

महारावत का पारसी कृामजी भीकाजी को कानदार बनाना

सरकार के राजनैतिक विभाग में दायि वपूर्ण पदों पर रहकर सेवाएं की थीं तथा मेवाड़ के पोलि-

टिकल एजेंट के असिस्टेंट के पद पर रहकर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी भगड़ों को निपटाया था। उसके और महारावत के बनी नहीं, जिससे उसकी जगह

भिर्ज़ी मुहम्मदी बेग वहां का कामदार बनाया गया।

उसी वर्ष फाल्गुन सुदि ६ (ई० स० १८८७ ता० १ मार्च) मंगलवार को सैलानेवाली मंभाली महाराणी जुहारकुंवरी के उदर से महाराजकुमार

महारावत की सैलानेवाली महाराणी से कुंवर उत्पन्न होना श्रर्जुनसिंह का जन्म हुआ। महारावत के प्रथम राजकुमार का परलोकवास हो जाने के पीछे १७ वर्ष तक कोई संतान न होने से उत्तराधिकारी के विषय में वहां की प्रजा चितित थी। अतएव राजकुमार

का जन्म होने से उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। महारावत ने उक्त राजकुमार के उत्पन्न होने की प्रसन्नता में सहस्रों रुपये व्यय किये श्रौर श्रपने समें संबंधी नरेशों में से सैलाना श्रौर सीतामऊ के राजाश्रों तथा कानोड़, श्रासींद (मेवाड़ राज्य) श्रौर कुशलगढ़ के सरदारों को श्रपने यहां निमंत्रित कर पुत्र जन्मोत्सव मनाया; किंतु वह राजकुमार केवल डेढ़ वर्ष की श्रायु में ही काल कवलित हो गया, जिसका उक्त महारावत के शरीर पर बहुत ही बुरा प्रमाव पड़ा श्रौर संसार से उसको एक बार ही विरक्ति हो गई।

वि॰ सं० १६४४ में महाराणी विक्टोरिया को शासन-सूत्र हाथ में लिये पचास वर्ष पूरे हो गये, जिसके उपलद्य में इंग्लैंड और भारत में महाराणी विकटोरिया की स्वर्ण जयन्ती का उत्सव मनाया जाना

खर्णजयंती मनाना निश्चित हुन्त्रा।तद्नुसार महारावत ने भी श्रपने यहां दरबार कर स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मनाया ख्रौर इस शुभ दिवस के स्मर्गार्थ राजधानी प्रतापगढ़ में आबादी से पूर्व की तरफ़ मंदसोर जाने

वाले मार्ग में एक नाले पर पक्का पुल बनवाया।

महारावत का नीमच जाकर ड्यूक श्रॉव् कनाट से मुलाकात

उसी वर्ष महाराणी विक्टोरिया के तृतीय शाहजादे ड्यूक श्रॉव् कनाट का नीमच में श्रागमन हुश्रा। उस श्रवसर पर महारावत ने नीमच जाकर उक्त शाहज़ादे से मुलाकात की।

महारावत उदयसिंह के समय वि० सं०१६२४ (ई० स०१८६७) में प्रतापगढ़ में रोगियों की चिकित्सा के लिए डिस्पेंसरी खोली गई।

महारावत के अन्य प्रमुख कार्य

शीतला रोग से बचने के लिए उक्त महारावत के समय वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७०) में टीका लगवाने की व्यवस्था हुई<sup>3</sup>। बालकों की शिज्ञा के

लिए वि० सं० १६३२ ( ई० स० १८७४ ) में वहां पाठशाला की स्थापना की गई³ । स्टांप श्रौर कोर्ट फ़ीस का कायदा बनाया जाकर वि० सं० १६४० (ई० स०१८८३) में वहां जारी किया गया । उसने ऋपने यहां सेना को बाकायदा क्रवायद सिखलाने की भी व्यवस्था की थी<sup>४</sup>। बांसवाड़ा राज्य श्रौर प्रताप-गढ़ राज्य के सीमा संबंधी मुक़दमें भी उसके समय में तय हुए, जिससे भगड़े मिट गये। पुलिस श्रौर गिराई की भी उसके समय में वहां कुछु-कुछ व्यवस्था हुई श्रौर वि० सं० १६४१ ( ई०स० १८८४ ) में वहां श्रेग्रेज़ी डाकः खाना भी खोला गया ।

<sup>(</sup>१) श्रर्सकिन; गैज़ेटियर भ्रॉव् प्रतापगढ़ स्टेट; ए० २२१।

<sup>(</sup>२) वहीं; पृ० २२१।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० २२०।

<sup>(</sup> ४ ) ज्वालासहायः; वक्राये राजपूतानाः; जि० १, पृ० ५६४।

<sup>(</sup> १ ) ऋसंकिनः, गैज़ेटियर घ्यांव् प्रतापगढ़ स्टेटः, पृ० २१२।

केवल कुछ दिनों की बीमारी के पीछे वि० सं० १६४६ फाल्गुन बदि ११ (ई० स० १८६० ता० १४ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में महारावत का परलोकवास हो गया। उसकी असामियक मृत्यु से प्रजा में गहरी उदासी छा गई, क्योंकि वह प्रजा-प्रिय राजा था।

महारावत उदयसिंह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से एक राणी नामली के ठाकुर तक़्तिसिंह की पुत्री सक्ष्पकुंवरी थी। गद्दी वैठने के बाद उसके दो विवाह सैलाना के राजा दुलहिसिंह की कुंविरयों—जुहारकुंवरी श्रीर फूलकुंवरी—से हुए थें। उनमें से एक विवाह वि० सं० १६३२ (ई० स० १८३५) में हुआ थां। महारावत के छुवीस वर्ष के शासन में प्रतापगढ़ राज्य में बहुत कुछ लोकोपयोगी कार्य हुए, जिनमें से प्रतापगढ़ की धर्मशाला मुख्य है। उसके समय में प्रतापगढ़ के किले में कई मकान बने, जिनमें उदयविलास महल उज्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ के नवीन बंगले के निकट रामचंद्रजी का मंदिर बनवाकर उसने उस मंदिर के पूजन व्यय के लिए श्रमलावद श्रीर सींगपुरवा गांव में जागीर निकालकर श्रच्छी व्यवस्था कर दी थी।

उद्यसिंह वीर, प्रबंध-कुशल, प्रजा-प्रिय श्रौर उदार राजा था। वह शिकार का प्रेमी श्रवश्य था, परंतु उधर उसकी श्रधिक श्रासिक्त होना पाया नहीं जाता। राज्य के शासन-प्रबंध को वह श्रपना मुख्य कर्त्तव्य मानताथा। उसकी प्रजा उससे सदा प्रेम करती थी, जिसका परिचय तत्कालीन पोलिटिकल एजेंटों को भी उसके राज्य में दौरा करते समय प्रजा से पूछ-ताछ करने पर

<sup>· (</sup>१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ११। सूचेनीर हिस्ट्री श्रॉव् सैलाना स्टेट; पृ० ३६-७।

<sup>(</sup>२) ज्वालासहायः; वकाये राजपूतानाः; जि॰ १, पृ० ४६४।

हुआ था । प्रजा की प्रार्थनाश्रों को वह स्वयं सुनकर यथाशक्ति उनके क छों को मिटाने का यत्न करता था। उसका चोर और डाकुओं पर भी श्रातङ्क था, जिससे उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में उनके उपद्रव कम हो गये। जब कभी वह अपने राज्य में चोरी श्रीर डाकों की खबर सुनता तो मोजन करता हुआ भी उठ खड़ा होता था। इससे उसके इलाके का फ़ौजदारी सीग्रे का इंतिज्ञाम अच्छा रहा, जिसकी पोलिटिकल अफ़सरों ने भी सराहना की । उसकी श्रंग्रेज श्रफ़सरों तथा श्रास-पास के राजाश्रों से सदा मेल की नीति रही श्रीर थोड़ी ही श्राय में उसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। वह अपने कर्मचारियों के कार्यों की पूरी देख-भाल करता श्रीर समय-समय पर उनकी सेवाश्रों की क़द्र कर उन्हें पुरस्कृत करता था। विद्वान् श्रौर कवि लोगों को वह सदा श्राथय देकर श्रपने पास रखता पवं उनको जागीरें आदि देकर उनका सम्मान बढ़ाता था । सरदारों का भी वह पूरा श्रादर श्रीर मान रखता था । उसने कितने ही सरदारों से वस्त होनेवाले खिराज में कमी श्रीर कई सरदारों के सम्मान में वृद्धि की थी । न्याय की वह अवहेलना नहीं करता था। अपने कर्मचारियों को उसकी पूरी ताकीद थी कि वे प्रजा को प्रसन्न रखें तथा उनके साथ अन्याय न करें और न अनुचित रूप से उनसे धन लें। धमोतर के टाकुर हंमीरसिंह को जब जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह ने एक चंवर रखने का सम्मान दिया तो महारावत ने उसको अपनी तरफ़ से दूसरा चंवर रखने का सम्मान देकर श्रपनी नीति-कुश्लता का परिचय दिया। उसकी काव्य-साहित्य की श्रोर रुचि थी, इसलिए श्रयोध्या (कनकभवन ) के महंत जानकीप्रसाद (रसिकबिहारी), प्रसिद्ध साहित्यसेवी स्वामी गणेश-पुरी श्रीर बाठरडा (मेवाङ् राज्य )के रावत दलेलासिंह के लघु भ्राता गुमानसिंह को (जो काव्य का ज्ञाता श्रोर योगी पुरुष था) श्रादर-पूर्वक श्रपने यद्दां रखकर गुण-प्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारहट

<sup>(</sup>१) ज्वालासहायः, वजाये राजपूतानाः, जि॰ १, प्र॰ ४६२।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, पृ॰ ४६२।



महारावत सर रघुनाथसिंह, के. सी. त्राई. ई.

ईसरदान और मेहडू चारण गुलावसिंह को पैर में खण्मिप्पण पहनने का सम्मान देकर उसने उनकी प्रतिष्ठा-चृद्धि की थीं। उसके राज्य समय में प्रतापगढ़ राज्य ऋण-प्रस्त हो गया, जिसका कारण उसकी विलासिता की तरफ़ प्रवृत्ति होना भी वतलाया जाता है। वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६८) के भयद्भर अकाल में उसने जो उदारता दिखलाई थी, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। वह पूर्ण आस्तिक और धर्म-प्रेमी राजा था। लोकोपकार की तरफ़ सदा उसकी भावना रहती थी। वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२) में उस-प्रहारावत) ने पुष्कर-यात्रा भी की थी। भील और मीणों से, जो गायों को मारकर खा जाते थे, उक्त महारावत ने इक्तरार लिखवाकर उक्त पशु की हिंसा वन्द करवाई और भविष्य में ऐसा कार्य करनेवालों को कठोर दंड देने का शिलालेख खुदवाकर देवलिया में लगवा दिया । प्रतापगढ़ राज्य में सती-प्रथा और राजपूताने में होनेवाली कन्या-चध की प्रथा उसके ही समय से बंद होना मानना चाहिये। उसका वर्ण गौर, चदन भरा हुआ, कद मंभला, चेहरा गोल, आंखे बड़ी-बड़ी, भुजदंड विशाल, वत्तस्थल चोड़ा और ललाट उन्नत था। उसके चेहरे से राजपूती आभा टपकती थी।

## रघुनाथसिंह

महारावत रघुनाथसिंह, अरगोद के महाराज खुशहालसिंह (कुशल-सिंह) का पुत्र था। उसका जन्म वि० सं० १६१४ पौष विद १० (ई० स० १८४८ ता० २६ दिसंबर) को हुआ था। जन्म और गईनिशीनी वह प्रारम्भ से ही पितृप्रेम से वंचित हो गया था, जिससे उसके बाल्यजीवन का अधिकांश भाग आसींद (मेवाड़) के रावत खुम्माण्सिंह के यहां व्यतीत हुआ, जहां उसकी माता की ननसार थी। इस कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और तत्कालीन शैली के

<sup>(</sup> ६ ) वंशभास्कर; तृतीय भाग, ए० ५४ ( भूमिका )।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं० १६४१ भाद्रपद सुदि ११ (ई॰ स॰ १८८४ ता॰ ३१ श्रमाः स्त ) रविवार का देवलिया के बोहरे की दूकान के सामने का शिलालेख।

अनुसार ही उसने हिंदी भाषा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया ! वह कुछ वर्ष तक महाराणा शंभुसिंह के समय उदयपुर भी रहा था श्रोर जब उक्त महा-राणा वि० सं० १६२७ ( ई० स० १८७० ) में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय श्रीर गवर्नर जेनरल लॉर्ड मेयो से मुलाकात करने के लिए श्रजमेर गया. उस समय वह (रघुनाथ सिंह) भी उसके साथ विद्यमान था। महारावत उदयसिंह का वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६०) में ऋपुत्र देहांत होने से प्रतापगढ़ राज्य के सरदारों श्रोर राज कर्मचारियों को बड़ी चिंता हुई: क्योंकि बिना किसी को उत्तराधिकारी निर्वाचित किये राज्य-प्रबन्ध में गड़बड़ी होने की संभावना थी श्रौर भृतपूर्व महारावत ने किसी को श्रपना उत्तराधिकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में महारावत के . देहावसान होने पर गद्दी ख़ाली नहीं रहती श्रोर तत्काल नये महारावतके नाम की दुहाई फेरी जाती है। इस बात को दृष्टिकोण में रखकर धमोतर के ठाकुर तथा अन्य सरदारों एवं कामदार शाह रखलाल पाडलिया ने अरणोद के महाराज रघुनाथसिंह को (जो समीपी बांधव था) हक्कदार होने से गद्दी बिठलाने की राय स्थिर की। तद्नन्तर उन्होंने अन्त:पुर की ड्योढ़ी पर जाकर परलोकवासी महारावत की राणियों से यह बात निवेदन करवाई, जिस-पर उन्होंने शाह कपूरचंद खासगीवाले तथा लच्मीराम नागर के द्वारा महाराज रघुनाथसिंह को गद्दी विठलाने की स्वीकृति भेजी। फलस्वरूप उपस्थित सरदारों श्रोर प्रतिष्ठित कर्मचारियों ने महारावत उदयसिंह की राणियों के आदेशानुसार महाराज रघुनाथर्सिह को राजगद्दी पर बिठला कर, उसको अपना स्वामी घोषित किया और राज्य में भी उसके नाम की दुहाई फेर दी।

तदनन्तर उसकी गद्दीनशीनी की सूचना बांस्वाड़ा श्रीर प्रतापगढ़ के श्रिसिस्टेन्ट पोलिटिकल श्रॉफ़िसर को दी जाने पर कप्तान पिन्हें ने स्वयं प्रतापगढ़ जाकर भूतपूर्व महारावत की राणियों से दर्याप्तत कराया, तो उन्होंने रघुनाथिस को श्रपनी इच्छानुसार गद्दी विटलाना स्वीकार किया। इसके पीछे मेवाड़ के रेज़िडेंट कर्नल पिकॉक ने भी प्रतापगढ़ जाकर

परलोकवासी महारावत की राणियों से पूछताछ कराई तो उन्होंने पूर्ववत् ही उत्तर दिया। अन्त में रेज़िडेंट मेवाड़ की तरफ़ से रघुनाथांसंह को भूतपूर्व महारावत का दत्तक स्वीकार करने की मंज़ूरी होने की बाबत सदर में रिपोर्ट की, तब महाराणियों की इच्छानुसार अंग्रेज़ सरकार ने उस(रघुनाथांसंह)की गद्दीनशीनी को स्वीकार कर प्रतापगढ़ सूचना दी। इसपर महारावत रघुनाथांसंह ने वि० सं० १६४७ वैशाख सुदि १४ (ई० स० १८६० ता० ४ मई) को तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लेंसडीन के पास महारावत उदयांसंह के परलोकवास होने और अपनी गद्दीनशीनी का खरीता भेजा।

राज्यारोहण के समय महारावत की श्रायु ३१ वर्ष की थी श्रौर वह स्वयं सममदार था तथा उसके कार्यकर्ता श्रनुभवी थे। इसलिए उस समय रीजेंसी कौंसिल निर्माण करने की श्रावश्यकता नहीं समभी गई श्रौर मुख्य-मुख्य कार्यों में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के श्रसिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट का परामर्श लेना निश्चित होकर बाक़ी सारा कार्य पूर्ववत् महारावत की श्राज्ञानुसार चलता रहा।

वि० सं० १६४७ पौष विद २० (ई० स० १८६१ ता० १० जनवरी) को महारावत के लिए गहीनशीनी के सम्बन्ध में उपर्युक्त वाइसरॉय का खरीता श्रोर श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ से गहीनशीनी की खिलश्रत लेकर राजपूताने का एजेंट गवर्नर गहीनशीनी की खिलश्रत जेनरंल कर्नल ट्रेवर प्रतापगढ़ गया श्रोर उसने एक बड़े दरबार में महारावत को गहीनशीनी की खिलश्रत देकर वाइसरॉय का ई० स० १८६० ता० २२ दिसम्बर (वि० सं० १६४७ मार्गशीर्ष सुदि ११) का खरीता पढ़कर सुनाया, जो नीचे लिखे श्रमुसार है—

"मेरे मित्र, आपका ई० स० १८० ता० ४ मई का लिखा हुआ कृपापत्र, जिसमें महारावत उदयसिंह के देहांत का समाचार था, मुक्तको मिला। इस खबर के सुनने से मुक्ते बड़ा शोक हुआ। यह लिखकर अब में आपको सुचित करता हूं कि मैंने आपकी गद्दीनशीनी को स्वीकृत किया है। विश्वास है कि आपकी हुकूमत का युग दीर्घकाल तक उन्नति-शील बना रहेगा। आप मेरी मित्रता का पूरा भरोसा रखें। प्रत्येक समय मेरे राजपूताने के पजेंट तथा वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलि-टिकल पजेंट आपका पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे। में आपके उत्तम स्वभाव और योग्यता की बात सुन चुका हूं, इसिल पमें राज्याभिषेकोत्सव के दिन से ही आपको शासन के पूरे अधिकार सौंपता हूं। विश्वास है कि आप हर कार्य में शुभ अनुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध करेंगे।"

मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पवित्र श्रौर प्राचीन स्थान है। महारावत उद्यसिंह के पिछुले समय में उसके लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया श्रौर उक्त सीमा संबंधी भगड़े तय होना स्थान को मेवाड़ राज्य श्रपनी सीमा में तथा प्रता-पगढ़ राज्य श्रपनी हद के श्रन्दर बतलाने लगा। कत्तान पिन्हे (श्रिसिस्टेंट पोलिटिकल पजेंट बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) भगड़े के फ़ैसले के लिए नियत हुआ। उभय पद्म की तरफ़ से उक्त स्थान श्रपने-श्रपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये श्रौर वहां श्रपना

भगड़े के फ़ैसले के लिए नियत हुआ। उभय पच्च की तरफ़ से उक्त स्थान अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये और वहां अपना स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चेष्टाएं की गई; परंतु उक्त कप्तान ने ई० स० १८७८ (वि० सं० १६३४) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतिमिद शाह रत्नलाल-द्वारा पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, जो पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ की ओर से महाराणा सज्जनसिंह के उधर आगमन के अवसर पर सरवराह के प्रबंध के लिए लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत होना मानकर ई० स० १८६१ ता० २४ जून (वि० सं० १६४८ आधाड विद ४) को अपना फ़ैसला दिया। उसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य के बीच के सीमा सम्बन्धी त्रिवाद मिट गया।

उन्हीं दिनों महारावत ने मथुरा के नागर ब्राह्मण पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को, जो उदयपुर में महद्राज सभा का सेकेटरी तथा पंडित मोहनलाल पंड्या का कामदार नियत होना दीवानी अदालत का द्वािकम रह चुका था, अपना कामदार नियत किया। वह नवीन शैली की कार्य-प्रणाली का अच्छा परिचय रखता था, इसलिए

शासन शैली में बहुत कुछ फेर-फार होकर उसके कार्यकाल में कई लोकोपयोगी कार्यों की नींव दी गई। महारावत ने, जो स्वयं लोकोपयोगी कार्यों में अनुराग रखता था और व्यवस्थित रूप से शासन प्रणाली को चलाना चाहता था, ऐसे कार्यों में बड़ी रुचि दिखलाई, जिससे शीघ ही वहां कई आवश्यक कार्य हुए, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

राजधानी प्रतापगढ़ में महारावत उदयसिंह के समय ही अस्पताल की स्थापना हो गई थी, परंतु उसका निजी कोई भवन नहीं था;

रयुनाथ हॉस्पिटल का निर्माण होना श्रतप्य महारायत ने राजधानी प्रतापगढ़ में किले के बाहर श्रस्पताल के लिए वि० सं०१६४० (ई० स०१८६३) में नवीन भवन बनवाकर उसका

उद्घाटन राजपूताना के पजेंट गवर्नर-जेनरल कर्नल ट्रेवर के हाथ से कर-वाया और उसका नाम 'रघुनाथ हॉस्पिटल' रखा तथा रोगियों के इलाज की अच्छी व्यवस्था कर अशक्त रोगियों के लिए वहां ही रहकर चिकित्सा करवाने का यथोचित प्रबंध करवा दिया। देवलिया में चिकित्सा का कुछ भी साधन न था, जिससे वहां के निवासी बीमारी के समय पूर्ण कप्ट का अनुभव करते थे। वि० सं० १६४२ (ई० स० १८६४) में महारावत ने वहां भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया।

प्रतापगढ़ में सफ़ाई, रोशनी आदि का कोई प्रबन्ध न होने से वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३) में वहां पर म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुई, जिससे वहां सफ़ाई, रोशनी आदि का समुचित प्रबन्ध हो गया।

सायर की लागत, पहले ठेके पर दी जाकर ठेकेदारों-द्वारा वस्ल होती थी, जिससे आय पूरी नहीं होती थी और व्यापारियों आदि को कप्ट सायर के महक्मे की स्थापना होता था । महारावत ने बि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) से सायर की आय ठेके पर देना बन्द कर दिया और एक अलग महक्मा स्थापित कर सायर

के महस्रुल का कम भी एकसा निर्धाग्ति कर दिया।

उसी वर्ष व्यापारी-वर्ग को सुविधा पहुंचाने के लिए महारावत ने

प्रतापगढ़ में तारघर श्रौर देवलिया में डाकखाना खुलना प्रतापगढ़ में पोस्ट ऑफ़िस खुलवाने के विषय में श्रंत्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ीकर डाकख़ाने के शामिल तारवर भी खुलवा दिया। इसके दूसरे वर्ष

(वि० सं० १६५२ में ) देविलिया में भी डाकख़ाना खोल दिया गया।

गमनागमन के प्रायः सारे मार्ग कचे थे श्रीर सबसे नज़दीकी रेखें स्टेशन मंदसोर राजधानी प्रतापगढ़ से २०मील दूर होने से जनता को वहां

मंद्सोर तक पक्की सड़क बनना पहुंचने में पूरी श्रसुविधा होती थी। प्रतापगढ़ से मंदसोर जाने के मार्ग की श्रधिकांश भूमि काली होने से वर्षा ऋतु में मार्ग दुर्गम हो जाता था। इस-

लिए महारावत ने अपने राज्य की सीमा में मंद्सीर के मार्ग में पक्की सड़क बनाने का विचार कर वि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) में इस सड़क का कार्यारम्भ करा दिया, जिससे १३ मील तक इस राज्य की सीमा में पक्की सड़क बन गई और ७ मील तक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सड़क

श्रपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक महारावत ने प्रतापगढ़ में ही श्रपना निवास रखा। तत्पश्चात् उसने वहां की पूरानी राजधानी देविलया

बनवा दी, जिससे प्रतापगढ से मंदसोर तक का मार्ग सरल हो गया।

देवालिया के राज-महलों का जीखोंद्धार होना में श्रपना निवास रखना पसन्द किया; परन्तु देव-लिया के राज-महल सब जीर्ण हो रहे थे। श्रतपव उसने उनके जीर्णोद्धार का कार्य कराया। ये महल

श्रव भी वहां की सीन्दर्य-वृद्धि कर रहे हैं। देविलया-निवास के समय राजकीय श्रदालतें प्रतापगढ़ में ही रहीं। राज्य-शासन में किसी प्रकार की श्रव्यवस्था त हो, इस दृष्टि से वहां से प्रतापगढ़ तक टेलीफ़ोन लगा दिया गया। शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए ज़िलाबंदी कर प्रतापगढ़, कनौरा, बजरंगगढ़, सागथली श्रौर मगरा नामक पांच ज़िले बनाये जाकर वहां के हाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी श्रावश्यक श्रधिकार दिये गये। इससे राज्य-प्रबंध में श्रासानी हुई श्रौर जनता के लिए भी, श्रपने साथ श्रन्याय होने पर श्रपील का श्रधिकार प्राप्त होकर, श्रपनी फ़रियाद क्रमशः उच्चिधिकारियों श्रौर महारावत तक पहुंचाने का मार्ग खुल गया।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़े-बड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के दीवानी तथा फ़्रीजदारी मुक़दमों के फ़ैसले करते थे, जिसकी ठीक ज्यव-स्था न थी। ठिकानेदारों के किये हुए फ़ैसलों की अपील सुनने का भी कोई साधन न था, जिससे वहां की प्रजा बहुधा न्याय से वंचित रहती थी। वि० सं० १६५१ (ई० स० १८६४) में महारावत ने न्याय-विभाग का कार्य ज्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के प्रथम वर्ग—धमोतर, भांतला, वरिडया, रायपुर, कल्याणपुर, आंबीरामा, अचलावदा, अरणीद और सालिमगढ़—के सरदारों के दीवानी तथा फ़ीजदारी अधि-

(१) अपने पट्टे के अन्दर आसामियों के दीवानी मुक्तदमों में तुमको अकितयार समाअत तो तादाद बेहद तक का होगा, मगर अकितयार एक हज़ार तक के दावे के फ़ैसले का ही होगा और इससे अधिक तादाद के सब मुक्दमे, मिसल की तरतीब और तकमील होने के बाद मय अपनी राय के अदालत सदर दीवानी में आिलिश फ़ैसले के वास्ते तुमको बाज़ाते चालान करने होंगे। उनमें से जो मुक्तदमे अदालत सदर दीवानी के द्वारा फ़ैसला करने लायक होंगे, उनको तो अदालत मौसूफ़ खुद फ़ैसल करेगी और जो उसके अकितयार के बाहर होंगे, उनको वो अपनी तजवीज़ के साथ आिलिश फ़ैसले के वास्ते राजेशी महक्मा खास में भेजेगी।

कार निर्दिष्ट कर निम्नलिखित शर्तें स्थिर कीं-

(२) हर क्रिस्म के फ़ौजदारी मुक़दमे के समाश्रत करने का

श्रक्षितयार तो तुमको होगा, मगर फ़ैसला करने का श्रक्षितयार सिर्फ़ उन जुमों के मुक्रदमों का ही होगा, जिनकी सज़ा छु: मधीने क़ैद श्रोर तीन सौ रुपये जुरमाना तक है श्रीर इससे श्रधिक सज़ा के सब मुक्दमें तरित्व श्रीर तकमील मिसल होने के बाद मय श्रपनी राय के फ़ैसले के बास्ते तुमको बाज़ाते श्रदालत सदर फ़ौजदारी में चालान करने होंगे। उनमें से जो मुक्रदमें श्रदालत सदर फ़ौजदारी-द्वारा फ़ैसला करने के होंगे, उनको तो श्रदालत मौसूफ़ खुद फ़ैसल करेगी श्रीर जो उसके श्रधिकार के बाहर होंगे, उनको वो श्रपनी तज्ञवीज़ के साथ श्राखिरी फ़ैसले के वास्ते राजेशी महक्मा खास में भेजेगी।

- (३) जिन फ्रोजदारी मुकदमों में मुद्दई खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी दूसरी रियासत का होगा और मुद्दालह तुम्हारे पट्टे का होगा या कोई मुजरिम खालसे या किसी दूसरी जागीर या किसी रियासत गैर का तुम्हारे पट्टे में कहीं पनाह लेगा तो ऐसे मुकदमे जिले के हाकिम की अदालत में दायर होंगे और माल तथा मुजरिम तुमको अदालत मौसूफ़ के सुपुर्द करने होंगे।
- (४) जिन दीवानी मुक़दमों में मुद्दई तो ख़ालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत ग्रैर का होगा और मुद्दालह तुम्हारे पट्टे का आसामी होगा वे ज़िला हाकिम की अदालत में दायर होंगे।
- (४) जिन दीवानी व फ़्रोजदारी मुक्दमों में मुद्द तो तुम्हारे पट्टे का होगा और मुद्दालह खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत ग्रैर का होगा वे ज़िले की अदालत में दायर होंगे।
- (६) जिन दीवानी या फ़्रोजदारी मुक्तदमों में तुम ख़ुद मुद्द या मुद्दालह होंगे, उनके सुनने और फ़ैसला करने का श्रक्तियार तुमको न होगा, बिल्क ऐसे मुक्तदमे श्रीदरवार की श्रदालत में दायर और फ़ैसल होंगे।
- (७) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों के फ़ैसल करने का अक्तियार तुमको क़लम एक व दो में दिया गया है, उनमें तुम्हारी

तजवीज़ के खिलाफ़ अपील सदर दीवानी व फ़ौजदारी अदालत में होगी और उनके फ़ैसले की अपील राजेश्री महक्मा खास में होगी।

- (द) जो दीवानी व फौज़दारी मुक़दमे तुम्हारे अिह्तियार से बाहर हैं, उनकी जो तजवीज़ अदालत ज़िला करेगी उनके खिलाफ़ अपील अदालत सदर में होगी। उनकी तजवीज़ की अपील राजेश्री महक्मा खास में होगी।
- (६) जो दीवानी मुक्दमे अपने पट्टे के आसामियों के, हस्य मंशा क्लम एक तुम फ़ैसल करोगे, उनकी प्रारिम्भक कार्रवाई अदालत श्री द्राबार ने तुमको बख़्शी है। तुम्हारे फ़ैसल किये इन मुक़द्मों की अपील की रस्म अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरह बाक़ी और सब किस्म के दीवानी मुक़द्मों की, जिनको फ़ैसल करने का तुमको हक़ नहीं है, रस्म अदालत भी तुमको नहीं मिलेगी।
- (१०) जो फ़ौजदारी मुक़दमे अपने पहे के आसामियों के हस्य मंशा क़लम दो तुम फ़ैसल करोगे, उनका जुरमाना तो तुमको मिलेगा और जो क़ैद की सज़ा तजवीज़ होगी वह यदि तुम्हारे यहां के जेलखाने का बन्दोबस्त रियासत हाज़ा के क़ायदे के मुताबिक़ होगा तो वहां भुगताई जावेगी, नहीं तो श्रीदरबार के जेलखाने में भुगताई जावेगी और ऐसे क़ैदियों की ख़राक वग्नैरा का खर्चा तुमको देना होगा । तुम्हारे फ़ैसल किये हुए इन मुक़दमों की अपील की रसूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरह बाक़ी अन्य सब क़िस्म के फ़ौजदारी मुक़दमों का, जिनके फ़ैसल करने के तुम अधिकारी नहीं हो, जुरमाना तुमको नहीं मिलेगा।
- (११) रस्म सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिए जो स्टांप के काग्रज़ तुम्हारे पट्टे की रियाया ख़रीदेगी, उसकी क़ीमत रियासत हाज़ा के ख़ज़ाने में जमा होगी।
- (१२) आसामियों की तलबी के लिए किसी अदालत रियासत हाज़ा से माक़ूल मियाद देकर तीन बार लिखे जाने पर भी यदि हुक्म की तामील न दोगी, तो आसामियों को तलब करनेवाली अदालत को अधिकार

## प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास

होगा कि उनको परभारी तलव या गिरफ्तार कर लेवे।

- (१३) जो क्रानृन क्रायदे श्रीदरवार की श्राक्षानुसार हाल में जारी हुए हैं या भविष्य में तमाम राज देवगढ़-प्रतापगढ़ के लिए बनाकर जारी किये आवेंगे, उनके मुताविक तुमको श्रपने पट्टे में बखूवी श्रमल रखना होगा।
- (१४) तुमको अपने पट्टे की रियाया को आराम देने और इंसाफ़ करने के लिए अदालत और जेलखाने वगेरः का, रियासत हाज़ा के जारी किये हुए क़ानून के मुताबिक़, श्रच्छा इन्तज़ाम रखना होगा।
- (१४) अगर तुम अपने पट्टे की रियाया को हर सूरत आराम पहुंचाओं ग्रीर इन्साफ़ के साथ कार्यवाही करोगे तथा श्रीदरबार तुम्हारे चाल-चलन, व्यवहार श्रीर श्रच्छे इंतज़ाम से खुश होंगे, तो तुम्हारे श्रक्तियार श्रीर भी बढ़ाये जा सकेंगे।
- (१६) जो नक्शेज़ात तुम्हारे यहां राजेश्री महक्मा ख़ास से हमेशा भेजे जावेंगे, उनको सही-सही भरकर निश्चित समय पर महक्मा ख़ास में भेजना होगा।
- (१७) विलायती, मकरानी, बलोची और अरव आदि कौम के लोगों को तुम अपने पट्टे में इरिंगज़ नहीं रख सकोगे। अगर उनमें से कोई तुम्हारे पट्टे में गिरफ़्तार होकर सरहद पर भेजा जावेगा, तो उसका खर्चा तुमको देना होगा।
- (१८) मोघिये श्रादि जरायम पेशा कृँ में, जो तुम्हारे पट्टे में हों, उनको मोघियों के क़ानून की संशा के वमूजिव तुमको श्रपने पट्टे में आबाद करना होगा श्रौर इंतज़ाम भी रखना होगा। श्रगर तुम इंतज़ाम और श्रावाद न कर सकने की वजह से उनको श्रीदरवार की क़ायम की हुई आवादी में श्रावाद करने के लिए भेजोगे तो उसका खर्चा वगैरः तुमको देना होगा।
- (१६) जो संगीन वारदात तुम्हारे पट्टे में कहीं होगी, उसकी इत्तिला अविलम्ब राजेश्री महक्मा खास में तुमको देनी होगी तथा उसकी तहकी-कात पेन वक्नत और मौके पर करके राजेश्री महक्मा खास को परिणाम

से स्चित करना होगा और जो हुक्म महक्मा मौस्फ से उस बारे में दिया जावेगा उसकी तामील बख्बी करनी होगी।

- (२०) तुमको श्रपने ठिकाने की तरफ़ से एक वकील देवगढ़-प्रताप-गढ़ में हमेशा हाज़िर रखना होगा, जो तुम्हारे ठिकाने के ताहुक़ का कुल काम हर एक महक्मे श्रीर श्रदालत में हाज़िर रहकर किया करे।
- (२१) जो आञ्चाएं राजेश्री महक्मा खास से समय-समय पर जारी होंगी या जो मुकदमे श्रीदरवार की अदालतों से फ़ैसल होकर तामील के लिए तुम्हारे यहां भेजे जांयेंगे, उनकी तुमको पूरी-पूरी तामील करनी होगी।

उसी वर्ष महारावत ने अपने राज्य में स्टांप और कोर्ट फ़ीस के क्रायदे में संशोधन कर उसे जारी किया, जिससे ठिकानों में मनमानी बंद हो गई और ख़ालसे तथा ठिकानों में एक ही प्रकार के कायदे चालू हो गये।

महारावत ने अपने कामदार पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का पूरा सम्मान किया। उसको गुरु की उपाधि, ताज़ीम का सम्मान और दो गांव भी प्रदान किये, किन्तु उसने थोड़े ही दिनों पारती कामजी भीकाजी को पुनः कामदार नियत करना पर पारसी फ़ामजी भीकाजी नियत हुआ, जो पहले

इस पद का कार्य कर चुका था। उन्हीं दिनों महारावत ने अपने पुराने कामदार मिर्ज़ी मुहम्मदीवेग की, जिसने भूतपूर्व महारावत उदयसिंह तथा उस(रघुनाथसिंह) के समय अञ्जी सेवा की थी, एक हज़ार रुपये वार्षिक पेंशन नियत कर दी।

गद्दीनशीनों के पूर्व महारावत की राजकुमारी वल्लभकुंवरी का जन्म हुआ था। महारावत ने उसका संबंध बीकानेर के वर्तमान महाराजा सर राजकुमारी वल्लभकुंवरी का गंगासिंहजी के साथ स्थिर किया। वि० सं० १६४४ प्रावाह बीकानेर के साथ स्थाप किया। वि० सं० १६४४ का प्रावाह बीवाह होना को उक्त राजकुमारी का विवाह उपर्युक्त महाराजा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। इस विवाह का समग्र व्यय लगभग पांच लाख रूपये के हुआ।

इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १६५५ मार्गशीर्प सुद्धि ( ई० स० १८६८ ता० १८ दिसम्बर) को महारावन का अपने जामाता महाराजा सर

महारावत का बीकानेर जाना तथा कामदार पद पर ठाकुर रधुवीरसिंद का नियत होना

गंगासिंहजी के श्राग्रहवश बीकानेर जाना हुआ।
महाराजा साहव के स्तेहपूर्ण व्यवहार श्रीर सम्मान
तथा वहां के शासन में जिन सुधारों का श्रारंभ

हुआ था, उनको देखकर मद्दारावत को पूर्ण संतोप हुआ। इन्हीं दिनों उसने शासन-कार्य चलाने के लिए बीकानेर से ठाकुर रघुवीरसिंह को बुलाकर अपने यहां का कामदार नियत किया।

उसी वर्ष (वि० सं० १८४४ = ई० स० १८६८ में ) महारावत ने श्रपने राज्य की श्रार्थिक स्थिति सुधारने का निश्चय कर श्रजमेर के रायवहादुर

सेठ सोभागमल दृहा को खुजांची बनाना सेट सोभागमल ढड्ढा की, जिसकी व्यापारी जगत में अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, अपने

यहां दुकान खुलवाई तथा उसको प्रतापगढ़ राज्य का खज़ांची नियत किया।

उन्हीं दिनों महारावत ने न्याय-विभाग को सुचार रूप से चलाने के लिए महन्मा खास से उसका संबंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी न्याय-विभाग को पृथक् कर अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च श्रदालत "राजसभा" राजसभा की स्थापना नियत की, जिसकी दो शाखाएं—एक इजलास करना कामिल और दूसरी इजलास मामूली—बनाई गई।

इस राजसभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का विचारकर महारावत-द्वारा नियुक्त होते थे। इजलास कामिल में उक्त सभा के सदस्यों के साथ महारावत स्वयं बैठकर मुक़दमों को सुनता और उन पर उनकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। इजलास मामूली में पेश होनेवाले मामलों का निर्णय स्वयं उक्त सभा के सदस्य कर मंज़ूरी के लिए उन्हें महारावत के पास भेज देते थे। नीचे की अदालतों के फ़ैसले की अपील सुनना और नीचे की अदालतों के फ़ैसले की निगरानी की मंज़ूरी देना एवं उनके अधिकार के बाहर के मुक्दमों को तय करना भी उक्त सभा के ही कार्य थे इस प्रकार न्याय-विभाग पृथक् हो जाने से महक्मा खास के सुपुर्द शासन संबंधी आर्थिक और प्रबंध विभाग के कार्य ही रह गये। उस समय नीचे की अदालतों के न्याय संबंधी अधिकार निश्चित नहीं हुए थे। इसिलए न्याय संबंधी कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए महारावत ने वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६) में अपने कामदार रघुवीरसिंह की सम्मति के अनुसार नीचे की अदालतों के निम्नलिखित अधिकार स्थिर किये—

- (१) हाकिम अदालत फ़्रौजदारी किमिनल जज कहलावेगा श्रौर उसको मजिस्ट्रेट दर्जा अञ्चल के अधिकार होंगे। वह दो साल केंद्र, एक हज़ार रुपये जुरमाना और एक दर्जन वेंत तक की सज़ा दे सकेगा।
- (२) हाकिम अदालत दीवानी सिविल जज कहलावेगा। वह नक़दंरुपये के दावे एक हज़ार तक के सुन सकेगा। हक़ के मुक़दमों में एक सौ रुपये के मूल्य के दावे सिविल जज के यहां दायर होंगे। फ़ैसला सिविल जज राजसभा की मंज़ूरी से जारी होगा।
- (३) हा कि म ज़िला केवल ढाई सौ रुपये के दावे सुन सकेगा और हक के मुक़दमें पचीस रुपये तक के उसके पास दायर हो सकेंगे। वह अपने यहां के मुक़दमें सिविल जज के द्वारा राजसमा में भेजेगा और उनकी अपील का हक न होगा।
- (४) हाकिम ज़िला को तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट का अिक्तियार दिया जाता है। वह एक मास तक कैंद और पच्चास रुपये तक जुरमाने की सज़ा अपने अधिकार से दे सकेगा।

उसी वर्ष वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६-१६००) में अल्प वर्षा होने से राजपूताने में भयङ्कर अकाल पड़ा और प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या-रह इंच ही वर्षा हुई, जिनसे अन्न और घास की संवत् १६४६ का भयङ्कर केवानारी कम वर्ष । उस स्वयस्त पर प्रदास्त्र ने

संबत् १६५६ का भयङ्कर अकाल पैदावारी कम हुई। इस अवसर पर महारावत ने अपने राज्य में मदद के कई कार्य जारी किये, जिससे लोगों को वड़ा सहारा मिला। वच्चों श्रीर श्रशक चुधातुर व्यक्तियों के लिए जगह-जगह लेगात लाने खोले गये श्रीर वहां से उनको भोजन मिलने की व्यवस्था हुई। श्रकाल के समय राज्य ने उदारतापूर्वक लगान माफ़ कर दिया। वाहर से श्रव्म मंगवाया गया, जिससे लोगों को सस्ते भाव से श्रव्म मिलने लगा। किर वर्ष समाप्त होने पर सुवर्ष हुई तब जिन लोगों के पास बीज श्रीर बैल न थे, उनको बीज तथा बैल श्रादि राज्य से दिलाये जाकर कृषि कम में लगाया गया। इस भयद्वर श्रव्माल के समय महारावत ने लगभग पौने दो लाख रुपये व्यय किये, जिसके लिए श्रंथेज़ सरकार से रुपये कर्ज़ लेने पड़े।

इसमें संदेह नहीं कि अकाल के समय महारावत ने अपनी प्रजा की रत्ता के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु श्रीष्म काल में हैंज़े की भयानक व्याधि हुई श्रीर वर्षा ऋतु के पीछे ज्वर श्रीर पेचिश की व्या-धियां उत्पन्न हो गई, जिनसे सहस्रों मनुष्य मर गये। इसी प्रकार घास की कमी के कारण सहस्रों पशु मर गये, जिससे राज्य की बड़ी चृति हुई।

गद्दीनशीनी के पूर्व महारावत के दो राजकुमार विद्यमान थे। उनमें से ज्येष्ठ प्रतापसिंह श्रोर छोटा मानसिंह था । महारावत के सिंहासनारोहण

कुंबर गोवर्धनसिंह का जन्म श्रीर उसको श्ररखोद की जागीर भिलना के समय प्रतापिसंह उत्तराधिकारी माना गया श्रौर राजकुमार मानसिंह के नाम पर श्ररणोद का ठिकाना रहा। महारावत की गद्दीनशीनी के थोड़े ही दिनों बाद (वि० सं० १६४७ द्वितीय भाद्रपद सुदि

४=ई० स०१८६० ता०१६ सितम्बर को) प्रतापसिंह परलोक सिधारा। इसलिए राज्य के उत्तराधिकारी पद पर महाराजकुमार मानसिंह स्थिर हुआ।
फिर वि० सं०१६४७ भाद्रपद विद १४ (ई० स०१६०० ता० २४ अगस्त)
शुक्रवार को महारावत की खवास ठिकानेवाली तीसरी महाराणी के उदर से
छोटे महाराजकुमार गोवर्धनसिंह का जन्म हुआ। वि० सं०१६४८ भाद्रपद
बिद ७ (ई० स०१६०१ ता० ४ सितम्बर) को महारावत ने गोवर्धनसिंह

को अरखोद की जागीर प्रदान की और उसकी उपाधि "महाराज" हुई।

प्रतापगढ़ राज्य का वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६८-१६००) के अकाल से तो छुटकारा ही नहीं हुआ था कि वि० सं० १६४८ (ई० स० १६०१) में पुनः श्रकाल के लक्षण दिखाई पड़े। उस वर्ष वर्षा औसत से आधी ही हुई, जिससे पैदावार थोड़ी हुई। राज्य ऋणग्रस्त था तथापि महारावत ने उस समय अपनी स्वाभाविक उदारता में अन्तर न आने दिया। प्रजा के निर्वाह के लिए इमदादी काम और निर्धन तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए अञ्चलेत्र खोले गये, जिससे पका-पकाया भोजन उनको मिलने लगा। वाइस हज़ार रुपये तक्तावी में बांटे गये और वर्षा होने पर वैल खरीदने तथा बीज बांटने में भी बहुत कुछ सहायता दी गई।

उसी वर्ष महाराजा बीकानेर-द्वारा दुलाये जाने पर ठाकुर रघुवीर-सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा पेश किया । तब ठाकुर रघुवीरसिंह का काम-दार-पद से पृथक् होना महारावत ने उसके स्थान में अजमेर के वावू गौरी-शंकर बमी, बार-एट-लॉ को, जो महाराजकुमार मानसिंह का शिक्तक रह चुका था, कामदार नियत किया।

उन दिनों महाराजकुमार मानसिंह की आयु सत्रह वर्ष के उत्पर हो गई थी। उसका विवाह-संबंध खेतड़ी (जयपुर) के विद्याप्रेमी नरेश राजा श्रजीतसिंह शेखावत की विदुषी राजकुमारी चांद-महाराजकुमार मानसिंह का खेतड़ी में विवाह होना कुंवरी (चंद्रकुमारी) के साथ होना स्थिर हुआ था। तदनुसार वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०३) में

उक्त राजकुमारी का पाणिप्रहण संस्कार महाराजकुमार मानसिंह के साथ बड़े समारोहपूर्वक हुआ। इस अवसर पर वहां के स्वामी जयसिंह की आयु केवल १० वर्ष थी तथापि वरात की अभ्यर्थना में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई।

महाराजकुमारी श्रोर महाराजकुमार के विवाह तथा वि० सं० १६४६ श्रोर १६४८ (ई०स० १८६६-१६०० एवं १६०१-२) के श्रकालों के कारण महागवत का श्रंभेत्र सरकार रे। ऋण लेकर कृत्री चुकाना राज्य ऋग्ग्रस्त हो गया था, जिसकी महारावत को वड़ी चिंता थी। महारावत ने राज्य को ऋगु-मुक्त करने का संकल्प कर सारे श्रनावश्यक व्यय

रोक दिये श्रोर श्रंग्रेज़ सरकार से चार लाख रुपये कर्ज़ लेकर फुटकर लेनदारों के फ़ैसले सुविधानुसार करवा दिये, जिससे उनको भी विशेष हानि नहीं हुई श्रोर राज्य क़र्ज़दारों के तक्राज़ों से मुक्त हो गया।

सालिमशाही रुपये का भाव वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६) के पीछे बहुत गिर गया था। इसके पूर्व उसके तेरह स्राने कलदार मिल जाते

सालिमशाद्दी के स्थान में कलदार का चलन होना थे। श्रकाल के समय ग्रह्मा श्रादि खरीदने के लिए कलदार रुपयां की ज़रूरत रहने से सालिमशाही रुपये का भाव गिरता गया। यही नहीं, पड़ोसी

राज्यों में भी जहां-जहां इस सिक्के का चलन था, वहां इसके स्थान में कल-दार रुपयों का चलन हो गया, जिससे सालिमशाही का मूल्य साढ़े सात श्राने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा को प्रत्येक वस्तु महंगी मिलने लगी । निदान महारावत ने भी अपने राज्य में सालिमशाही सिके के स्थान में कलदार सिका चलाने का विचार कर श्रंग्रेज़ सरकार से लिखा पढ़ी श्रारंभ की। फलस्वरूप दो सौ रुपये सालिमशाही के सौ रुपये कलदार मिलना तय हुआ और डूंगरपुर, वांसवाड़ा ब्रादि राज्यों ने भी इस भाव को स्वीकार किया। वि० सं० १६६० (ई० स० १६०४) में सर्वसाधारण को छ: मास के भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खजाने में दाखिल कर उपर्युक्त भाव से कलदार रुपये लेने की श्रागाद्दी कर दी गई। ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६१) के मई मास तक जब सालिमशाही रुपये दाखिल हो गये तब ता० ३० जून (आषाढ वदि ३) से उसका चलन बंद कर दिया गया श्रौर लेन-देन में कलदार रुपयों का चलन जारी हुआ। उसी समय से प्रतापगढ़ की टकसाल से सालिमशाही रुपये का बनना बंद हुम्रा श्रीर सिक्के बनाने के स्वत्व से राज्य को वंचित होना पड़ा। सिक्के के परिवर्त्तन से काश्तकारों को जो हानि हुई, उसकी पूर्ति के लिए लगान में उचित कमी कर दी गई।

कलदार का चलन जारी करने में प्रजा को जो स्रति हुई, उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य को लगान आदि में बहुत कुछ कमी करनी पड़ी, जिससे

खिराज की रक्तम में कमी होकर कलदार रक्तम नियत होना श्राय श्राधी रह गई। श्रंग्रेज़ सरकार को प्रताप-गढ़ राज्य से ख़िराज के वार्षिक ७२७०० सालिम-शाही रुपये मिलते थे। उसके स्थान में वि० सं०१६६१ (ई० स०१६०४) से वार्षिक ३६३४०

कलदार रुपये देना स्थिर हुन्ना, जो नियमित रूप से प्रतापगढ़ राज्य श्रंग्रेज़ सरकार को देता है।

राज्य में पहले नाज-बंटाई के हिसाव से ज़मीन का लगान लिया जाता था, षरंतु इसमें श्रसुविधा श्रधिक होने से महारावत उदय-

खालसे के गांनों की पैमाइश होकर ठेकावंदी होना सिंह के समय ख़ालसे के गांवों की साधारण रूप से चकवंदी होकर वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४) में ठेके बांध दिये गये और हासिल में

नक्षद रक् म लेने की प्रणाली स्थिर हुई; परंतु यह व्यवस्था बहुत दिनों तक न चली। जब सालिमशाही रुपये का भाव बहुत गिर गया और कलदार का चलन आरंभ हुआ तो राज्य ने लगान की रक् म में है कमी कर दी। वि० सं० १६५६ (ई० स० १६०३) में ख़ालसे के गांवों की पैमाइश करना स्थिर हुआ। उस समय राज्य के ख़ालसे में कुल २३३ गांव थे, जिनमें से केवल ११४ की पैमाइश हुई। उनमें से दो गांव वीरान थे। शेष ११२ गांवों में से २४ दस वर्ष के लिए ठेके पर दिये गये और एक गांव इस्तमरारदारी के तरीक़े पर कर दिया गया। वि० सं० १६६३ (ई० स० १६०६) में लगान में संशोधन होकर आय के अनुसार ८७ गांवों की ठेके की रक्षम पन्द्रह वर्ष के लिए नियत कर दी गई। मगरे ज़िले के ११६ गांवों में भीलों की आबादी थी-जिनकी स्थित खराव थी, इसलिए वहां की पैमाइश न होकर दस वर्ष के लिए आय की औसत से उनका

ठेका भी बांध दिया गया। इससे राज्य को छानाज के वजाय लगान में नक्कद् रक्कम मिलने लगी छोर रूपकों को सुविधा भी हो गई। यह सब कार्य- वाही वि० सं० १६६३ (ई० स० १६०७) तक समाप्त हो गई। उसी समय शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक छाना प्रति रुपया खालसा के काश्तकारों तथा इस्तमगण्दां से प्राप्त होनेवाली रक्कम पर वस्त होना स्थिर हुआ छोर जागीग्दां तथा पावादां से वसूल होनेवाली रक्कम पर भी शिक्षा प्रचार के लिए छाध छाना प्रति रुपया नियत कर दिया गया।

श्रकाल की श्रापित से प्रतापगढ़ राज्य ने ख़ुटकारा पाया ही नहीं था कि वि॰ सं॰ १६६० श्रोर १६६१ (ई॰ स॰ १६०३-४) में वहां प्लेग का भयद्भर प्रकोप हुआ, जिसमें सैकड़ों घर जन- शून्य हो गये। इससे राज्य को बड़ी स्रति हुई, जो कई वर्षों तक पूरी न हो सकी।

उन दिनों महाराजकुमार मानसिंद शासन-कार्य चलाने के योग्य हो गया था। इसलिए वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०४) में महारावत ने शासन के मुख्य-मुख्य प्रधिकार उक्त महाराजकुमार को सोंप दिये। महाराजकुमार मानसिंह ने श्रपने पिता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में बहुत कुछ सुधार किये, जिससे श्राधिक स्थित संतोषप्रद होकर राज्य भ्राणमुक्त हो गया। उक्त महाराजकुमार के जीवन-संबंधी संस्थित के साथ उसके द्वारा होनेवाले कार्यों का संसेप से उन्नेख करना यहां श्रावश्यक है—

महाराजकुमार मानसिंह का जन्म, महारावत रघुनाथसिंह के प्रताप-गढ़ का स्वामी होने के पूर्व, जब वह अरणोद का स्वामी था, उसकी खवास ठिकाने (अजमेर ज़िला) की राठोड़ राणी उगमकुंचरी के उदर से वि० सं० १६४३ चैत्र सुदि १० (ई० स० १८८६ ता० १३ अप्रेल) को हुआ था। महारावत रघु-माथसिंह की गद्दीनशीनी के समय उसका ज्येष्ठ कुंवर प्रतापिंसह विद्यमान था, इसिलर मानसिंह अरणोद का महाराज माना गया, किन्तु थोड़े ही दिनों बाद प्रतापसिंह काल कविलत हो गया। अत्र व मानसिंह भावी उत्तराधिकारी के पद पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनों तक अरणोद की जागीर उसके नाम पर बनी रही।

शिशुकाल समाप्त होने पर महारावत रघुनाथिस ह ने महाराजकुमार मानिसिंह की शिक्ता की उचित व्यवस्था की। प्रचलित शिक्ता-प्रणाली के अनुसार उसने महाराजकुमार की शिक्ता के लिए अच्छे-अच्छे पंडित और योग्य विद्वानों को रख उसे हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्ता दिलवाई। फिर अंग्रेज़ी भाषा की शिक्ता देने की व्यवस्था की गई। महाराजकुमार के साथ कुछ सरदारों के लड़के भी रहकर शिक्ता प्राप्त करते थे, अतयव महारावत ने उनमें विद्यानुराग उत्पन्न करने के लिए 'पिन्हें नोवल्स स्कूल' की स्थापना की। तदनन्तर वि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) में वहां से वह( महाराजकुमार ) अजमेर भेजा गया, जहां उसने मेयो कॉलेज में विद्या-ध्ययन कर डिप्लोमा तक की अंग्रेज़ी भाषा में उच्च शिक्ता प्राप्त की। अपने अध्यनकाल में वह बड़ा होनहार विद्यार्थी माना जाता था।

जैसा ऊपर लिखा गया है, वि० सं० १६४६ माघ विद ४ (ई० स० १६०३ ता० १८ जनवरी) को उक्त महाराजकुमार का विवाह खेतड़ी के विदाप्रेमी राजा अजीतिर्सिंह की विदुषी राजकुमारी और जयसिंह की

<sup>(</sup>१) खेतड़ी का स्वर्गीय राजा अजीतसिंह राजपूताने के तत्कालीन नरेशों में बड़ा ही विद्याप्रेमी और गुण्यप्राहक था। हिंदू धर्म की उचता को ध्यान में रखते हुए वह सदा उसकी उन्नति में दत्त-चित्त रहता था। उसने प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के सत्संग से लाभ उठाकर बहुत कुछ ज्ञान वृद्धि की थी। जैसा वह विद्वान् था, वैसी ही उसकी संतित हुई और उसका पुत्र राजा जयसिंह भी बड़ा सुशील तथा होनहार था। जयसिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिचा प्राप्त की थी। शिच्चण-काल में ही दुर्भाग्य से उसको राजयच्मा रोग हो गया और उससे ही वि॰ सं० १६६६ (ई॰ स॰ १६१०) में वह उठती हुई जवानी में स्वर्गवासी हुआ। राजा अजीतसिंह की ज्येष्ठ राजकुमारी सूर्यकुंवरी शाहपुरा के स्वर्गीय राजाधिराज सर नाहरसिंह के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदसिंहजी (वर्तमान शाहपुराधीश) को ब्याही गई, पर

विहिन चंद्रकुंबरी के साथ संपन्न हुआ। वि० सं० १६६१ माघ बिद् ३० (ई० स० १६०४ ता० ४ फ़रवरी) को कुंबराणी शेखावत के उदर से पुत्र भी उत्पन्न हुआ; किन्तु वह थोड़े ही समय पीछे कालकवित हो गया। फिर महाराबत ने महाराजकुमार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे उससे शासन-कार्य में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, म्युनिसिपेलिटी, माफ़ी तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निर्णय के कार्य उसको सींपे गये, जिनका उसने योग्यतापूर्वक सम्पादन किया।

शासन संबंधी उपर्युक्त श्रिधिकार पाकर महाराजकुमार ने मनोयोगपूर्वक उत्तरदायित्व का पालन किया और श्रत्येक कार्य में तत्परता दिखलाई, जिससे महारावत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर
महारावत ने श्रपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर
राज्य के कुछ मुख्य श्रिधिकार श्रपने हाथ में रखकर बाक़ी सारा राज्यकार्य वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में महाराजकुमार को
सौंप दिया । उस समय राज्य ऋण-ग्रस्त था । महारावत के पुराने
विचार का प्रेमी होने से राज्य की श्रार्थिक स्थित सुधरने न पाई, इसलिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त
करने और सालिमशाही सिक्के के परिवर्त्तन से श्रार्थिक स्थित गिर
रही थी, उसको सुधारने का हढ़ संकल्प किया । खालसा के गांवों की
पैमाइश का कार्य पूरा हो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया । इस
ठेकेबंदी की योजना में शिक्ता-वृद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गई थी, इस-

उसका भी श्रसमय देहांत हो गया। उसका श्रमर स्मारक ''सूर्यकुमारी ग्रंथमाला'' है, जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। श्रजीतसिंह की दूसरी राजकुमारी चांदकुंवरी विदुषी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्न श्रीर धर्मपरायण महिला है। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके वात्सल्य प्रेम की सराहना करती है। उसकी कोख से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्म हुश्रा है, जो श्रपनी पूजनीय माता के पद-चिन्हों का श्रनुसरण करते हुए शासन कार्य चलाते हैं श्रीर गंभीर विषयों में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं।

लिए गांवों में कई जगह शिक्तणालय खोले गये। राजधानी की पाठशाला में श्रंश्रेज़ी भाषा की शिक्ता देने का भी श्रायोजन किया गया तथा पिन्हें नोबल्स स्कूल का भी कार्य बढ़ाया जाकर उसके लिए छात्रावास बनाने की व्यवस्था हुई। जनता में झान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में सरकारी बाग्र के भीतर कर्नल ए० टी० होम की स्मृति में 'होम लाइब्रेरी' स्थापित की गई। स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी उस समय समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मार्ग भी ठीक किये गये। पुलिस के महकमे का संगठन होकर उसमें होनेवाली ख़रावियों को रोका गया श्रोर श्राय-व्यय का बजट प्रतिवर्ष बनाने का सिलसिला भी श्रारंभ हुश्रा।

वि० सं० १६६४ चैत्र सुदि ११ (ई० स० १६० द्र ता० १२ अप्रेल) रिववार को खेतड़ीवाली शेखावत कुंवराणी के उदर से महाराजकुमार के पुत्र रामिहाजी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के वर्तमान महारावत हैं। लगभग १०० वर्ष के पश्चात् प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पौत्र उत्पन्न होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फूली न समाई। महारावत और महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता में कभी न की। किर उसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्कालीन नरेश महाराजा सर प्रतापिसह ने उसका बड़ा सम्मान किया और उससे उसकी कई मुलाक़ाते हुई। तदनन्तर वह वहां की मनोहर छुटा और दर्शनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लौटा। इस यात्रा में उक्त महाराजकुमार ने वहां दो शेरों का शिकार भी किया था।

इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १६६६ (ई० स० १६०६) में महा-रावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंवरी का विवाह सैलाना (मध्य भारत) के स्वर्गीय राजा जसवन्तसिंह के ज्येष्ठ राजकुमार दिलीपसिंहजी (वर्तमान सैलाना नरेश) के साथ बड़े समारोहपूर्वक हुआ। उस समय तक राज्य ऋगु-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवाह-कार्यमें किसी प्रकार की जुटि पैदा न हुई।

इसके पीछे वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) के नवंबर में भारत का वाइसरॉय श्रीर गवर्नर-जेनरल लॉर्ड हार्डिंज राजपूताने के राज्यों में भ्रमण करता हुआ अजमेर पहुंचा । उसने महारावत को भी वहां आने कें लिए निमंत्रित किया । इसपर महाराजकुमार मानसिंह श्रौर कुछ सरदारों तथा राजकर्मचारियों के साथ महारावत अजमेर गया । रेख्वे स्टेशन पर अजमेर मेरवाड़ा के कमिश्नर आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उसका स्वागत किया। किर वाइसरॉय के श्रागमन के समय महारावत रेल्वे स्टेशन पर सरकारी ऋफ़सरों और रईसों के साथ स्वागत-समारोह में शरीक हुआ। अनन्तर वह महाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ रेज़िडेंसी हाउस में वाइसरॉय से मुलाक़ात करने गया । वाइसरॉय ने भी वापसी की मुलाक़ात के लिए महारावत के निवास-स्थान बीकानेर हाउस (मेयो कॉलेज, अजमेर) में जाकर महारावत को के० सी० आई० ई० के तमग्रे से विभूषित किया। अजमेर में रहते समय महारावत की डूंगरपुर के स्वर्गीय महारावत विजयसिंह और शाहपुरा के राजाधिराज सर नाहर-सिंह से भी मलाकातें हुई। इस अवसर पर महारावत मेयो कॉलेज के पारितोषिक-वितरणोत्सव, किंग एडवर्ड मेमोरियल के शिलान्यासोत्सव, गार्डन पार्टी आदि में भी सम्मिलित हुआ था।

उसी वर्ष महाराजकुमार मानसिंह का तृतीय विवाह भ्रांगधरा-(काठियावाड़) के स्वर्गीय महाराजराणा श्रजीतसिंह की राजकुमारी श्रीर वर्तमान महाराजराणा धनश्यामसिंहजी की चहिन मयाकुंवरीबा से हुआ।

महारावत को राज्यासन पर बैठे हुए वि० सं० १६७१ ( ई० स० १६१४) के मई मास में चौबीस वर्ष समाप्त होकर पञ्चीसवां आरंभ हुआ। महाराजकुमार के आग्रह से इस अवसर पर वहां रौप्य जयंती मनाना स्थिर होकर ता० १२ मई (वि० सं० १६७१ ज्येष्ठ विद ३) को दरबार हुआ, जिसमें महारावत के समय के उद्धेखनीय कार्यों का वर्णन किया गया। उस समय महारावत ने कितने ही व्यक्तियों की तनख़्वाहों तथा जागीरों में वृद्धि

की। बोड़ी-सागधली के ठाकुर बलवंतिसंह के खिराज में कमी की गई तथा नागदी के ठाकुर बख़्तावरिसंह, देवद के ठाकुर भोमसिंह श्रोर सेलारपुरा के ठाकुर गंभीरिसंह को ताज़ीम तथा पैर में स्वर्ण का कड़ा पहनने का सम्मान दिया गया। राज्य में निःशुल्क शिक्ता देने की श्राक्का होकर प्रजा से ली जानेवाली छोटी-छोटी लागतें माफ कर दी गई। काश्तकारों के बक़ाया साठ हज़ार रुपये माफ कर दिये गये। ब्राह्मणों तथा श्रन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने राज्य की श्रच्छी सेवा की थी, ज़मीन श्रादि दी जाकर कई व्यक्तियों को सिरोपाव श्रादि दिये गये। इस श्रवसर पर उसने श्रपने छोटे राजकुमार श्ररणोद के महाराज गोवर्धनसिंह को चंवर रखने का सम्मान प्रदान किया।

उन्हीं दिनों वि० सं० १६७१ (ई० स० १६९४) में यूरोप में महा-समर छिड़ गया। श्रंग्रेज़-सरकार ने अपने मित्र बेहिजयम और फ़ांस की सरकारों का पक्त लेकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की। चार वर्ष तक युद्ध चलता रहा। श्रंत में जर्मनी की ओर से संधि का प्रस्ताव होने पर युद्ध बन्द हो गया और विजयी होने का श्रेय ब्रिटेन आदि मित्र राज्यों को मिला। इस युद्ध के समय महारावत और महाराजकुमार ने श्रंग्रेज़ सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए अपने राज्य के समस्त साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की और युद्ध के फ़ंडों तथा युद्ध-ऋण में भी राज्य की ओर से समयानुसार सहायताएं दी गई।

वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में भारत में इन्प्रलुएंज़ा का प्रवल आक्रमण हुआ, जिसमें सहस्रों मनुष्य काल के प्राप्त हो गये। यों तो इस राज्य में वि० सं० १६६०-६१ (ई० स० १६०३-४) में प्लेग की बीमारी का वेग रहा था; परंतु उससे भी भयावह इन्फ्लुएंज़ा का प्रकोप रहा, जिससे सैकड़ों व्यक्तियों का प्राणान्त हुआ। तीन सप्ताह तक इस रोग का आक्रमण रहा और स्वयं महाराजकुमार मानसिंह इस रोग से पीड़ित हो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भी

उसको कोई लाभ नहीं हुआ श्रौर केवल ३२ वर्ष की आयु में वह कार्तिक विद १० (ई० स० १६१८ ता० २६ अक्टोबर) को परलोक सिधारा।

महाराजकुमार मानसिंह, सुशिचित विनम्न, द्यालु श्रौर गुणुश्राही राजकुमार था । कुल-परंपरागत उदारता का भी उसमें पूर्ण रूप से समावेश था। राज्य-प्रबंध को वह अपना मुख्य कर्त्तव्य समभकर अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन करता था। प्रबंध-कुशल होने के कारण उसने तेरह वर्ष के थोड़े समय में ही प्रतापगढ़ राज्य की वहुत कुछ उन्नति कर राज्य को ऋगु-तुक्त कर दिया श्रौर वहां की श्रार्थिक दशा भी सुधार दी। प्रजा के साथ उसका व्यवहार प्रशंसनीय था, जिससे राज्य की आय में बुद्धि होकर आर्थिक दशा दृढ़ हो गई। उसकी कार्य-शैली सुसंगठित थी । वह श्रपना कार्य नियमित रूप से पूरा करता था। उसकी शासन-प्रणाली से प्रजा को पूरा संतोष था श्रौर समय पर न्याय मिलने में कठिनाई न होती थी। श्रलवर, किशनगढ़, हूंगरपुर, बांसवाड़ा, नरसिंहगढ़, जामनगर, शाहपुरा, धांगधरा, धौलपुर, काश्मीर स्रादि के नरेशों के साथ उसका मित्रता का व्यवहार था । प्रतापगढ के नरेशों का डूंगरपुर श्रौर बांसवाड़ा के नरेशों से वैयक्तिक विरोध होने के कारण वैमन-स्य चला श्राता था, वह उस(महाराजक्रमार )ने दर कर दिया। डूंगरपुर के महारावल विजयसिंह ( स्वर्गीय ) का प्रथम विवाह वि० सं० १६६३ (ई० स॰ १६०७) में सैलाना के राजा जसवंतिसंह की राजकमारी देवेन्द्रकुमारी के साथ होने पर वह उक्त महारावल की वारात में सम्मिलित होकर सैलाने गया श्रौर इसी प्रकार बांसवाडा के वर्त्तमान महारावल सर पृथ्वी-सिंहजी को वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में राज्याधिकार मिलने के श्रवसर पर जो दरबार हुआ उसमें सम्मिलित होकर उसने उक्त दोनों नरेशों के साथ अपनी मेत्री प्रकट की। उसका स्वभाव सरल श्रीर श्रमिमाव-रहित था। श्रंग्रेज सरकार के प्रति उसका श्राचरण राज-भक्ति का रहा, जिससे बड़े-बड़े श्रंग्रेज़ श्रफ़सर उससे मिलकर प्रसन्न होते थे। प्राय: देखा गया है कि राज्याधिकार भिल जाने पर परस्परपिता-पुत्रों में भी वैमनस्य हो जाया करता है, पगंतु महाराजकुमार मानसिंह बड़ा पितु-भक्त रहा श्रीर श्रपने जीवन-काल में उसने इस सम्बन्ध में कभी अन्तर नहीं आने दिया। प्रतारगढ़ राज्य में इस समय जो शासन-व्यव-स्था है उसका अधिकांश श्रेय उक्त महाराजकुमार को ही है और अब तक भी वह उसकी निर्दिष्ट शैली पर स्थिर है। वह यथासाध्य दीन दुखियों के कप्टों को दूर करता, उनकी प्रार्थनाएं ध्यानपूर्वक सुनता श्रीर उन्हें हर तरह से श्राराम पहुंचाने की चेष्टा करता था। विद्या-व्यसनी होने से उसने कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे श्रध्ययन के लिए बाहर भेजकर सदा उनको प्रोत्साहन दिया। उसकी मेधा-शक्ति श्रव्ही थी, जिससे राज्य संबंधी प्रत्येक बात को वह सरलता से प्रदृण करता और जटिल से जटिल समस्या को भी थोड़े समय में सुलका देता था। उसका अधि कांश समय राज्य-कार्य में ही व्यतीत होता था श्रीर पूर्ण परिश्रमपूर्वक राज-कार्य में योग देता था । प्रतापगढ़ राज्य को इस होनहार राजकुमार से वड़ी बड़ी आशाएं थीं और उसके द्वारा इस राज्य की श्रविक से श्रविक उन्नति की संभावना थी; परंतु उसका श्रसमय ही स्वर्गवास हो गया। उसके विचार उदार श्रीर गंभीर थे। वह बन्दूक का निशाना लगाने में चतुर, श्रच्छा घुड्सवार श्रीर श्रासेट प्यं घुड्दौड़ का शौकीन था। सनातन धर्म के प्रति उसकी असीम श्रद्धा थी श्रीर देहावसान के पूर्व उसकी शैव धर्म की श्रीर प्रवृत्ति बढ़ गई थी। उसको अपने पूर्वजों का वड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध सीसोदिया वंश के गौरव को अन्नुएए रखने का वह सदा प्रयत्न करता था। वह व्यवहार-कुशल श्रीर हढ़-प्रतिश्व था। उसका क़द मभला, वर्ण गेहुंत्रा, शरीर बलिष्ठ और मुखारुति सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक थी। कोई भी व्यक्तिं उससे यदि एक बार मिल लेता तो वह उसको न -भूलता था श्रीर मिलनेवाले व्यक्ति पर उसके सौजन्य का श्रवश्य प्रभाव पहता था।

महाराजकुमार के तीन विवाह श्रौर दो संतित हुई, जिनका उल्लेख ऊपर श्रा गया है। उसकी दूसरी कुंवराणी भुवनेखरीदेवी का उसके जीवनकाल में ही वि० सं० १६७० श्रावण सृदि म (ई० स० १६१३ ता० ६ श्रास्त) को देहांत हो गया। उसकी स्मृति में प्रतापगढ़ राजधानी में किले के बाहर "श्रीभुवनेश्वरी देवी ज़नाना हास्पिटल" नामक सुन्दर श्रस्पताल वर्तमान महारावतजी ने बनवा दिया है, जो बड़ा उपयोगी है श्रौर जिसके द्वारा उक्त कुंवराणी की कीर्ति दीर्घ काल तक बनी रहेगी। इस समय महाराजकुमार की ज्येष्ठ श्रौर तीसरी कुंवराणियां (शेखावत चांद-कुंवरी श्रौर भाली मयाकुंवरीया) विद्यमान हैं। उपर्युक्त दोनों महिलाएं श्रपने पित के समान ही विद्यानुरागिनी हैं। उनके द्वारा दीन-दुखियों श्रौर श्रसहाय व्यक्तियों का सदा पोषण होता है। कुंवराणी शेखावत (वर्तमान राजमाता) ने श्रपने छोटे भाई खेतड़ी के राजा जयसिंह के शिचा-गुरु प्रसिद्ध विद्वान् पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी०।प० का श्रसमय देहान्त

<sup>(</sup>१) पंडित चंद्रधर गुलेरी. बी॰ ए॰ सारस्वत ब्राह्मण था। पंजाब की तरफ्र से उसके पूर्वज राजपुताना में जयपुर चले गये और वहां के नरेशों के आश्रय में रहकर संस्कृत भाषा की सेवा करने लगे । उसका पिता शिवराम संस्कृत का योग्य विद्वान था। वह वहां संस्कृत भाषा का प्रवर्त्तक माना जाता है। वि॰ सं॰ १६४० (ई॰ स॰ १८८३ ) में पंडित शिवराम के पुत्र पं॰ चंद्रधर गुलेरी का जन्म हुन्ना। श्रपने वंश-गौरव के अनुरूप वह अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत श्रादि का उत्कृष्ट विद्वान था । वि० सं० १६४६ ( ई॰ स॰ १८६६ ) में मैट्रिक और वि॰ सं १६६० ( ई॰ स॰ १६०३ ) में उसने बी॰ ए॰ की परीचा सम्मान के साथ पास की। उसकी श्रसाधारण योग्यता. कार्य-दत्तता. सचरित्रता एवं शोध की प्रवृत्ति से जयपुर राज्य के उचाधिकारियों का उसकी श्रोर ध्यान श्राकर्षित हश्रा श्रीर उन्होंने उसको खेतदी के श्रवप्वयस्क राजा जयसिंह ( स्वर्गीय ) का शिचक नियत किया । उसने उक्र प्रतिभावान् राजा का जीवन सन्दर सांचे में ढाला. जिसकी सर्भन्न प्रशंसा हुई । श्रनन्तर वह मेयो कॉलेज ( श्रजमेर ) के जयपुर हाउस में रहने बाले छात्रों का निरीक्षक और मोतिमिद नियत हुआ। उन्हीं दिनों उसकी योग्यता का अनुभव पाकर मेयो कॉलेज के अधिकारियों ने उसको वहां का हेड पंडित नियत किया । उसकी पाठनशैली, विद्वत्ता, सरलता भौर सीजन्यता का परिचय पाकर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने उससे

हो जाने पर उसकी स्त्री के भरण-पोपण की उचित व्यवस्था कर स्रापने निजी व्यय से उसके पुत्रों को कई वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान कर विद्या-प्रेम और गुण-प्राहकता का परिचय दिया है। इसी प्रकार वह और भी कई व्यक्तियों का पोपण अपने निजी व्यय से करती है। वह बड़ी बुद्धिमती और उदार विचारगुक्त महिला है। उसके द्वारा ही प्रतापगढ़ राज्य में प्राचीन परिपाटियों और राज-रीति का संरच्चण हो रहा है तथा वह सदा महारावतजी को उत्तम सलाह देकर अपना कर्त्तव्य पालन करती है। कुंवराणी भाली मयाकुंवरीबा ने अपने पित की स्मृति को चिर-स्थायी बनाने के लिए प्रतापगढ़ में "मानिन्नह कन्या पाठशाला" स्थापित की है और प्रतापगढ़ के किले में उसके नाम पर विष्णु का "मान मुरलीधर मंदिर" भी बनवाया है। उक्त मंदिर के व्यय के लिए वर्तमान महारावतजी ने कटकडी गांव भेंट किया है।

महाराजकुमार मार्नासंह का परलोकवास होने के पीछे राज-कार्य पीछा महारावत को अपने हाथ में लेना पड़ा । उसने महाराजकुमार की महारावत के समय के शासन-नीति में फेर-फार न कर उसी शैली से पिछल उल्लेखनीय शासन-व्यवस्था को स्थिर रखा। उस (महारावत)-कार्य के पिछले दस वर्पों में शिक्ता का क्षेत्र विस्तीर्थ किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे आदमी नियत कर बहां की शृटियां दूर की गई; माल हासिल और आवपाशी के साधन बढ़ाये गये, जिससे आय में वृद्धि हुई; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े भगड़े तय हुए; तमाम इलाक़ की पट्टेबंदी होकर ज़मीन के लगान में संशोधन किया गया और वि० सं० १६६२ (ई० स० १६२४) में लगान की दर निश्चित हुई, जिससे काश्तकारों के असंतोष में वृद्धि न हुई।

हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की सेवा स्वीकार करने का आग्रह कर उसे वहां बुलवा लिया। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में कुछ दिन ज्वर-ग्रस्त रहकर उसकी ३६ वर्ष की आयु में वहीं मृत्यु हुई। उसके असामयिक निधन से जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है। महाराजकुमार को अधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के कामदार पद से मन्नालाल माचावत हट गया। तब वह पद तोड़ा जाकर

महारावत का कामदार पद पर पारसी धनजीशाह को नियुक्त करना सुजानमल बांठिया महाराजकुमार का सेकेटरी बनाया गया, जिसको केवल तामीकी कार्यवाही करने का अधिकार था। महाराजकुमार की योजना के अनुसार उसके देहांत के पीछे कुछ वर्ष तक

तो इसी प्रकार काम चला, परंतु सैकेटरी का पद उत्तरदायित्वपूर्ण न होने से शासन-कार्य को चलाने के लिए पुनः कामदार की नियुक्ति की आव-श्यकता जान पड़ी। निदान वि० सं० १६७ न आषाढ विद ११ (ई० स० १६२१ ता० १ जुलाई) को पारसी धनजीशाह कामदार नियत हुआ। उसके साथ ही इस पद के नाम में परिवर्त्तन होकर उक्त पदाधिकारी दीवान कहलाने लगा। उसके कार्यकाल में सालिमगढ़ गांव के संबंध में बांस-वाड़ा राज्य के साथ जो सीमा का भगड़ा चल रहा था, उसका संतोष-जनक निपटारा हो गया।

वि० सं० १६८१ वैशाख सुदि १० (ई० स० १६२४ ता० १४ मई) को महारावत ने अपने पौत्र रामांसंह (वर्त्तमान महारावत) का विवाह सीकर के भूतपूर्व रावराजा माधवांसंह की पाजकुमारी से बड़े समारोहपूर्वक किया। इस अवसर पर बीकानेर नरेश महाराजा सर गंगा-सिंहजी, सैलाना के राजा दिलीपांसंहजी आदि भी सम्मिलित हुए। उन्हीं दिनों ग्वालियर का परलोकवांसी महाराजा सर माधवराव सिंधिया भी देवलिया गया।

इसके दो वर्ष पीछे महारावत ने श्रंग्रेज़ सरकार के साथ वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में एक श्रहदनामा किया, श्रकीम की खरीद के बारे में जीत होना जिसके श्रजुसार प्रतिवर्ष श्रंग्रेज़ी तोल की ४८० मन श्रक्रीम दस श्रीर ग्यारह रुपये प्रति सरे के भाव से लेता श्रंग्रेज सरकार ने तय किया। मदारावत रघुनाथिस का ३६ वर्ष राज्य करने के पश्चात् वि० सं० १६८४ पौप सुदि ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ७० वर्ष की श्रायु में निमोनिया की बीमारी से स्वर्गवास हुआ। महारावत की बीमारी मौर परलोकवास रॉबर्ट्स (वेवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान मन्त्री श्रोर सिवित सर्जन) जैसे प्रसिद्ध श्रोर बड़े-बड़े योग्य डाक्टर तथा बंदों को बुलवाकर महारावत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ न हुआ और देवलिया के राज-महलों में भगवान रामचंद्र के चित्र की तरफ़ हिए रखते हुए उसका जीवन-दीए बुक्त गया।

महारावत रघुनार्थासंह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से दो श्ररणोद के महाराज की श्रवस्था में श्रीर एक गद्दीनशीनी के बाद वि० सं० १६४८ फाल्गुन विद ७ (ई० स० १८६२ ता० ४ मार्च) को हुआ। प्रकार की राथियां उसकी इन तीन राखियों में से ज्येष्ठ उगमकुंवरी खास ठिकाने (श्रजमेर जिला) के राठोड ठाकर

महीपालसिंह की पुत्री श्रौर शार्ट्लिसिंह की पौत्री थी, जिसका वि० सं० १६४८ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १८६१ ता० ६ दिसंबर) को देहावसान हुआ। उक्त महाराणी के उदर से क्रमश: महाराजकुमार प्रतापिसिंह, राजकुमारी यत्तमकुंवरी श्रौर महाराजकुमार मानिसिंह अरणीद में ही उत्पन्न हुए। राजकुमारी वल्लमकुंवरी का विवाह वर्तमान महाराजा साहब बीकानेर से हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उक्त राजकुमारी के उदरसे महाराकुमार शार्द्लिसिंह का जन्म हुआ, जो बीकानेर का युवराज है श्रौर बहुत शांतिस्त, गंभीर श्रौर होनहार पुरुष है। उक्त राजकुमारी का वि० सं० १६६३ माद्रपद विद ३० (ई० स० १६०६ ता० १६ श्रगस्त) को परलोकवास हो गया। दूसरी महाराणी केसरकुंवरी सेमिलिया (मध्य भारत का सैलाना राज्य) के महाराज भवानीसिंह की पुत्री श्रौर नाहरसिंह की पौत्री थी। इस राणी का देहांत भी महारावत की विद्यमानता में वि० सं० १६६४ वैशाख विद १३ (ई० स० १६०८ ता० २८ श्रमेल) मंगलवार को हो गया। उक्त राणी ने

देविलया के राजमहलों के अन्तः पुर में रिसक विहारी का मंदिर बनवाया। तीसरी राणी व्रजकुंबरी (ज्येष्ठ राणी उगमकुंबरी की बहिन) से महारावत का विवाह वि० सं० १६४८ फाल्गुन विद ७ (ई० स० १८६२ ता० २० फ़रवरी) को हुआ, जो अभी विद्यमान है और अपने पित महारावत रघुनाथिसिंह के देहावसान के बाद से ही अपने पुत्र महाराज गोवधेनिसिंह के साथ अरगोद में रहती है। उसके उदर से राजकुमारी राजकुंवरी और गोवर्धनिसिंह का जन्म हुआ। विवाह से थोड़े समय बाद ही वि० सं० १६६८ (ई० स० १६११) में राजकुंवरी का देहांत हो गया।

महारावत रघुनाथसिंह के समय में बहुत से लोकोपयोगी कार्य हुए। उसके समय में मौखिक कार्यवाहियों का अन्त होकर व्यवस्थित रूप से

महारावत के समय के लोकोपयोगी कार्य शासन-प्रणाली स्थिर हुई। उसके समय में ही वहां शिक्ता का विकास हुआ और राजधानी प्रतापगढ़ में अंग्रेज़ी भाषा की मैटिक तक शिक्ता दी जाने लगी।

गांवों में भी उसके समय में ही शिक्तणालय खुले। राजधानी में वालिकाओं को शिक्ता देने की भी उसके समय में व्यवस्था हुई। संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग होने से उसने वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) में "रघुनाथ संस्कृत पाठशाला" की स्थापना करवाई, जो अब भी ठीक-ठीक चल रही है। इस पाठशाला में वेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकांड की शिक्ता दी जाती है और साहित्य तथा ज्योतिष में आचार्य तक की उच्च परीत्ता वहां से दिलाई जाती है। ज्ञित्रय जाति के उत्थान के लिए उनमें शिक्ता का प्रसार करने का समुचित प्रयत्न किया गया और ज्ञिय कुमारों के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्ता प्राप्त करने के लिए छात्रावास बना दिया गया प्रवे राज्य में नि:ग्रुटक शिक्ता देने की पद्धित जारी हुई। उसके राज्य के प्रारंभिक समय में वहां वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३) के लगभग ज्ञिय जाति में सामाजिक कुप्रथाओं में सुधार करने के लिए कर्नल सी० के० एम० वाल्टर (एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना) के नाम पर "वाल्टर- इत राजपुत्र-दितकारिणी-समा" की एक शाखा स्थापित हुई, जिससे

स्त्रिय जाति का हित होकर विवाह तथा ग्रमी के श्रवसर पर होनेवाला अपव्यय रुक गया। फिर भी अभी इस विषय में बद्धत कुछ सुधार की गुंजाइश है। प्रतापगढ़ राज्य में चिकित्सालयों का भी उसके समय में ही विस्तार हुआ और प्रतापगढ़ तथा देवलिया में श्रंग्रेजी पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए यहां चिकित्सालय के भवन निर्माण किये गये । श्रेंग्रेज़ी श्रीषध प्रहण न करनेवाल व्यक्तियों की श्रायुर्वेदोक्त रीति से चिकित्सा कराने के लिए महारावत के नाम पर महाराजकुमार मानसिंह ने "रघुनाथ श्रीपधालय" स्थापित किया। उक्त महाराजकुमार के परलोकवास के पीछे वहां श्रव्यवस्था होने लगी. इसपर महारावत ने उधर ध्यान देकर उसको सुव्यवस्थित बनाया। उसके समय में रजिस्ट्री, स्टाम्प श्रादि के क्रानून जारी हुए । गांवों में डाक पहुंचाने की भी उसके समय में सुव्यवस्था हुई। प्रतापगढ़ से मंद-सोर तक सड़क बनवाने के श्रतिरिक्त गांवों में भी कई जगह के मार्ग ठीक बनवाये गये। पुलिस का भी उसके समय में श्रच्छा प्रबंध रहा श्रौर कई बड़े-बड़े उपद्रवी भील पकड़े गये, जिससे श्रंग्रेज़-सरकार की उसपर प्रसन्नता रही। महारायत ने देविलया के पुराने महलों का, जीर्योद्धार करवाकर वहां कुछ नये महल बनवाये। कई स्थानों पर तालाब, कुएं श्रादि बनवाने के श्रितिरिक्त कितने ही नये भवन भी बनवाये गये। भिक्तकों के लिए महारावत ने अपने यहां सदाव्रत भी जारी किया। उसके समय में प्रतापगढ़ में एक छापाखाना भी खोला गया, जो "रघुनाथ यंत्रालय" के नाम से प्रसिद्ध है।

महारावत रघुनाथांसिह शांत, सदाचारी और उदार शासक था। वह श्रपनी प्रज्ञा से प्रेम करता और प्रजा भी उसको पितृ-तुल्य मानती थी। उसकी शासन-शैली प्राचीन होने पर भी उसके विचार उदार थे। वह प्रजा की प्रार्थनाओं को सुनकर उनको सन्तुष्ट करने का सदा प्रयत्न करता था। वह मृदुभाषी, पूर्ण ईश्वर-भक्त, धैर्यवान और कष्ट-सहिष्णु था। सब धर्मों के प्रति

उसका समान व्यवहार था। उसका श्राचरण ग्रुद्ध श्रौर चित्त-वृत्ति निष्कपट थी । वह विद्वानों की क़द्र करता तथा उन्हें समय-समय पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित करता था । वह पुराने कर्मचारियों की सलाहों का सदा आदर करता और अपने राज्य के उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-वासियों को ही नियक्त करता था। उनकी सेवाओं को स्मरण कर वह उन्हें सदा प्रोत्साहन देता रहता था. जिससे वे अपने कर्त्तव्य से विमुख न होते थे। अनाथ विधवाओं और बालकों की रत्ता का उसे सदैव ध्यान रहता था। मितव्ययी होने पर भी वह ऐसे कार्यों में अपने राज्य की स्थित के अनुसार दान देने में संकोच नहीं करता था। उसके उत्तम श्राचरण से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर उसकी सज्जनता की छाप जम जाती थी। सामान्य पढ़ा-लिखा होने पर भी विद्या के प्रति उसको अनुराग था। भाषा-काव्य का कुछ ज्ञान होने से वह कभी-कभी स्वयं भी काव्य-रचना किया करता था। चारण श्रीर भाट कवियों की कविता सुनने का उसको अनुराग था और वह उनको अपना श्राश्रय देने में गौरव समभता था। उसको श्रपने वंश की उच्चता का पूर्ण श्रमिमान था। निरमिमानी होने से वह किसी से बातचीत करने में संकोच नहीं करता था। राजकीय गंभीर विषयों पर उसको सदा अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके अधीनस्थ सरदार संतुष्ट थे; क्योंकि वह उनकी प्रतिष्ठा के श्रनुसार उनका श्रादर करता था । वह पुराने ठिकानों को बनाये रखने की परिपाटी को पसंद करता था। इसलिए रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नींसह के वि० सं० १६७२ ( ई० स० १६१४) में नि:संतान देहांत होने के पीछे जुप्ती के लायक होने पर भी महा-रावत ने दुलहर्सिह के पुत्र प्रतापासिह को उस(रत्नसिंह)का उत्तराधिकारी निर्वाचित कर श्रपनी उदारता का परिचय दिया। उसने कई राजपूत सरदारों को जागीर में नये गांव, भूमि श्रादि देकर, कई को ताज़ीम श्रीर स्वर्ण के पाद-भूषण से भी सम्मानित किया एवं कुछ सरदारों का खिराज भी कम कर दिया, जिससे उसके दीर्घ शासन काल में सरदारों को विरोध करने का अवसर नहीं मिला। वि० सं०१६८० (ई० स० १६२३) में महारावत के रुग्ण होने पर श्रजमेर के सुप्रसिद्ध राजवैद्य पंडित रामद्यालु शर्मा श्रीर उसके दत्तक-पुत्र लोकप्रिय डाक्टर श्रंबालाल (दाधीच) श्रायुर्वेदशास्त्री ने सुचार रूप से चिकित्सा कर महारावत को रोग-मुक्त कर दिया। इसपर महारावत ने उक्त राजवैद्य को पैर में स्वर्ण-भूषण पहिनने का वंशपरंपरा के लिए सम्मान प्रदान किया। इसके कुछ दिनों बाद महारावत के पौत्र भंवर रामसिंह ( वर्तमान महारावत ) के भी राजयदमा रोग से पीड़ित होने के आसार दृष्टिगोचर होने पर उसकी चिकित्सा भी उपर्युक्त पिता-पुत्र ने बड़ी लगन के साथ की, जिससे वह सर्वथा रोग-मुक्त हो गया। इसपर प्रसन्न होकर महागवत ने उनको सदा के लिए अपना चिकित्सक नियत कर "राजवैद्य" की पदवी के साथ जागीर में वार्षिक एक सहस्र रुपये कलदार की श्राय का कीटलेड़ी गांव वंशपरंपरा के लिए वि० सं०१६८२ (ई० स०१६२६) में प्रदान किया। उसने राजपृत सरदारों के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी उनकी सेवाश्रों के पवज़ में भूमि तथा गांव पुराय एवं जागीर में दिये। सेमलखेड़ी गांव उसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलिकशोर श्रीर श्रीनाथजी के मंदिरों को भेंट किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोहित आमेटा जाति के ब्राह्मण हैं और वहां इस जाति में दीर्घकाल से संस्कृत भाषा का झान चला आता है। महा-रावत ने पुरोहित-पद का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने पुरोहित रेवाशंकर को ताज़ीम का सम्मान दिया श्रोर श्रादित्यगिरि नामक गोसाई को, जो चारण जाति का था और भाषा-काव्य में श्रच्छी रचना करता था, श्रपने यहां रखकर आश्रय प्रदान किया। अजमेर में गोशाला बनाने के लिए एक बड़ी

<sup>(</sup>१) प्रतापगढ़ के नरेशों के अधिकतर दानपत्र उपर्युक्त प्ररोहित रेवाशङ्कर के यहां से ही प्राप्त हुए हैं, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से उसके घर में प्ररोहिताई का पद चला आता है। प्रसिद्ध है कि महारावत विक्रमसिंह के मेवाड़ की बड़ी सादड़ी की लागीर छोड़कर देवलिया में निवास करने पर उसके साथ उस( रेवाशङ्कर )के पूर्वज चले गये थे और तब से श्रब तक बराबर प्ररोहिताई का पद उसके कुटुम्ब में ही विद्यमान है।

रक्रम देकर उसके कुंवर मानसिंह ने भी श्रव्छी उदारता प्रकट की। भगवान् रामचंद्र का उपासक होने से वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०८) में उसने राममंत्र का श्रनुष्ठान करवाकर एक यञ्च भी करवाया था। उसके शासन के कुछ वर्षों में राजकुमार श्रोर राजकुमारियों के विवाह, सालिमशाही सिके का परिवर्त्तन, अकाल तथा व्यापार में कभी होने से प्रतापगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, किंतु महाराजकुमार ने स्थिति को संभाल लिया। भोले स्वभाव का होने से वह कभी-कभी स्वार्थी पुरुषों के चक्कर में भी पड़ जाया करता था । प्रतापगढ़ राज्य में स्त्री शिज्ञा का प्रचार उसके समय में ही हुआ। संस्कृत भाषा की उन्नति का अभिलाषी होने से श्रपनी राजकुमारी राजकुंवरी को उसने संस्कृत की शिक्ता दिलवाई तथा इस कार्य के लिए वैष्णव कृष्णदास ( श्रामेटा ब्राह्मण ) को नियत किया, जो पूर्ण सदाचारी श्रीर नि:स्पृह व्यक्ति था। उसका श्रंग्रेज़-सरकार तथा श्रंग्रेज़ श्रफ़सरों के साथ सदा श्रच्छा व्यवहार रहा। भारत के कई प्रमुख नरेशों से उसकी मित्रता थी, जो उसका ब्रादर करते थे। विशाल-हृद्य होने से अपने सेवकों का अपराध अक्षम्य होने पर भी वह उनको स्तमा कर देता श्रौर उनके द्वारा हानि होने पर भी वह उनपर कभी क़ुद्ध न होता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छता से पेश नहीं आता था। उसका क़द टिंगना, शरीर पुष्ट, श्रांखें छोटी, मुंह गोल श्रौर उसपर चेचक के कुछ दारा थे।

<sup>(</sup>१) वैद्याव कृष्णदास संस्कृत भाषा का श्रन्छा विद्वान् था। उसने "मयूरेश-मंदार" नामक कान्य की रचना कर उसमें प्रतापगढ़ के नरेशों का बहुत कुछ वर्णन किया है। उसका पुत्र पंडित जगन्नाथ शास्त्री है, जो संस्कृत भाषा श्रीर ज्योतिष का उत्कृष्ट विद्वान् है। उसने "हिरिभूषणमहाकान्य" श्रीर प्रतापगढ़ के महारावत जसवंतिसंह तथा प्रतापसिंह-रचित दोहों का संग्रह कर श्रलग-श्रलग संपादन किया है, जिनका हमने उपर उन्नेख किया है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास के लिखने में उक्त राज्य की तरफ़ से जो सामग्री भेजी गई, इसको एकत्रित करने का श्रेय भी जगन्नाथ शास्त्री को ही है।

## महारावत सर रामसिंहजी

महारावत सर रामसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० आई० का जन्म वि० सं० १६६४ चैत्र सुदि १२ ( ई० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल ) रिववार को महाराजकुमार मानसिंह की कुंवराणी शेखावत जनम श्रीर गद्दीनशीनी चांदक्वरी के उदर से खेतड़ी में हुआ और वि० सं० १६८४ पौष सुदि ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामह महाराघत रघुनाथसिंह का देहावसान होने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी हुए। बाल्यकाल समाप्त होने पर योग्य पुरुषों के निरीक्षण में इनकी प्रारंभिक शिचा प्रतापगढ़ में ही हुई। इसी बीच इनके पिता महाराजकुमार मानसिंह का परलोकवास हो गया तथापि इनके शिदा शिचण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा और ये वि॰ सं॰ १६७६ के मार्गशीर्ष (ई॰ स॰ १६१६ नवंबर) मास में उच्च शिद्धा के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेजे गये। उस समय इनका शिज्ञक मौलवी सय्यद् राष्ट्रफार श्रीर श्रमिभावक सी० सी० एच० दुइस नामक श्रंग्रेज़ बनाये गये, जिनकी देख-रेख में इनको अपनी बुद्धि के विकास का अच्छा अवसर मिला। वि० सं० १६७६ से १६८४ (ई० स० १६१६ से १६२=) तक इन्होंने वहां विद्याध्ययन किया श्रीर वहां की सर्वोच्च परीचा पोस्ट-डिप्लोमा को पास करने की भी इनकी इच्छा थी, परन्तु अपने पितामद्द महारावत रघुनाथसिंह का शरीर अस्वस्थ रहने श्रौर किर उसका स्वर्गवास हो जाने के कारण राजकार्य का बोक आ पड़ने से इन्हें अपना वह विचार छोड़ना पड़ा। प्रखर-बुद्धि और प्रतिभाशाली होने के कारण अपने अध्ययनकाल में ये प्रत्येक कच्चा में सदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई पुरस्कार भी मिले, जिसका श्रेय इनके शिल्नक मिस्टर एफ्न० ए० लेस्ली जोन्स आदि को है।

सिंहासनासीन होने के समय इनकी आयु इक्कीस वर्ष के ऊपर हो गई थी, अतएव अंग्रेज़ सरकार को उस समय वहां रीजेंसी कोंसिल बनाने



श्रीमान् महारावतजी श्री सर रामसिंहजी बहादुर, के. सी. एस. श्राई.

श्रंग्रेज सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की ख़िलत्रक शप्त होना की आवश्यकता नहीं हुई। फिर अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से राजपूताने का स्थानापन्न एजेंट गवर्नर-जेनरल मिस्टर ए० एन० एल० केटर तथा दक्तिगी

राजपूताने का पोलिटिकल एजेन्ट लेफ्टनेंट कर्नल डी० एम्० फ़ील्ड आदि प्रतापगढ़ गये और वि० सं० १६८६ वैशाख सुदि ६ (ई० स० १६२६ ता० १४ मई) को एक चड़े दरबार में उन्होंने महारावत के सम्मुख वाइस-रॉय लॉर्ड इर्विन का ता० २० मार्च (वि० सं० १६८४ फाल्गुन सुदि १०) का खरीता पढ़ सुनाया एवं उसे गहीनशीनी की खिलअत प्रदान की।

तद्नंतर महारावत ने शासन-कार्य चलाने के लिए मिस्टर एफ०

मंत्री-पद पर एफ० सी० केवेन्टरी की नियुक्ति सी० केवेन्टरी नामक अंग्रेज़ मंत्री नियत किया श्रौर उसके परामर्श के श्रनुसार शासन-कार्य चलाने लगे, परन्तु शासन शैली पूर्व निर्दिष्ट ही रखी।

उसी वर्ष मार्गशीर्ष सुदि १ (ई०स०१६२६ ता०२ दिसम्बर) को इन्होंने अपनी छोटी बहिन राजकुमारी मोहनकुंवरी का विवाह सीतामऊ-नरेश राजा सर रामार्सेहजी के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ० राजकुमारी मोहनकुंवरी का विवाह
राजकुमारी सिंह, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, डी० लिट्० के साथ किया।

<sup>(</sup>१) राजपूताना तथा सेंट्रल इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सीतामऊ के सुयोग्य महाराजकुमार डॉ॰ रघुवीरसिंह का विद्याभिरुचि के कारण सर्वोच्च स्थान है। खोज छौर अन्वेषण के कार्यों से उसको अल्यन्त अनुराग है और वह निरन्तर इन कार्यों में क्यांत रहता है। उसने थोड़े ही समय में अपने गंभीर अध्ययन द्वारा साचर वर्ग में पूर्ण ख्याति प्राप्त की है। समय-समय पर उसके कई निवन्ध सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाित होते रहते हैं। इतिहास उसका प्रिय विषय है और उसकी रचनाओं में 'मालवा में युगान्तर' नामक पुस्तक वहां के इतिहास पर नृतन अकाश डालती है। उसके खहत् पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य ऐतिहासिक प्रन्थ, मुग़लकाल के हिंदी, फ़ारसी और उर्दू भाषा के पत्र-पत्रादि विद्यान हैं, जिनका उसने पूर्ण परिश्रम से और प्रगाध द्रव्य कर संग्रह किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मुग़ल-काल के अख़वारों का बृहत् संग्रह भी उसने अपने यहां एकत्रित कर बिया है, जो उस समय के इतिहास के बिए

शासन-सूत्र द्वाथ में लेने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके द्वारा कई लोक-द्वितकारी कार्य द्वप । राज्य में शिचा की वृद्धि के लिए प्रताप-गढ़ के 'पिन्हें नोबल्स स्कूल' को हाई स्कूल के लोक-हितकारी कार्य रूप में परिवर्तित कर सर्व साधारण की उच्च शिक्षां-प्राप्ति का सुलभ साधन कर दिया गया है और दाई स्कूल में विश्वान की शिचा देने की व्यवस्था कर उसमें दो नवीन भवन वनवाकर इमारत भी बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक शिल्ला के लिए वहां पृथक् प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गया है। गांवों में कई स्थलों पर नधीन पाठशालाएं स्नोली जाकर ब्रामीण जनता को शिचा का लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया गया है। राजधानी प्रतागढ़ में अपनी विमाता मयाकुंवरी द्वारा निर्मित 'भानसिंह कन्या पाठशाला' की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुई है। प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिचा प्राप्त करनेवाली राजपूत बालि-काओं के लिए उसके पिछले भाग में एक बोर्डिंग हाउस भी बना दिया गया है। स्त्रियों की चिकित्सा के लिए वहां पर कोई खास प्रवन्ध न होने से इन्होंने अपनी विमाता भुवने खरीदेवी के नाम पर ''श्रीभुवनेश्वरीदेवी जुनाना श्रस्पताल" बनवा दिया है। श्रामीण प्रजा की चिकित्सा के लिए देवेर्लिंग वैद्य नियत कर दिये गये हैं, जो गांव-गांव जाकर पीड़ितों को मुक्त स्रोषध बांटते हैं। गांवों की जनता के हित की दृष्टि से वहां पंचायतों की स्थापना कर ग्राम-सुधार का कार्य श्रारंभ किया गया है। ऋषि की उन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थापित कर मुक्त बीज देने की व्यवस्था

उपयोगी है और उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पहेगा। वह बहा सरल और निरिममानी पुरुष है। सालर वर्ग के लिए उसके यहां जाकर अध्ययन करने का मार्ग खुला हुआ है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास की रचना के समय मुक्ते उक्त महाराजकुमार से मुग़ल-काल के कुछ अख़बारों का खुलासा प्राप्त हुआ है। आशा है कि उसकी सर्वतोमुखी प्रतिमा और लगन से भविष्य में ऐतिहासिक जगत को बहुत कुछ लाभ होगा। उसके उपर्युक्त प्रतापगढ़ की राजकुमारी मोहनकुंवरी के उदर से एक पुत्र और दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं।

की गई है। कई वर्षों से किसानों पर माल द्वासिल का ऋण चढ़ा हुआ था, जिसे चुकाने में वे असमर्थ थे। वि० सं० १६६४ (ई० स०१६३७) में इन्होंने सब पुराना बक्ताया माफ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिसिपेलिटी में चुने हुए मेंबर लेने की भी महारावत के राज्य-काल में व्यवस्था हो गई है। वेगार लेना इन्होंने अपने राज्य में बंद कर दिया है। गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए महारावतजी ने अपने राज्य में मोटरें चलने लायक मार्ग बनवा दिये हैं, जिससे आमीण जनता को अकाल के समय खाद्य पदार्थ सुगमतापूर्वक मिलने का साधन हो गया है। व्यापार की चुद्धि के लिए इन्होंने अपने राज्य से वागड़ में जानेवाले माल का दाण ( चुंगी, कर ) लौटाने की आझा दे दी है। महारावत को उद्योग और अंधों की चुद्धि करने का चाव है। प्रतापगढ़ में जिनिंग फ़ैक्टरी स्थापित हो गई है और विजली की रोशनी पहुंचाने का भी आयोजन हो गया है।

न्याय-विभाग में राजसभा के अतिरिक्त हाई कोर्ट और बना दिया गया है, जिसमें सेशन जज के ऊपर के तमाम मुक्तदमें सुने जाते हैं और नीचे की अदालतों की अपील भी वहीं होती है। राज्य के पुराने मुलाज़िमों को पेंशन देने का नियम न था, परंतु महारावतजी ने उनकी सेवाओं आदि को देख योग्यता के अनुसार पेंशन देने का भी सिलसिला जारी किया है। शिच्चा-विभाग में शिच्चकों के लिए प्रॉविडेन्ड फंड क्रायम कर दिया गया है। इन्होंने नवरात्रि पर होनेवाली जीव-हिंसा और होली के अवसर पर होनेवाले अहेड़े के शिकार को रोककर अहिंसा-प्रेम का परिचय दिया है। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम होने से महारावत ने राज-भाषा हिंदी ही रक्खी है।

श्रंग्रेज़ सरकार के साथ महारावत का श्रव्छा ब्यवहार है। इस राज्य की श्रोर से श्रंग्रेज़-सरकार को खिराज की जो रक्तम दी जाती थी, वह श्रधिक होने से उक्त सरकार ने उसमें पांच प्रति-ख़िराज में कमी होना शत कमी कर दी है श्रोर कैश कंट्रिस्यूशन के माम से २७४०० रुपये कलदार प्रतिवर्ध ई० स०१६३७ से लेना स्थिर किया है।

वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में बमोतर में समस्त भारतवर्षीय जैन दिगम्बर समुदाय का एक बृहत् सम्मेलन हुआ, जिसमें लगदिगंबर जैन सम्मेलन जी
भाग बीस सहस्त्र आदमी एकत्र हुए । उस समय
श्रोर से महारावन की महारावन जी ने उक्त सम्मेलन में भाग लेकर
भिनंदन पत्र मिलना
आहिंसा के कार्यों को प्रोत्साहन दिया। इनके उत्तम
व्यवहार और उदार विचारों से प्रेरित होकर उक्त सम्मेलन में इनका दिगम्बर समुदाय की तरफ़ से बड़ा स्वागत किया गया और उन्होंने स्वर्ण के
चौक्ये में जड़ा हुआ अभिनंदन पत्र मेंट कर इनकी प्रजा-प्रियता पर हर्ष
प्रकट करते हुए राजभक्ति प्रकट की। इसपर महारावन ने अपनी प्रजा
की इच्छा को भ्यान में रखते हुए फाल्गुन सुदि = और १४ को अपने
राज्य में जीव-हिंसा यद रखने की आहा निकाल दी है।

इनके भित्रतापूर्ण व्यवहार और श्रंग्रेज़-सरकार के प्रति उत्तम आचरण की पोलिटिकल श्रफ़सरों ने समय-समय पर प्रशंसा की है।

सन्नाट् जॉर्ज की भीर से महारावत को खिताब मिलना सम्राट् जॉर्ज पष्ठ ने वि०सं० १६६४ (ई०स०१६३६) में नवीन वर्ष के उपाधिवितरणोत्सव पर इनको के० सी० पस० आई० (नाइट कमांडर ऑन् दिस्टार

श्रॉव् इंडिया) का उच्च ख़िताब दिया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर विश् सं० १६६४ (ई० स० १६३८) में ये दिल्ली गये, जहां भारत के बॉइसराय लॉर्ड लिनलिथगों ने इनको उक्त खिताब के तमरों से विभूपित किया।

प्रधान मंत्री एफ़० सी० केवेन्टरी के पद-त्याग करने पर इन्होंने राव साइव शाह चुन्नीलाल एम० शर्राफ़ को वि० सं० १६६० ( ई० स० मंत्री पद पर महारावत का १६३३ ) में दीवान के पद पर नियत किया था। राजा त्रिमुवनदास को उसके पृथक् होने पर इन्होंने अपने पुश्तैनी नियत करना कर्मचारी शाह माणुकलाल पाडलिया, बी० ए०, एल-एल० बी० से अस्थायी कप से लगभग दो वर्ष तक यह कार्य लिया।

उसकी कार्यशैली श्रौर सरलता से वहां के निवासी संतुष्ट रहे। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६४०) से इस पद पर राजा त्रिभुवनदास, एम० ए० नियत किया गया है, जो श्रतुभवी, कार्यकुशल तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति है श्रौर गुजरात की तरफ़ की देशी रियासतों में ऐसे दायित्वपूर्ण पदों पर काम कर खुका है।

महारावत सर रामसिंहजी के तीन विवाह हुए हैं। उनमें से ज्येष्ठ शेखावत महाराणी सीकर के रावराजा माधवसिंह की पुत्री थी। उक्त महाराणी के उदर से महाराजकमारी देवेन्द्रकुंवरी विवाह और संतति का वि० सं० १६८१ फाल्गुन विदे ८ (ई० स० १६२४ ता० १६ फ़रवरी ) को जन्म हुआ और उसके पश्चात् क्रमशः उसके तीन कंविरयां श्रीर उत्पन्न हुई: किन्त वे तीनों ही कालकविलत हो गई तथा उक्त महाराणी का भी वि० सं० १६८७ पौष सदि १४ ( ई० स० १६३० ता० १६ दिसम्बर) को देहांत हो गया । इसपर महारावतजी का द्वितीय विवाह डुमरांव (विद्वार ) के महाराजा सर केशवप्रसादसिंह, सी० बी० ई० की राजकुमारी मेघराजकुंबरी से वि० सं० १६८६ चैत्र सुदि १४ (ई० स० १६३२ ता० २० अप्रेल ) को हुआ, जिसके उदर से महाराजकुमारी इंद्र-क्कंबरी का वि० सं० १६६० वैशास वदि ७ (ई० स० १६३३ ता० १६ अप्रेल), उर्मिलांकवरी का वि० सं० १६६४ श्रावण वदि १३ (ई० स० १६३७ ता० ४ श्रगस्त ) श्रोर कुसुमकुंवरी एवं कुमुदकुंवरी दोनों का वि० सं० १६६६ प्रथम श्रावण सुदि १ (ई० स० १६३६ ता० १७ जुलाई) सोमवार को जन्म हुआ है। उपर्युक्त दोनों विवाहों से एक भी राजकुमार का जन्म न होने के कारण महारायतजी ने श्रपना तीसरा विवाह काठियावाड़ के अन्तर्गत धांगधरा के मेजर महाराजा सर घनश्यामसिंहजी, जी० सी० श्राई० ई०, के० सी० एस० श्राई० की पुत्री महेंद्रकुंवरी से वि० सं० १६६१ द्वितीय वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६३४ ता० १६ मई) को किया, जिससे भी प्रथम एक राजक्रुमारी यशवंतकुंवरी का वि० सं० १६६४ फाल्गुन वदि १० ( ई० स० १६३८ ता० २४ फ़रवरी ) को जन्म हुआ।

## सातवां अध्याय

# मतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित कर्मचारी

#### सरदार

राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ राज्य की अधिकांश भूमि भी सरदारों में बंटी हुई है। उनके श्रितिरिक्त कुछ कर्मचारियों को भी राज्य की तरफ़ से जागीरें दी गई हैं। देवमंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों और रावों को भी कई गांव और भूमि नरेशों की श्रोर से दी गई है, जिसकी गणना माफ़ी में होती है। राजपूत-सरदारों को जागीर के पवज़ में खुद श्रोर सवार तथा पैदलों से राज्य की सेवा करनी पड़ती है एवं उनसे कुछ रक्रम "टांका" अर्थात् खिराज के नाम से ली जाती है। सरदारों की नौकरी का कोई समय श्रोर सवार-सिपाहियों की संख्या का यहां पर कोई कम नहीं है। जितने सवार-सिपाही राज्य से मांगे जावें, उनके साथ हाज़िर होकर जब तक उनको रुखसत न दी जावे तब तक नौकरी देने के लिए वे प्रत्येक समय तैयार रहते हैं।

राजपूत जागीरदारों के वहां तीन दर्जे हैं। पहले दर्जे के जागीरदार नगारबंद श्रर्थात् उमराव कहलाते हैं, दूसरे दर्जे के जागीदार ताज़ीमी श्रीर तीसरे दर्जे के जागीरदार गैरताज़ीमी कहलाते हैं।

इस राज्य में जागीरदारों को जो जागीरें श्रादि दी गई हैं, वे वंश-परंपरागत उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहती है। राजपूत जागीरदारों में से श्रधिकांश को भाईबंट में एवं कितनेक को उनकी अञ्छी केबाओं के उपलक्ष में तथा बाहर से आकर रहने पर निर्वाह के लिए जागीरें दी गई हैं। वहां के श्रिथकांश सरदार महारावत के सगोत्री सी सी दिया राजपूत हैं श्रीर दूसरे थोड़े। प्रथम वर्ग के सरदारों को ताज़ीम के श्रितिरिक्त नक़ारा, निशान श्रीर पैर में स्वर्ण-भूषण पहिनने श्रादि का सम्मान प्राप्त है। उनकी संख्या इस समय ११ है। उनमें महारावत के निकट संबंधियों में श्ररणोद का ठिकाना भी है। दूसरे दर्जें के जागीरदारों में कई पुराने श्रीर कुछ नये ठिकाने हैं। महारावत दलपतिसंह से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी तक उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हुश्रा है।

ठिकानेदार श्रपनी जागीर किसी को रहन श्रथवा वै नहीं कर सकते श्रौर न श्रपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते हैं। उत्तराधिकारी के श्रभाव में वे बिना राज्य की श्राञ्चा के दत्तक पुत्र नहीं रख सकते हैं। प्रथम वर्ग के सब सरदार सीसोदिया हैं। उनकी प्रतिष्ठा भाइयों के समान है एवं, उनको दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक़दमों के सुनने का भी श्रधिकार दिया गया है। जब नवीन सरदार ठिकाने पर नियत होता है, तब राज्य में उससे तलवारबंदी का नज़राना लिया जाता है। इसके श्रतिरिक्त महारावत की गद्दीनशीनी, विवाह श्रादि के श्रवसरों पर भी सरदारों के नज़राना वर्गराना वर्गरा दाखिल करने का प्राचीन रिवाज है।

## महारावत के निकट सम्बन्धी

## अरगोद

अरगोद के स्वामी महारावत सालिमसिंह के छोटे पुत्र लालसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि "महाराज" है।

लालसिंह का वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७) में जन्म हुआ था। फिर महारावत सामन्तसिंह ने उस(लालसिंह)को अपने छोटे भाई के तरीक़े

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] लालसिंह [२] मर्जुनसिंह [३] खुशहालसिंह [४] रचुनाथसिंह मीर [४] गोवर्धनसिंह।

पर अरणोद की जागीर दी। उसने अरणोद के पट्टे में अपने नाम पर लाल-पुरा गांव बसाकर वहां गढ़ बनवाया, जो लालगढ़ कहलाता है। वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) में लालसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अर्जुन-सिंह वहां का स्वामी हुआ, जिसका जन्म वि० सं० १८८६ (ई० स० १८१६) में हुआ था। अर्जुनसिंह का नि० सं० १६११ (ई० स० १८४४) में देहांत हुआ। तब उसका पुत्र खुशहालसिंह वहां का महाराज हुआ, परंतु वह कुछ वर्ष ही जीवित रहा और वि० सं० १६१४ चेत्र वि६ ११ (ई० स० १८४८ ता० ११ मार्च) को परलोक सिधारा। तदनंतर उसके स्थान पर उसका बालक पुत्र रघुनाथसिंह अरणोद का स्थामी बना।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६०) में प्रतापगढ़ के स्वामी महा-रावत उदयसिंह का नि:संतान देहांत होने पर अरगोद से महाराज रघु-नाथसिंह गोद जाकर प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठा। उस समय उसके दो कुंबर प्रतापसिंह श्रौर मानसिंह विद्यमान थे। रघुनाथसिंह के गही बैठने पर प्रतापासिंह पाटवी राजकुमार माना गया श्रीर श्ररणोद की जागीर मानसिंह के नाम पर रखी गई। इसके थोड़े ही समय बाद प्रतापसिंह की मृत्यु हो गई। तब मानसिंह युवराज बनाया गया । वि० सं० १६४७ भाद्रपद वदि द्वितीय १४ (ई० स० १६०० ता० २४ अगस्त) को महारावत रघुनाथसिंह के छोटे कुंवर गोवर्धनर्सिंह का जन्म होने पर महारावत ने वि० सं० १६४८ भाद्रपद वदि ७ (ई० स० १६०१ ता० ४ सितंबर ) को गोवर्धनसिंह को अरु हो जागीर प्रदान की और उस (गोवर्धनसिंह) की उपाधि "महाराज" हुई। महाराज गोवर्धनसिंह ने श्रजमेर के मेयो कॉलेज में डिप्लोमा तक अंग्रेज़ी भाषा की शिचा प्राप्त की है । यह व्यवहार-कुशल व्यक्ति है। महारावत रघुनाथिंसह के समय उसको चंवर रखने का सम्मान प्राप्त हुआ। उस(गोवर्धनसिंह) के दो पुत्र-गोपालसिंह भौर भीमसिंह-हैं, जो शिचा प्राप्त कर रहे हैं।

# प्रथम वर्ग के सरदार

### धमोतर

धमोतर के सरदार महारावत स्रज्जमल के छोटे पुत्र सेंसमल-(सहसमल) के वंशधर हैं श्रीर वे सिंहावत (सहसावत) कहलाते हैं। उनकी उपाधि "ठाकुर" है। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा सर्वोपिर है श्रीर श्राय में भी इस ठिकाने के बरावर दूसरा कोई ठिकाना नहीं है।

ख्यातों में लिखा है कि सेंसमल उदयपुर के महाराणाओं की सेबा में रहता था, इसलिए वहां से उसको नींबाहेड़ा और खोडीप की जागीर मिली और वह महाराणा की तरफ़ से युद्ध करता हुआ काम आया। तदनंतर उसका पुत्र कांधल वहां का स्वामी हुआ, जो मेवाड़ छोड़-कर महारावत विक्रमसिंह (बीका) के साथ कांठल में गया और वहां उसका प्रभुत्व स्थिर करने में सदा उस (विक्रमसिंह )का साथी रहा। इसपर उसको वहां से धमोतर का पृष्टा जागीर में मिला। बादशाह अकबर के समय आंबेर (जयपुर राज्य) के कछवाहा छुंवर मानसिंह ने उद्यपुर के महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम) पर चढ़ाई की, उस समय देवलिया से महाराणा की सहायतार्थ जो सेना गई, उसमें ठाकुर कांधल भी था और वह हल्दीघाटी के युद्ध-चेत्र में शाही सेना से वीरतापूर्वक लड़कर काम आया। कांधल का पुत्र गोपालदास था, जो वांसवाड़ा के महारावल की सहायतार्थ किसी युद्ध में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोपालदास के

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] सेंसमल [२] कांधल [३] गोपालदास [४] जोधिसंह [१] जोगीदास [६] जसकरण [७] पृथ्वीराज (पृथ्वीसंह) [६] फ्रतहिसंह [१] कुवेरिसंह [१०] कल्याणिसंह [११] नाथूराम (नाथूिसंह) [१२] हरीिसंह [१३] मोहकमिसंह [१४] रोइसिंह [१४] हंमीरिसंह [१६] केसरीिसंह [१७] हिंदूिसंह श्रीर [१६] दयालिसंह।

पुत्र जोधसिंह श्रौर पूरा हुए। उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (प्रथम) के समय देविलया के महारावन जसवन्तिसिंह को कुंवर महासिंह-सिंहत उक्त महाराणा ने श्रपनी सेना भेज चंपा वाग्र में मरवा डाला श्रौर देविलया पर भी सेना भेज श्रिधकार कर लिया। उस समय जोधिसिंह महारावत जसवंतिसिंह के दूसरे पुत्र हरिसिंह को लेकर बादशाह शाहजहां के दरवार में गया श्रौर महारावत का देविलया श्रादि पर श्रिधकार कराने में प्रयत्नशील रहा। फिर बादशाह ने सेना भेजकर महारावत हरिसिंह का देविलया पर श्रधकार करा दिया। जोधिसिंह की वि० सं० १७०३ (ई० सं० १६४६) में मृत्यु हुई । तदनंतर उसका पुत्र जोगीदास धमोतर का स्वामी हुआ। उसने धमोतर में लदमीनारायण का मंदिर श्रौर गढ़ में महल श्रादि वनवाये। उसका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देविलया में एक बावड़ी बनवाई, जो भोगीदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है ।

जोगीदास का पुत्र जसकरण् श्रीर पीत्र पृथ्वीराज हुआ । पृथ्वी-

<sup>(</sup>१) पूरा के नाम से पूरावत शाखा चली। प्रतापगढ़ राज्य में इस समय पूरावतों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में थ्रीर वरखेड़ी द्वितीय वर्ग में है, जिनका उन्नेख श्रागे किया जायगा।

<sup>(</sup>२) धमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोधसिंह का स्मारक चत्रतरा बना हुआ है, जिसपर वि॰ सं॰ १७०३ शाके १४६८ मार्गशीर्प सुदि २ (ई॰ स॰ १६४६ ता॰ २६ नवम्बर) को उसका देहान्त होने और उसके साथ उसकी राठोइ पत्नी के सती होने का उन्नेख है।

<sup>(</sup>३) कल्याया किव-रिवित "प्रताप प्रशस्ति" नामक खंडित काच्य से ठाकुर जोगीदास का महारावत हिसिंह का समकालीन होना प्रकट है। उक्न प्रशस्ति में उस-(जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता श्रादि का वर्यान है। देवलिया में भोगीदास की बनवाई हुई बावड़ी के समीप उसका स्मारक चब्रुतरा बना हुआ है, जिसपर उस (भोगीदास )की वि० सं० १७३६ श्राषाढ विद ३ (ई० स० १६७६ ता० १६ जून) को मृत्यु होने का उन्नेख है।

<sup>(</sup> ४ ) ठाकुर जसकरण का भी उपर्युक्त ''प्रताप-प्रशस्ति'' में वर्णन है श्रीर उसमें उसको महारावत प्रतापसिंह का सामन्त बतलाते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है।

राज की वि० सं० १७७७ (ई० स० १७२०) में मृत्यु हुई । उसने वहां तालाब की पाल बनवाई। उसके पीछे फ़तहसिंह श्रीर फिर उसका पुत्र

धमोतर के ठाकुरों के दम्ध-स्थान में ठाकुर जसकरण की स्मारक छन्नी बनी हुई है, जिसमें उसका वि० सं० १७७१ माद्रपद सुदि १४ (ई० स० १७१४ ता० १२ सितम्बर) को देहान्त होने, उसके साथ उसकी पत्नी राठोड़ आसकुंवरी के सती होने और उस (जसकरण )के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा ६२४१ रुपये लगाकर उस छन्नी के बनवाये जाने का उन्नेख है।

(१) ख्यातों में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह का ज्येष्ठ पुत्र भगवतिसंह महारावत गोपालिसंह का बड़ा कृपापात्र था । उस(भगवतिसंह)ने धमोतर के ठाकर फ़तहसिंह के विरुद्ध महारावत को बहकाया. जिससे धमोतरवालों से महारावत श्रप्रसन्न रहने लगा । इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह ने भगवतिसंह को मरवा डाला. जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराजगी हो गई। वि॰ सं॰ १७७६ (ई॰ स॰ १७२२) में धमोतर का ठाकुर फ़तहसिंह सर गया श्रीर उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरसिंह वहां का स्वामी बना, जिससे उसके चाचा कल्बाणसिंह ने धमोतर छीन लिया। परस्पर के द्वेष का यह श्रव्हा श्रवसर देख महारावत ने धमोतर के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया। इसपर वहां के हक़दार होलकर की सेना को मददगार बनाकर चढ़ा लाये। महारावत की तरफ़ से भी मुक़ाबला हुआ और यह बखेडा चलता रहा। उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया श्रीर उसका कुंवर साजिमसिंह सिंहसनारूढ़ हुन्ना। उस समय उपर्युक्त भगवतसिंह के छोटे भाई दौलतसिंह ने उस( सालिमसिंह )से निवेदन किया कि इस पारस्पिश्क संघर्ष में व्यर्थ ही शक्ति का हास होगा. इसलिए होलकर की सेना को धमोतर से व्यय दिलाकर विदा कर दिया जावे श्रीर धमोतर पीछा वहांदालों को दे दिया जाय। महारावत-द्वारा स्वीकृति मिलने पर दौलतसिंह दूसरे पच श्रीर होलकर के सेनापित से मिला तथा बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिलवाकर उसने उक्क सेना को लौटा दिया। उस समय एक लाख रुपये तो धमोतरवालों ने नक़द दे दिये श्रीर दो लाख का रुक्का लिखने पर राज्य ने दिये. जिसकी वसूली तक धमोतर पर महारावत का श्रधिकार रहा श्रीर जब सब रुपये वसूल हो गये तो उक्त ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया। दौलतसिंह की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसन्न होकर देवद की जागीर उसे प्रदान की: परन्तु भगवतसिंह को मरवा डालने का धमोतर श्रीर कल्यागपुरावालों के बीच वैर बना ही रहा. जिसकी सफ़ाई धमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याणपुरा के ठाकुर तहतसिंह से कर पुराना वैमनस्य मिटा दिया।

पुत्र जोर्धासंह श्रीर पूरा हुए। उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (प्रथम) के समय देवलिया के महारावत जसवन्तिसिंह को कुंवर महासिंह-सिहत उक्त महाराणा ने श्रपनी सेना भेज चंपा वाग्र में मरवा डाला श्रीर देवलिया पर भी सेना भेज श्रिकार कर लिया। उस समय जोर्थासह महारावत जसवंतिसिंह के दूसरे पुत्र हरिसिंह को लेकर बादशाह शाहजहां के दरबार में गया श्रीर महारावत का देवलिया श्रादि पर श्रिष्ठकार कराने में प्रयत्नशील रहा। फिर बादशाह ने सेना भेजकर महारावत हरिसिंह का देवलिया पर श्रिष्ठकार कराने में प्रयत्नशील रहा। फिर बादशाह ने सेना भेजकर महारावत हरिसिंह का देवलिया पर श्रिष्ठकार करा दिया। जोर्थासिंह की वि० सं० १७०३ (ई० सं० १६४६) में मृत्यु हुई । तदनंतर उसका पुत्र जोगीदास धमोतर का स्वामी हुआ। उसने धमोतर में लदमीनारायण का मंदिर श्रीर गढ़ में महल श्रादि बनवाये। उसका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देवलिया में एक बावड़ी बनवाई, जो भोगीदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है ।

जोगीदास का पुत्र जसकरण् और पौत्र पृथ्वीराज हुआ । पृथ्वी-

<sup>(</sup>१) पूरा के नाम से पूरावत शाखा चली। प्रतापगढ़ राज्य में इस समय पूरावतों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में श्रीर वरखेड़ी द्वितीय वर्ग में है, जिनका उन्नेख आगे किया जायगा।

<sup>(</sup>२) धमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोधसिंह का स्मारक चयूतरा बना हुआ है, जिसपर वि॰ सं॰ १७०३ शाके १४६८ मार्गशिप सुदि २ (ई॰ स॰ १६४६ सा॰ २६ नवम्बर) को उसका देहान्त होने और उसके साथ उसकी राठोड़ पक्षी के सती होने का उल्लेख है।

<sup>(</sup>३) कल्याया किव-रिवत "प्रताप प्रशस्ति" नामक खंडित काव्य से ठाकुर जोगीदास का महारावत हरिसिंह का समकाजीन होना प्रकट है। उक्त प्रशस्ति में उस-(जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता द्यादि का वर्यान है। देविजया में भोगीदास की बनवाई हुई बावबी के समीप उसका स्मारक चत्रतरा बना हुआ है, जिसपर उस (भोगीदास )की वि० सं० १७३६ आषाड विद ३ (ई० स० १६७६ ता० १६ जून ) को मृत्यु होने का उक्लेख है।

<sup>(</sup> ४ ) ठाकुर जसकरण का भी उपर्युक्त ''प्रताप-प्रशस्ति'' में वर्गान है श्रीर उसमें उसको महारावत प्रतापसिंह का सामन्त बतलाते हुए उसकी वर्दी प्रशंसा की गई है।

राज की वि० सं० १७७७ (ई० स० १७२०) में मृत्यु हुई । उसने वहां तालाव की पाल बनवाई। उसके पीछे फ़तहसिंह और फिर उसका पुत्र

धमोतर के ठाकुरों के दम्ध-स्थान में ठाकुर जसकरण की स्मारक छन्नी बनी हुई है, जिसमें उसका वि॰ सं॰ १७७१ भाद्रपद सुदि १४ (ई॰ स॰ १७१४ ता॰ १२ सितम्बर) को देहान्त होने, उसके साथ उसकी पत्नी राठोड़ आसकुंवरी के सती होने और उस (जसकरण) के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा ६२४१ रुपये लगाकर उस छन्नी के बनवाये जाने का उन्नेख है।

(१) ख्यातों में लिखा है कि कल्यारापुरा के ठाकुर फ़तहासिंह का ज्येष्ठ पुत्र भगवतिंत्हं महारावत गोपालिंस्हं का बड़ा कृपापात्र था । उस(भगवतिंस्हं)ने धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह के विरुद्ध महारावत को बहकाया, जिससे धमोतरवालों से महारावत अप्रसन्न रहने लगा । इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह ने भगवतसिंह को मरवा डाला, जिससे महारावत की उसपर श्रधिक नाराज़गी हो गई। वि॰ सं॰ १७७१ (ई॰ स॰ १७२२) में धमोतर का ठाकुर फतहसिंह मर गया श्रीर उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरसिंह वहां का स्वामी बना, जिससे उसके चाचा कल्याणसिंह ने धमोतर छीन लिया। परस्पर के द्वेष का यह अच्छा अवसर देख महारावत ने धमोतर के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया । इसपर वहां के हक़दार होलकर की सेना को मददगार बनाकर चढ़ा लाये। महारावत की तरफ़ से भी मुकाबला हुआ और यह बखेड़ा चलता रहा। उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया श्रीर उसका कुंवर सालिमसिंह सिंहसनारुढ़ हुन्ना। उस समय उपर्युक्त भगवतसिंह के छोटे भाई दौलतसिंह ने उस( सालिमसिंह )से निवेदन किया कि इस पारस्परिक संघर्ष में व्यर्थ ही शक्ति का हास होगा, इसलिए होलकर की सेना को धमोतर से व्यय दिलाकर बिदा कर दिया जावे श्रीर धर्मोतर पीछा वहांदालों को दे दिया जाय। महारावत-द्वारा स्वीकृति मिलने पर दौलतसिंह दूसरे पच श्रौर होलकर के सेनापित से मिला तथा बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिलवाकर उसने उक्क सेना को लौटा दिया। उस समय एक लाख रुपये तो धमोतरवालों ने नकद दे दिये श्रीर दो लाख का रुका लिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी वस्तुली तक धर्मोतर पर महारावत का श्रिधिकार रहा श्रीर जब सब रुपये वसूल हो गये तो उक्त ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया। दौलतसिंह की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसन्न होकर देवद की जागीर उसे प्रदान की: परन्तु भगवतसिंह को मरवा डालने का धमोतर श्रीर कल्यागपुरावालों के बीच वैर बना ही रहा, जिसकी सफ़ाई धमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याणपुरा के ठाकुर तह़तसिंह से कर पुराना वैमनस्य मिटा दिया ।

कुवेरसिंह वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३२) में धमोतर का स्यामी हुआ, किंतु कुवेरसिंह के हाथ से धमोतर निकल गया और वहां उसका पितृज्य कल्याणसिंह (फ़तहसिंह का छोटा भाई) अधिकार कर बैठा, जिसकी वि० सं० १८०० (ई० स० १८४३) में मृत्यु हुई। तदनंतर नायूरा म, हिरिसिंह, मोहकमसिंह और रोड़सिंह कमशः धमोतर के ठाकुर हुए। रोड़सिंह का वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४८) में देहांत हुआ। उसके तीन पुत्र हंमीरसिंह, गंभीरसिंह, और भवानीसिंह हुए।

ठाकुर इंमीरसिंह की बहिन गुलाबकुंबरी का विवाह श्रहमद्नगर-(ईडर राज्य) के स्वामी महाराज तक्र्तसिंह के साथ हुआ था, जिसके उदर से जसंवतिसिंह का जन्म हुआ। इस वैवाहिक सम्बन्ध के कारण तक्ष्तिसिंह ने महाराजा मानसिंह की मृत्यु हो जाने पर (वि० सं० १६०० = ई० स० १८४३ में) जोधपुर की गद्दी पर बैठने के बाद इंमीरसिंह के छोटे भाई गंभीरसिंह को बुला लिया और जागीर में भालामंड का ठिकाना दिया। जोधपुर का स्वामी होने के पीछे भी वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में तक्ष्तिसिंह का एक विवाह ठाकुर इंमीरसिंह के कुटुंबी लदमणसिंह' की पुत्री उदयकुंवरी के साथ हुआ था। फिर तक्ष्तिसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके कुंवर जसवन्तिसिंह ने जोधपुर राज्य का स्वामी होने पर अपने मामा इंमीरसिंह को जोधपुर बुलाकर ताज़ीम, बांहपसाब, एक चंवर और पालकी-(पीनस) में बैठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पार्श्व में बैठने का सम्मान दिया। इंमीरसिंह निःसंतान था, इसिलिए उसके छोटे भाई गंभीरसिंह का पुत्र केसरीसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। केसरीसिंह के दो पुत्र हिंदुसिंह और पृथ्वीसिंह हुए, जिनमें से हिंदुसिंह वि० सं० १६४०

<sup>(</sup>१) जन्मणसिंह धमोतर के ठाकुर हरिसिंह के छोटे पुत्र धीरमदेव का बेटा था। उस( जन्मणसिंह )की पौत्री और दलेलसिंह की पुत्री प्रतापकुंवरी का विवाह जोधपुर के महाराजा तक़्तसिंह के पुत्र बहादुरसिंह के साथ वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) में हुआ था। इस प्रसङ्ग से महाराजा जसवन्तसिंह ने वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में उसको भी पैर में स्वर्णाभूषण पहिनने की प्रतिष्ठा दी थी।

(ई० स० १८६३) में धमोतर का ठाकुर हुआ। उस(हिन्दूसिंह) की वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२७) में मृत्यु होने पर उसका पुत्र दयालसिंह वहां का स्वामी हुआ, जो धमोतर का वर्तमान सरदार है। उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में डिप्लोमा तक की शिला प्राप्त की है।

### कन्याणपुरा

इस ठिकाने के स्वामी महारावत सूरजमल के छोटे पुत्र रणमल के वंशधर हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

रण्मल को उदयपुर के महाराणाओं की तरफ़ से मेवाड़ में भैरवी की जागीर मिली थी और वह उनकी सेवा में रहता हुआ बूंदी की सीमा पर मारा गया। फिर उसके पुत्रों में से सुरतानसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। सुरतानसिंह की जागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का पट्टा भी रहा था। वह महारावत विक्रमसिंह (बीका) के मेवाड़ त्याग करने पर उसके साथ चला गया और कांठल के मीणों का दमन कर उधर का प्रदेश विजय करने में उसने उक्त महारावत को अच्छी सहायता दी। इस-पर महारावत विक्रमसिंह ने उसको ढोढिरिया आदि २२ गांव अपनी ओर से जागीर में दिये। सुरतानसिंह के पीछे चंद्रभाण तथा अज्ञयराज कमशः पैतृक संपत्ति के अधिकारी हुए और वे देविलया में जागीर मिल जाने पर मेवाड़ में न रहकर वहां रहने लगे। इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां की दी हुई जागीर ज़ब्त कर ली। अज्ञयराज का पुत्र राघवदास और उसका कल्याणदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा वसाकर अपने ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा। फिर रण्छोड़दास वहां का टाकुर

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] रणमल [२] सुरतानसिंह [३] चन्द्रभागा [४] अन्त्यराज [४] राघवदास [६] कल्याणदास [७] रणछोड़दास [६] कतहसिंह [११] चिमनसिंह [१२] पहाड़सिंह [१३] जालसिंह [१४] तक्ष्तसिंह [१४] देवीसिंह और [१६] संग्रामसिंह।

हुआ, जो महारावत प्रतापिसिंह का समकालीन था। उसका पुत्र कैसरीसिंह शिता की विद्यमानता में ही मर गया, इसिलए केसरीसिंह का पुत्र फ़तहसिंह अपने दादा (रण्छोड़दास) का उत्तराधिकारी हुआ। फिर उसका पौत्र हरिसिंह (भगवतिसिंह का पुत्र) कल्याण्युरा का ठाकुर हुआ। हरिसिंह के चिमनिसंह तथा पहाड़िसिंह नामक दो पुत्र थे, जो क्रमशः कल्याण्युरा के स्वामी हुए। पहाड़िसिंह का पुत्र लालिसिंह और उस-(लालिसिंह) का तक्ष्तिसिंह हुआ। तत्पश्चात् देवीसिंह वदां का स्वामी हुआ, जिसकी विश्वं १६८१ चैत्र सुदि १४ (ईश्स्व १६२४ ताश्व अप्रेल) को मृत्यु होने पर उसका पुत्र संग्रामिसिंह कल्याण्युरा का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान ठाकुर है।

### श्रांबीरामा

श्रांबीरामा के ठाकुर, महारावत बाघसिंह के छोटे पुत्र खान के वंशधर हैं श्रीर उनकी उपाधि ''ठाकुर'' है।

खान का पुत्र दुर्गादास श्रीर उस( दुर्गादास )का सवलसिंद हुश्रा, जिसको महारावत सिंहा के समय श्रांवीरामा जागीर में दिया गया। सवलसिंह का पुत्र गोपीनाथ हुश्रा, जिसके पीछे चंद्रसिंह, पृथ्वीसिंह, खुम्माणसिंह पवं श्रखेराज कमशः श्रांवीरामा के स्वामी हुए। श्रखेराज का पुत्र कुशलसिंह हुश्रा, जिसका पुत्र केसरीसिंह पिता की विद्यमानता में महारावत उद्यसिंह के समय वोरी-रींछड़ी के सीमा-संबंधी कगड़े में बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से श्राक्रमण होने पर लड़कर मारा गया। तब उस(केसरीसिंह) का पुत्र विभूतिसिंह श्रपने दादा का उत्तराधिकारी हुश्रा। विभूतिसिंह का पुत्र शंभुसिंह श्रांवीरामा का वर्तमान सरदार है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] ख़ान [२] दुर्गादास [२] सबलसिंह [४] मोपी-नाथ [१] चन्द्रसिंह [२] पृथ्वीसिंह [७] खुम्माणसिंह [८] श्रखैराज [१] कुशलसिंह [१०] विभृतिसिंह श्रीर [११] शंभुसिंह।

#### रायपुर

रायपुर के सरदार महारावत विक्रमिसंह के पुत्र सुर्जनदास के बेटे रामदास के वंशधर हैं श्रीर उनकी उपाधि "ठाकुर" है। वहां के सरदार को महारावत के दरबार में बांई श्रोर की प्रथम बैठक तथा ताज़ीम श्रादि का सम्मान प्राप्त है।

रामदास ने वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०८) के लगभग महारावत सिंहा के राज्यकाल में नीनोर-बोरिद्या के निवासी जलखेड़िया राठोड़ों
को परास्तकर रायपुर बसाया। रामदास का पुत्र द्वारिकादास वि० सं०
१६६२ (ई० स० १६३४) में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसके छोटे
भाई मानसिंह ने मानपुरा और कार्नासिंह ने कानगढ़ बसाया, जो अब तक
उनके वंशजों के अधिकार में हैं। द्वारिकादास का पुत्र दलपतिसिंह और
उस(दलपतिसिंह)का पौत्र गोपालसिंह था, जिसने बोरी-रींछुड़ी पर अधिकार
किया। उसका पुत्र गुमानसिंह रायपुर का ठाकुर बना, जिसको देवलिया
के राज-महलों में पूरावत अन्नयसिंह और हरिसिंह ने मारकर रायपुर पर
वि० सं० १८४४ (ई० स० १७८८) के लगभग अपना अधिकार कर लिया।
फिर गुमानसिंह के पुत्र दलसिंह ने वि० सं० १८४१ (ई० स० १७६४) के

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] सुर्जनदास [२] रामदास [३] द्वारिकादास [४] दलपतसिंह [\*] नगसिंह [६] गोपालसिंह [७] रत्नसिंह [L] गुमानसिंह [\$] दलसिंह [\$0 ] केसरीसिंह [\$1 ] हिंदूसिंह [\$2 ] रत्नसिंह (दूसरा) श्रीर [\$3 ] प्रतापसिंह ।

<sup>(</sup>२) रामदास के समय का एक ताम्रपत्र वि० सं० १६८४ माघ सुदि ४ (ई० स० १६२६ ता० १६ जनवरी) सोमवार का मिला है, जिसमें उसकी उपाधि "महाराज" लिखी है एवं उसके पुत्र का नाम कुंवर द्वारिकादास देकर देराश्री जगन्नाथ शुक्र को पचास बीघा ज़मीन रायपुर में पुराय देने का उल्लेख है।

<sup>(</sup>३) ''प्रतापप्रशस्ति'' खंडित काच्य में किव कल्याण ने दलपतसिंह का भी उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह महारावत प्रतापसिंह का समकालीन था।

लगभग महारावत सामन्तासिंह की आज्ञा से पूरावतों को वहां से निकालकर रायपुर पर पीछा अपना क्रब्ज़ा स्थिर किया। दलसिंह की वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) में मृत्यु होने पर उसका पुत्र केसरीसिंह रायपुर का स्वामी हुआ, पर उसके कोई संतान नहीं हुई, अतपव उसके लघु भ्राता रघु-नाथसिंह का पुत्र हिंदुसिंह, केसरीसिंह के दत्तक गया। उस( हिंदुसिंह )-का पुत्र रत्नसिंह (दूसरा) हुआ, किंतु उसके भी संतित न थी, इसलिए उसने उपर्युक्त गुमानसिंह के भाई ( बदनसिंह ) के वंशधर दुलहसिंह-(पहाइसिंह का पुत्र ) को वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०६ ) में गोद लिया, जिसको महारावत ने स्वीकार नहीं किया। वि० सं० १६७२ ( ई० स० १६१४) में रत्नसिंह का देहांत होने पर रायपुर ठिकाना राज्याधिकार में ले लिया गया, परन्तु फिर महारावत रघुनाथसिंह ने अपनी विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को बनाये रखना स्थिर किया और दुलहसिंह के पुत्र प्रतापसिंह को रायपुर का ठाकुर बनाकर नज़राने के २४००१ रुपये वस्तूल होने तथा वार्षिक खिराज में ४०० रुपये की चृद्धि करने की आहा दी। वह ३२७४ रुपये वार्षिक खिराज राज्य को देता है।

## भांतला

भौतला के ठाकुर, महारावत जसवंतिसह के पुत्र केसरी।सिंह के वंशज हैं श्रीर उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

महारावत हरिसिंह ने केसरीसिंह को निर्याह के लिए भांतला की जागीर दी थी। केसरीसिंह के चतुर्थ वंशधर श्रमानसिंह का पुत्र चिमनसिंह श्रीर पौत्र दलेलसिंह था। दलेलसिंह के पीछे उसका पुत्र श्रजीतसिंह हुश्रा। वह निःसंतान था, इसलिए महारावत हरिसिंह के

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] केसरीसिंह [२] कुशज्ञसिंह [३] बढ़तसिंह [४] सुरतसिंह [४] श्रमानसिंह [६] चिमनसिंह [७] दलेलसिंह [८] अजीतसिंह [१] प्रतापसिंह [१०] खालसिंह [११] तद्गतसिंह और [१२] उम्मेदसिंह।

छोटे पुत्र श्रमरसिंह के वंशवर वैरिशाल बगड़ावदवाले के पुत्र वुधिसिंह को उसने श्रपना दत्तक बनाया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसकी गर्भवती स्त्री से उसके पुत्र प्रतापिसिंह का जन्म हो गया, जिससे वुधिसिंह भांतला के ठिकाने से विचित रहा श्रीर प्रतापिसिंह का वहां श्रधिकार हुआ। प्रतापिसिंह का पुत्र लालिसिंह, रतलाम इलाक़ के श्रमरेठा के महाराज सामंतिसिंह के हाथ की गोली लगने से मारा गया। तब उस(लालिसिंह) का पुत्र तक़्तिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसकी वि० सं० १६६३ (ई० स० १६०६) में मृत्यु होने पर उसका पौत्र उम्मेदिसिंह ( पर्वतिसिंह का पुत्र) भांतला ठिकाने का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है। उसने मेयो कॉलेज, श्रजमेर में शिक्षा प्राप्त की है। उसकी उपाधि "ठाकुर" है।

## सालिमगढ़

सािमगढ़ के सरदार महारावत हरिसिंह के छोटे पुत्र मोहकमसिंह के वंशवर हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

मोहकमसिंह को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से जागीर मिली, जिसमें उसके पुत्र मोहनसिंह ने अपने नाम से मोहनगढ़ गांव बसाकर वहां अपन ठिकाना नियत किया, जो सालिमगढ़ के पास एक वीरान गांव है। कई वर्ष तक इस ठिकाने का मुख्य स्थान मोहनगढ़ रहा। मोहनसिंह का पुत्र जोराबरसिंह और पौत्र हिम्मतसिंह हुआ, जिसके दो बेटे उदयसिंह और सरदारसिंह थे, परंतु वे पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अतएव मोहकमसिंह के भाई अमरसिंह के वंशधर, बड़ी-सालथली के ठाकुर दलसिंह का पुत्र मोहवतसिंह गोद जाकर सालिमगढ़ का स्वामी हुआ किन्तु उसके भी संतान नहीं हुई, इसलिए उसने अपने चचेरे

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] मोहकमिसंह [२] मोहनसिंह [३] जोरावरसिंह [४] हिम्मतिसंह [४] मोहबतिसंह [६] सरदारसिंह [७] शिवसिंह [८] खुशहाबसिंह श्रीर [१] हिंत्सिंह।

भाई सरदारसिंह ( बगड़ावद के ठाकुर वैगिशाल के पुत्र ) को श्रपना उत्तराधिकारी बनाया । सरदारसिंह का पुत्र शिवसिंह श्रोर उसका खुशहालसिंह हुआ । खुशहालसिंह भी निःसंनान था, इसलिए अमरसिंह के चतुर्थ वंशधर दुलहसिंह के प्रपोत्र कीर्तिसिंह का पुत्र । दिन्दूसिंह गोइ जाकर सालिमगढ़ का श्रिधकारी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है।

#### श्रचलावदा

महारावत हरिसिंह के छोटे पुत्र माधवसिंह को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से अचलावदा की जागीर मिली । उस( माधवसिंह )के वंशर्ज अचलावदा के स्वामी हैं और उनकी उपाधि "टाकुर" है।

माधवसिंह के बेटे जगतसिंह के तीन पुत्र जोधसिंह, ज़ालिमसिंह श्रोर दोलतसिंह हुए। जोधसिंह श्रोर ज़ालिमसिंह का वंश न चला श्रोर वे पिता की जीवितावस्था में मर गये, इसिलए उनका छोटा भाई दोलत-सिंह अपने पिता का कमानुयायी हुआ। तदनंतर चिमनसिंह, लच्मणसिंह, भीमसिंह, रत्नसिंह और माधवसिंह (दूसरा) क्रमशः वहां के स्वामी हुए। माधवसिंह के दो पुत्र—भवानीसिंह श्रोर गोपालसिंह हुए—जिनमें से भवानीसिंह अपने पिता का अधिकारी हुआ श्रोर वहां का वर्तमान सरदार है।

## बराडिया

बरिडया के सरदार मेवाड़ के सुप्रसिद्ध रावत चूंडा के वंशधर हैं। उनकी उपाधि "टाकुर" है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] माधवसिंह [२] जगतासिंह [३] दौलतासिंह [४] चिमनसिंह [४] लच्मग्रासिंह [६] भीमसिंह [७] रस्नसिंह [ ६] माधवसिंह (दूसरा) श्रीर [१] भवानीसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] मनोहरदास [२] लालसिंह [३] झजबसिंह [४] कुशलसिंह [४] सामंतसिंह [६] जगतसिंह [७] मोहकमसिंह [६] चिमनसिंह

संलुंबर (मेवाड़) के स्वामी रावत किशनदास का छोटा पुत्र सामा था, जिसको उदयपुर राज्य की तरफ़ से खोड़ीप की जागीर मिली थी। सामा का पुत्र मनोहरदास था, जिसको देविलया के स्वामी महारावत प्रतापिसंह ने संलूंबर से अपने साथ ले जाकर वरिडया की जागीर दी। मनोहरदास का पुत्र लालसिंह हुआ। लालसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजबसिंह हुआ। उसका पुत्र शिवसिंह पिता की विद्यमानता में गुज़र गया, इसलिए शिवसिंह का पुत्र कुशलसिंह, अजबसिंह के पीछे बरिडया का स्वामी बना। तद्नन्तर सामंतिसिंह, जगतिसिंह, मोहकमिंह, चिमनसिंह और लालसिंह (दूसरा) क्रमशः वरिडया के। टाकुर हुए। लालसिंह (दूसरा) की वि० सैं० १६४७ (ई० स०१६००) में मृत्यु होने पर उसका पुत्र सामंतिसिंह (दूसरा) वरिडया का स्वामी हुआ, परंतु उसके संतान न थी, अतपव उसने अपने भतीजे दौलतिसिंह को, जो

[ ६ ] लालसिंह ( दूसरा ) [ १० ] सामंतसिंह ( दूसरा ) ग्रौर ( ११ ) दौलतसिंह ।

राजपूताना श्रौर श्रजमेर की लिस्ट श्रॉव रूलिंग प्रिंसिज़, चीप्रस एंड लीडिंग परसो-नेजिज़ (ई॰ स॰ १६३१ का संस्करण) में तथा श्रन्य कुछ स्थलों पर महारावत विक्रमसिंह-(बीका) के छोटे पुत्र किशनदास के बेटे जेठसिंह का मेवाड़ के सलुंबर के स्वामी की गोद जाना श्रीर इस प्रसङ्घ से किशनदास के श्रन्य पुत्रों का भी सलूंबर में जाकर रहना तथा जेठसिंह के भाई जामा (फामा) के पुत्र मनोहरदास को महारावत प्रतापसिंह का सलूंबर से भ्रपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर देने का उल्लेख है, जो विश्वसनीय नहीं है। "वीरविनोद" त्रादि में इस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों में चूंडावत लिखा है, जिसका अर्थ चूंडा का वंशधर होता है। सल्लूबर ठिकाने की ख्यात में बरहिया के सरदार का मूलपुरुष भामा दिया है और उसको सलूंबर के रावत कृत्यदास का श्राठवाँ पुत्र बतलाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना बरडियावालों की छोटी शास्त्रा में होना जिला है। वरडियावालों का जो ऐतिहासिक हाल प्रतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें प्राप्त <u>ह</u>न्ना उसमें भी सल्वर के रावत कृष्णदास के छोटे पुत्र भामा को उसका मृतपुरुष लिखा है। उपर्युक्त पुस्तकों का यह कथन कि प्रतापगढ़ के स्वामी विक्रमासिंह (बीका ) के बेटे किशनदास का पुत्र जेठसिंह ( जेतसिंह ) सलूंबर गोद गया, संभव नहीं हो सकता: क्योंकि रावत चूंडा के वंशधरों में कई व्यक्ति मौजूद होते हुए जैतसिंह का दूर की शाखा देविजया के राजवंश से गोद जाना विपरीत बात है।

फ़्रीजिसिंह का पुत्र था, गोद लिया। धि० सं० १६८० (ई० स० १६१३) में सामतिसिंह का देहांत होने पर दौलतिसिंह दरिया का सग्दार बना, जो बहां का वर्तमान ठाकुर है। उसके दो पुत्र भगवतिसिंह श्रीर प्रहादसिंह हैं।

### बोड़ी-माख्यली

बोडी साखथली के सरदार महारावत बार्घासंह के पुत्र सान के वंशधर हैं श्रोर उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

खान का पुत्र दुर्गादास श्रपने बटों सिंहत महारावत भानुसिंह के साथ जीरण में मारा गया। किर महारावत सिंहा ने दुर्गादास के पौत्र रण्छोड़दास को बोड़ी-साखयली की जागीर प्रदान की। रण्छोड़दास के पीछे श्रजबसिंह, गोपालसिंह, किशनसिंह श्रोर हिर्गिसंह फमशः वहां के हाकुर हुए। हिरिसिंह का पुत्र रत्नसिंह तथा पौत्र छत्रसाल (शत्रुसाल) था। छत्रसाल के निःसंतान होने से टिकाना राज्याधिकार में चला गया, परन्तु महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६८६ (ई० स० १८६१) में उस-(छत्रसाल) के चाचा स्रजमल के पुत्र बलवंतसिंह (जो वहां का वर्तमान सरदार हैं) को प्रदानकर उसको वहां का सरदार बनाया। किर उसने उसको प्रथम वर्ग के सरदारों में दाखिल किया एवं वि० सं० १६७० वैशाख विद १४ (ई० स० १६२० ता० १७ श्रप्रेल) को उसे दीवानी तथा फ्रोजदारी के मुक्तदमे करने के श्रधिकार भी दे दिये। उसके पांच पुत्र—भैरवसिंह, बहादुरसिंह, नाह्रसिंह, शेरसिंह श्रीर पर्वतसिंह—हैं।

#### जाजली

इस ठिकाने के स्वामी महारावत स्रजमल के छोटे पुत्र सहसमल ह पौत्र गोपालदास (धमोतर का स्वामी) के छोटे पुत्र पूरा के वंशधर

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] खान [२] दुर्गादास [३] ईश्वरदास [४] णञ्जोबदास [४] अजबसिंह [६] गोपालासिंह [७] किशनसिंह [८] हरिसिंह ः] स्वितिह [१२] जुरुताल स्रोर [११] वहांत्रालेंह ।

हैं' श्रौर पूरा के नाम से उसकी सन्तान पूरावत कहलाती है। उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

पूरा का पुत्र सुंदर श्रौर उसका बाघिंसह हुआ, जिसको देविलया राज्य की तरफ़ से विलेसरी की जागीर मिली। वाघिंसह का बेटा अजबिंसह और उसका माधविंसह हुआ। उस(माधविंसह के दो पुत्र जोरावरिंसह श्रौर जगतिंसह हुए। उनमें से जोरावरिंसह का विलेसरी पर स्वत्व रहा श्रौर जगतिंसह को जाजली की नवीन जागीर दी गई। जगतिंसह का उत्तरिधिकारी उसका पुत्र तेजिंसह हुआ। उसके पीछे गुलाबिंसह, भैरविंसह श्रौर बलवन्तिंसह कमशः वहां के सरदार हुए। बलवन्तिंसह का पुत्र रघुनाथिंसह वहां का वर्तमान ठाकुर है। उसने श्रजमेर के मेयो कॉलेज में शिचा प्राप्त की है। वर्तमान महारावत सर रामिंहजी ने वि० सं० १६६६ (ई० स० १६६६) में उस(रघुनाथिंसह को प्रथम वर्ग के सरदारों में दाखिल किया है।

### द्वितीय वर्ग के सरदार

#### श्रनघोरा

श्रनघोरा के महाराज जोधा राठोड़ हैं। किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंह के छोटे पुत्र बाघिसह को फ़तहगढ़ की जागीर मिली। बाघिसह के चार बेटे थे। उनमें से दूसरे बलदेविसिंह को भाई-बंट में ढोस गांव श्रोर सदापुरा की भोम मिली। बलदेविसिंह के छोटे भाई किशोरसिंह के, जो जोरावरपुरे का स्वामी था, नि:संतान मर जाने पर भगड़ा खड़ा हो गया। बलदेविसिंह के बड़े भाई चांदिसिंह ने किशोरसिंह के ठिकाने पर श्रपने छोटे बेटे गोपालसिंह को नियतकर दिया। इसपर बलदेविसिंह श्रोर उसके तीसरे भाई भीमसिंह (जो

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] पूरा [२] सुन्दर [३] बाघसिंह [४] श्रजवसिंह [४] माधवसिंह ृ[६] जगतसिंह [७] तेजसिंह [६] गुलावसिंह [६] भैरवसिंह [१०] बलवन्तसिंह श्रौर [११] रघुनाथसिंह।

कचोणिया का महाराज था ) ने फ़साद किया । अंत में कोटा के दीवान भाला ज़ालिमसिंद (भालावाक राज्य का संस्थापक ) ने उनके इस भगड़े को मिटाकर उन दोनों को कोटे में बुला लिया श्रीर वहां जागीर दिलवाई, किन्तु बलदेवसिंह ने श्रपना श्राचरण ठीक न रखा, इसलिए वह जागीर जाती रही । बलदेवसिंह का पुत्र भौमसिंह था। वह अपनी रिश्तेदारी के सबब प्रतापगढ़ राज्य में चला गया । जहां अनघोरा और रोजवानी नामक दो गांव उसको जागीर में मिले। महारावत दलपतसिंह फ़तद्दगढ़वालों का भानजा था, इस कारण उसने भौमसिंह की जागीर में और भी वृद्धि की तथा उसे वि॰ सं॰ १६१२ श्रावण सुदि ७ (ई॰ स॰ १८४४ ता० २० ऋगस्त) को नानणा तथा खिङ्गाखेड़ी नामक दो गांव और वि० सं० १६१६ ज्येष्ठ चिद्र ११ (ई० स० १८६२ ता० २४ मई) को कथार गांब जागीर में दिये। भौमसिंह के दिम्मतसिंह, ज़ालिमसिंह श्रीर धनपतिसह नामक तीन पुत्र हुए। उनमें से ज़ालिमसिंह को हिम्मतसिंह ने मार डाला, जिससे वह (हिम्मतिसह) अपने पिता की संपत्ति से वंचित रहा और धनपतिसिंह पिता की संपत्ति का ऋधिकारी हुआ। तदनन्तर तेजसिंह श्रीर मोहनसिंह ढोस श्रीर श्रनघोरा के स्वामी हुए। मोहनसिंह का पुत्र प्रतापसिंह, वहां का वर्तमान सरदार है।

### वरखेड़ी

धमोतर के ठाकुर गोपालदास का सब से छोटा पुत्र पूरा था। पूरा के पांचवे वंशधर श्रच्चयसिंह को महारावत सालिमसिंह ने वि० सिं० १८२१ (१० स० १७६४) के लगभग मंडावरा गांव जागीर में दिया था।

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] भौमसिंह [२] धनपतिसिंह [३] तेजसिंह [४] मोहनसिंह और [ $\times$ ] प्रतापसिंह ।

<sup>(</sup>२) वंशकम—[१] अचयसिंह [२] हरिसिंह [३] संग्रामसिंह [४] रबसिंह [४] भवानीसिंह [६] जालसिंह और [७] तेजसिंह।

श्रचयसिंह ने वि॰ सं॰ १८४४ (ई॰ स॰ १७८८) में रायपुर के ठाकुर गुमानसिंह को देवलिया के राजमहलों में मार डाला श्रीर रायपुर पर अधिकार कर लिया। वि० सं० १८४१ (ई० स०१७६४) में वह-( अज्ञयसिंह ) अपने पुत्र हरिसिंह के साथ दशहरे के अवसर पर देवलिया में नौकरी के लिए गया उस: समय महारावत की हस्तिशाला का एक हाथी मदमत्त होकर सरदारों के हेरों की तरफ़ गया। इसपर श्रव्वयसिंह ने त्रात्मरत्तार्थ गोली चलाई, जिससे वह हाथी मर गया । इस घटना से महारावत सामन्तसिंह उस( श्रव्वयसिंह )से श्रप्रसन्न हो गया। वह श्रवसर उपयुक्त देख रायपुर के ठाकुर दलसिंह ने श्रपने विता गुमानसिंह का बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर महारावत की आज्ञा से रायपुर पर ्चढ़ाई कर पूरावतों का संहार किया और वहां पीछा अपना अधिकार स्थिर किया। उस समय हरिसिंह का पुत्र संग्रामसिंह गुप्त रूप से वहां से निकाल दिया गया था, जो बच गया। फिर संग्रामिसह देवलिया राज्य से निकलकर वागड़ में जा रहा। तदनन्तर वह वहां से अपने वहनोई, मृल-थान ( मालवा ) के स्वामी महाराज सवाईसिंह के पास चला गया। कुछ वर्ष पीछे सवाईसिंह की मृत्यु होने पर उस( सवाईसिंह )का पुत्र दलपत-सिंह मूलथान का स्वामी हुआ, जिसकी आयु कम होने से सारा काम संग्रामसिंह चलाता था। उन दिनों सीमा-सम्बन्धी भगड़े के कारण बखत-गढ़ (मालवा) के कामदार भूराखां ने पांचसी आद्मियों की भीड़-भाड़ लेकर मूलधान पर चढ़ाई कर दी, उस समय संग्रामिंह ने वीरतापूर्वक बखतगढ़वालों का मुकाबला कर भूराखां का सिर काट लिया, जिसपर मूलथान के स्वामी दलपतसिंह ने संग्रामिंह को संदला जागीर में प्रदान किया। संग्रामसिंह के पुत्र रत्नसिंह को महारावत रघुनाथसिंह ने

<sup>(</sup>१) ठाकुर रत्नसिंह के छोटे भाई हिम्मतिसिंह श्रीर प्रतापिसिंह थे। हिम्मत-असिंह का पुत्र प्रह्लादिसिंह श्रीर पीत्र मोतीसिंह हुश्रा, जिसकी निःसन्तान मृत्यु हुई। प्रतापिसिंह का पुत्र तब्ब्तसिंह श्रीर चार पीत्र खुशहालिसिंह, सालिमसिंह. मदनसिंह श्रीर गोवर्धनिसिंह हुए। उनमें से मदनसिंह का जन्म वि० सं० १६४६ फाल्गुन विद ७

चि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में वरखेड़ी गांव जागीर में प्रदानकर ताज़ीम का सम्मान दिया। रत्नसिंह के पीछे भ्रमवानीसिंह और लालसिंह क्रमश्रः वहां के सरदार हुए। लालसिंह का पुत्र तेजसिंह वहां का वर्तमान सरदार है। उसकी उपाधि "ठाकुर" है।

#### नागदी

महारावत सिंहा का छोटा पुत्र जगन्नाथिन है था, जिसको प्रतापगढ़ के महारावत की तरफ़ से खरख़ा, मोवाई, देवाला, नागदी श्रीर मोहेड़ा नामक पांच गांव जागीर में मिले थे। जगन्नाथिस का पुत्र जोगीदास था, जिसने खरखड़े में एक छोटा मन्दिर श्रीर तालाव बनवाया।

<sup>(</sup> ई० स० १६०० ता : २१ फरवरी ) को हुआ। बास्यकाल से ही प्रतिभाशाली होने से सरस्वती की मदनसिंह पर कृपा हुई श्रीर वह श्रंप्रेज़ी भाषा की परीकाश्रों में सरमान-पूर्वक उत्तीर्या होता रहा। वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी की एम॰ ए॰, तथा एल-एल॰ बी॰ की परीचाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसकी पढ़ाई का संपूर्ण व्यय महारावत रघुनाथसिंह ने दिया । मदनसिंह की योग्यता और कार्य-कुराखता का परिचय-पाकर मेयो कालेज श्रजमेर के श्रधिकारियों ने उसको उच्च ग्रेड में श्रपने यहां के कालेज में सीनियर अध्यापक नियत किया। चरित्रवान श्रीर अनुभवी होने के कारण वह भिगाय ( श्रजमेर ) के बालक राजा कल्यायासिंह का श्रमिभावक ( गार्बियन ) भी बनाया गया । फलतः उपर्युक्त भिगाय के स्वामी की शिला-दीचा सब उसकी देख रेख में हुई । ईं॰ स॰ १६३४ (ृवि॰ सं॰ १६६१ ) में राजा;कल्यायासिंह की मेयो कालेज की शिचा समास होने पर ठाकुर मदनसिंह इस दायित्व से मुक्र हुआ। तदनन्तर उसको जयपुर के वर्तमान महाराजा साहब ने मेयो कालेज, श्रजमेर से ( जुलाई ई॰ स॰ १६४० में ) मांगकर श्रपने यहां के "मान नोबुल्स स्कूल" का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ राज्य के राजपूत सरदारों में उपर्शुक्र मदनसिंह का शिचा के लिए विशिष्ट स्थान है और वहीं पहला व्यक्ति हैं, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की उच्च परीकाएं पास की हैं। वह गंभीर श्रीर विनयशील पुरुष है।

<sup>(</sup>१) वंशकम—[१] जगन्नाथसिंह [२] जोगीदास [३] नाथूसिंह [४] गुमानसिंह [४] तद्रतासिंह [६] तेनसिंह [७] जोरावरसिंह [६] भैरवसिंह [६] बद्गतावरसिंह और [१०] सरदारसिंह।

कोगीदास के पुत्र नाथूसिंह के समय उसकी जागीर के गांव खालसा हो गये। उनमें से नागदी गांव उस( नायूसिंह )के छोटे भाई देवकर्ण के पौत्र गुमानसिंह को वापस मिला। तदनन्तर तक्ष्तसिंह, तेजसिंह, जोरावरसिंह श्रीर भैरवसिंह कमशः नागदी के स्वामी हुए। भैरवसिंह के पुत्र बक्ष्तावरसिंह को महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। बक्ष्तावरसिंह का पुत्र सरदारसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

### देवद

कत्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह का छोटा पुत्र दौलतसिंह महारावत सालिमसिंह की सेवा में रहता था। उसको वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) में उक्त महारावत ने देवद गांव जागीर में प्रदान किया। प्रतापगढ़ के महाजनों तथा व्यापारियों के अप्रसन्न होकर मंद्सोर चले जाने पर दौलतसिंह का ततीय वंशधर खुम्माणसिंह उनको महारावत सामंतसिंह की आज्ञानुसार समकाकर पुनः प्रतापगढ़ ला रहा था। उस समयं मार्ग में राजपुख्या गांव के पास मंद्सोर के स्वेदार से कगड़ा हुआ, जिसमें वह मारा गया। महारावत दलपतिसंह ने खुम्माणसिंह के पौत्र शत्रुसाल (छित्रसाल) के छोटे पुत्र रण्जीतसिंह को गांव आंवावा का खेड़ा जागीर में प्रदान किया था; परंतु रण्जीतसिंह निःसंतान मर गया, जिससे वह गांव ज़ब्त हो गया। फिर महारावत उदयसिंह ने उक्त गांव रण्जीतसिंह के छोटे भाई बलवन्तसिंह को प्रदान किया। बलवन्तसिंह का पुत्र भौमसिंह हुआ, जिस्ने महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पुत्र भारतिसिंह वहां का धरीमान सरदार है, जो अभी नावालिग्र है।

### बड़ा सेलारपुरा

बर्रीडिया के सरदार चुंडावत मनोहरदास का एक पुत्र गर्जासंह था, जो उदयपुर की सेना से लड़कर मारा गया था । उस( गजसिंह )को महारावत प्रतापसिंह ने कोलवी गांव जागीर में दिया था, जो पीछे से राज्य के श्रधिकार में चला गया। गजासिंह के चतुर्थ वंशधर बाघसिंह को प्रतापगढ़ राज्य की श्रोर से संभवतः महारावत गोपालासिंह के समय बड़ा सेलारपुरा जागीर में मिला, जो उसके वंशजों के अधिकार में है। महारावत गोपालसिंह श्रोर उसके कुंबर सालिमसिंह के बीच विरोध रहता था, इस कारण से सालिमसिंह अपने पिता से अप्रसन्न होकर चला गया। उस समय बाघसिंह के वंशधर शार्ट्लिसिंह ने कुंबर का साथ दिया। इससे प्रसन्न होकर सालिमसिंह ने महारायत होने पर उस( शार्द्रलसिंह )-को बीरावाली श्रीर मनोहरगढ़ नामक दो गांव जागीर में दिये, जो पीछे से ज़न्त हो गये। शार्दू लिसह का वंशधर विशनसिंह, महारावत दलपतिसंह श्रीर उदयसिंह का पूर्ण श्रनुग्रह-पात्र था। उसको महारावत दलपतसिंह ने वि॰ सं॰ १६१६ (ई॰ स॰ १८६२) में बड़ा सेलारपुरा की नवीन सनद कर दी । विशनसिंह मेवाडू और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी क्रगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतिमिद बनाकर भेजा गया था। महारावत रघुनाथसिंह के समय वि० सं० १६७१ ( ई० स० १६१४ ) में उस-(महारावत) की रौप्य जयन्ती के अवसर पर उपर्युक्त विशनसिंह के पुत्र गंभीरसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला। गंभीरसिंह का पुत्र बक्तावर-सिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

### छायण (सीधेरधा)

छायण के ठाकुर काला राजपूत हैं और मंडाधरा की छोटी शाखा में हैं। महारावत उदयसिंह के समय मंडावरा के स्वामी के छोटे पुत्र श्रा कुंनिसिंह को वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७०) में श्रोड़ां तथा खेड़ा गांव जागीर में मिले। फिर वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४) में छायण गांव भी उक्त महारावत ने उसे प्रदान किया। इसके दो वर्ष वाद उक्त महारावत ने नारदा श्रोर दांतराकुंड गांव श्रा कुंनिसिंह को दिये तथा सब गांवों के खिराज में से महारावत ने २१३ रुपये माफ़ कर दिये। श्रा कुंनिसिंह ने मेवाड़ श्रोर प्रतापगढ़ राज्य के बीचः सीतामाता की सीमा संबंधी भगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतिमद होकर श्र च्छी सेवा की थी, जिससे महारावत की उसपर रूपा बढ़ती ही रही श्रोर उसने उसे जागीर के साथ ही ताज़ीम का सम्मान भी दिया। श्रा कुंनिसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र मोतीसिंह छाबण का ठाकुर हुश्रा, जिसको महारावत रघुनाथिसिंह ने सीथेरवा गांव प्रदान किया। वह छायण का वर्तमान सरदार है श्रोर उसकी उपाधि "ढाकुर" है।

#### पएगावा

स्रांतला के टाकुर प्रतापिंद्ध के छोटे पुत्र मानिसंह को महारायत उदयिंद्ध ने पएणावा गांव जागीर में दिया और वि० सं० १६३६ (ई० स० १८५२) में उसको स्वर्ण का पाद-भूषण पिंदनने का सम्मान भी दिया। मानिसंह वि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) में भूतपूर्व महारावत उदयिंद्ध की राणी फूलकुंवरी (सैलानावाली) और महारावत रघुनाथिंद्ध की सेमिलियावाली राणी केसरकुंवरी के साथ तीर्थ-यात्रा के प्रवंध के लिये गया था। मार्ग में मथुरा में उस(मानिसंह) की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र उदयिंद्ध हुआ, जिसको महारावत रघुनाथिंद्ध ने वि० सं० १६४३ (ई० स० १८६६) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उदयिंद्ध की निःसंतान

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—[१] श्रर्जुनसिंह श्रौर [२] मोतीसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशक्रम—[१] मानसिंह [२] उदयसिंह [३] स्वरूपसिंह श्रौर [४] शंभुसिंह।

मृत्यु होने पर उसका छोटा भाई स्वरूपसिंह पएणावा का स्वामी हुआ। स्वरूपसिंह का पुत्र शंभूसिंह वहां का वर्तमान सरदार है और उसकी उपाधि "टाकुर" है।

### धनेसरी

मेवाड़ में बाठर हा ठिकाते के सारंगदेवीत (सीसोदिया) रावत दलेलसिंह का छोटा भाई गुमानसिंह था, जो महारावत उदयसिंह के समय वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में प्रतापगढ़ चला गया। उसको उक्त महारावत ने मगरा ज़िले में रामपुख्या तथा धारधाखेड़ी गांव दिये। गुमानसिंह योग का झाता और अञ्छा कि था। उपर्युक्त गांव पहाड़ियों में होने के कारण आय पर्याप्त न होने से उसको महारावत ने फिर अनेसरी गांव जागीर में प्रदान किया।

गुमानसिंह की योग्यता से प्रसन्न होकर महारावत रघुनाथिसिंह ने वि० सं० १६४१ (ई० स० १८६४) में उसे देविलया में भूमि-सिंहत मन्नामृष्ट की वावड़ी और हवेली प्रदान की तथा स्वर्ण का पाद-भूषण पिहनने के अतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिष्ठा भी दी । गुमानसिंह ने योग संबंधी कई पुस्तकों की रचना तथा रामगीता एवं भगवदगीता पर टीकाएं भी की थीं। वि० सं० १६७१ फालगुन सुदि ८ (ई० स० १६१४ ता० २२ फरवरी) को गुमानसिंह का ७१ वर्ष की आयु में देहांत हुआ। उसके पीछे उसका पुत्र गोविंदसिंह धनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र हरिसिंह वहां का धर्तमान सरदार है। उसकी उपाधि "ठाकुर" है।

### डोरागा

इस ठिकाने के सरदार सोनगरा चौहान हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

<sup>(</sup>१) वंशकम-[१] गुमानसिंह [२] गोविंदसिंह और [३] हरिसिंह।

महारावत उदयसिंह का प्रथम विवाह वि० सं० १६१७ ( ई० स० १८६०) में नामली (रतलाम राज्य) के सोनगरा चौहान ठाकुर तक्तसिंह की पुत्री स्वरूपकुंवरी के साथ हुआ था। इस प्रसङ्घ से तक्तसिंह का छोटा पुत्र बक्ष्तावरसिंह उक्त महारावत के पास-चला गया, जिसपर उसने वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में डोराणा और जसवन्तपुरा नामक दो गांव उसे जागीर में दिये। बक्ष्तावरसिंह भाषा का अच्छा कवि था। वहां का वर्तमान सरदार दलपतिसिंह है।

### प्रसिद्ध और प्राचीन घराने

देश-रत्ता में राजपूत सरदारों की जैसी सेवाएं हैं, वैसी ही राजनैतिक त्रेत्र में मन्त्री-वर्ग और कर्मचारियों की सेवाएं भी खास महत्त्व रखती हैं। जिस राज्य में मन्त्री-वर्ग तथा कर्मचारी योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी होते हैं उस राज्य में आंतरिक विश्वव कम होते हैं और सुख-समृद्धि का विकास होता है। इतिहास के अभाव में विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों की सेवाओं का पता पूरा-पूरा नहीं चलता। यदि शोध किया जाय तो बहुत कुछ ऐसे साधन भी मिलेंगे, जिनसे उनके द्वारा होनेवाली सेवाओं पर अच्छा प्रकाश पढ़ सके।

प्रतापगढ़ राज्य के मन्त्रीवर्ग में भी समय-समय पर उद्घेखनीय व्यक्ति हो गये हैं, जिन्होंने इस राज्य की रक्ता और उन्नित के लिए श्रच्छी सेवाएं की हैं; परंतु भारतीयों में इतिहास-संरक्तण की भावना कम होने से उनकी सेवाएं भी बहुधा श्रक्तात ही हैं। इस राज्य के मंत्रियों में श्रधिकतर वैश्य समुदाय की ही प्रधानता रही है और श्रन्य की कम । वैश्यों में भी दिगंवर सम्प्रदाय की बहुलता होने से वे ही समय-समय पर मंत्री-पद पर नियत किये जाते थे, जिनका चुनाव किसी खास परिपाटी श्रथवा शुणों के श्राधार पर नहीं, श्रिपतु बहुधा वंशपरंपरा श्रथवा राजा की कृपा

श्रीर खास सेवाश्रों को दृष्टि में रखकर किया जाता था। यद्यपि समय के परिवर्त्तन से श्रव देशी राज्यों में यह प्रथा मिटती जाती है श्रीर प्रतापगढ़ में स्वर्गीय महारावत रघुनाथिसेंह के राज्यकाल से ही मंत्री-वर्ग में बाहरी श्रादिमयों को स्थान मिलने लगा है तथापि किसी न किसी श्रंश में दायित्वपूर्ण पदों पर वंशपरंपरा के श्रवसार वहां के निवासियों की ही नियुक्ति होती है।

इस राज्य के पहले के प्राय: सब मंत्री दिगंबर सम्प्रदाय के हुंबड़ जाति के व्यक्ति हुए हैं। वागड़ के पूर्व-निवासी होने से साधारण बोलचाल में वे भी वागड़िया हंबड़ कहलाते हैं। व्यवसाय-प्रधान जाति होने से इंबड़ों की गणना विश्वकों में होती है। पहले उनका वागड़ ( इंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा ) राज्य में निवास था और वे बहुत सम्पन्न थे । महारावत विक्रमसिंह के कांठल जाकर वहां अपना स्थायी निवास बनाने के बाद देवलिया प्रतापगढ राज्य की श्राबादी बढने लगी। फिर उक्त महारावत के कमानुयायियों ने वागड़िया वैश्यों को कई प्रकार की रियायतें देकर कांठल बुलवाकर वहां आबाद किया। धीरे-धीरे उन्होंने वहां व्यापार बढ़ाकर बहुत कुछ उन्नति की। उनमें से कुछ ने अपनी कारगुज़ारी और सदा-चरण से राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया। अमात्य-पद और नरेश के अन्तःपुर के प्रवंध के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दक्ष्तर भी हुंबड़ जाति के व्यक्तियों के श्रिधकार में ही रहा। वस्तुतः उन्नीसवीं शताब्दी में, जब कि कई पुराने राज्य बिगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का अन्तुएए। रहना वहां के मंत्री श्रोर राजकर्मचारियों की योग्यता का ही परिणाम है। यही नहीं उन्होंने इस राज्य को सुसमृद्ध बनाने का भी समय-समय पर प्रयत्न किया श्रीर लोकोपकार की भावनाश्रों से प्रेरित होकर देवालय, बाग, बायिक्यां श्रादि भी वनवाई।

### वर्षावत

हूंबड़ों की वर्षावत शास्त्रा का मृत पुरुष वर्षाशाह, महारावत • हरिसिंह के समय उसका मन्त्री था, ऐसा उस समय के शिलालेखों, दान-पत्रों एवं पुस्तकों से पाया जाता है। प्रसिद्ध है कि शाह वर्षा श्रौर उसके वंशज वर्षा ने उक्त महारावत की आञ्चानुसार वागड़ के सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) कस्बे से लगभग एक सहस्र इंबड्-क़टमबी को लाकर कांठल में आबाद किया था। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उस( वर्षाशाह )ने देवलिया में दिगम्बर सम्प्रदाय का जैन मंदिर बनवाना श्रारम्भ किया था, जो पीछे से पूर्ण हुआ और बड़ा मन्दिर कहलाता है। उपर्युक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा वर्षा के पुत्र वर्द्धमान और पौत्र दयाल ने वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ ( ई० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी ) को की । वर्द्धमान श्रीर उसका लघु भ्राता उदयभान महारावत प्रतापसिंह के समय में भी मंत्री का काम करते थे, जिनका उल्लेख उक्त महारावत के वि० सं० १७३३ माघ सुदि १४ (ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटएया गांव के दानपत्र और उसके समय बने हुए "प्रताप-प्रशस्ति"- नामक खंडित काव्य में भी है। उदयभान थोड़े ही समय तक मंत्री रहा, परंतु वर्द्धमान महारावत पृथ्वीसिंह के राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पट पर विद्यमान था।

### पाडलियों का घराना

यह घराना भी हूंबड़ जाति का है। इस वंश का पाडिलिया जीवराज सागवाड़ा (डूंगरपुर राज्य) का निवासी था। वह भी अन्य हूंबड़ों के साथ वागड़ से जाकर देविलया में आबाद पाडिलिया चंद्रभाण और हुआ। उनमें प्रमुख होने से आगे जाकर प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से उसके वंशधर 'नगरसेट' की पदवी से सम्मानित हुए। पाडिलिया चंद्रभाण महारावत गोपालिसेंह के समय मंत्री रहा था। उसने दस सहस्र रुपये व्यय कर देविलिया

में एक बारा श्रीर बाबड़ी बनवाई, जिसकी महारावत गोपालसिंह के समय वि० सं०१७८८ माघ सुदि ६ (ई० स०१७३२ ता० २१ जमवरी) को प्रतिष्ठा होने का उपर्युक्त बावड़ी की प्रशस्ति में उस्लेख है।

चन्द्रभाण और उसके पुत्र सुन्दर की सेवाओं से प्रसन्न होकर महारावत गोपालसिंह ने उनको डोराणा गांव जागीर में दिया। फिर वि० सं० १८१४ (ई० स० १८४८) में महारावत सालिमसिंह ने सुन्दर को बरसेड़ी गांव और साढ़े चारसो बीघा भूमि प्रदान की तथा निम्नलिसित परवाना कर दिया—

'तुम्हारे घर का शरणा पलता है, जो साबित है। देवलिया राज्य में दरबार के समय तुम्हारे पीछे श्रन्य मुत्सदी बेटेगं। उदयपुर के दरबार में जाना होगा तो वहां तुम्हारी बेटक साबित है।"

सुंदर के इस समय कई वंशधर विद्यमान हैं, जो विभिन्न पदों पर रहकर प्रतापगढ़ राज्य की सेवा कर रहे हैं।

उपर्युक्त वंश का पाडिलिया लसण महारावत पृथ्वीसिंह के समय
राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। उसको उक्त महारावत ने आसावता
लसण के पुत्र कपूर के वंशज
गांव दिया था। महारावत गोपालिसिंह ने उसपर
स्रोर भी कृपा प्रकटकर उसको अपना मंत्री वनाया
तथा वि० मं० १७६६ आधिवन विद ३ (ई० म० १७४२ ता० ६ सितम्बर)

तथा वि० सं० १७६६ आश्विन विद ३ (ई० स० १७४२ ता० ६ सितम्बर) को थड़ा गांव दिया। ससण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको उस (ससण) के पीछे महारावत ने अपना मंत्री बनाया तथा वि० सं० १८११ मार्गशीर्ष विद ४ (ई० स० १७४४ ता० ४ नवम्बर) को उक्त महारावत ने उसको मोहेड़ा गांव देकर देवासला गांव का खिराज लेने का स्वत्व भी प्रदान किया।

महारावत गोपालसिंह और उसके कुंवर सालिमसिंह के बीच मनो-मालिन्य रहता था, जिससे कुंवर राज्य से बाहर रहता था। गोपालसिंह की मृत्यु के समय कुछ सरदारों ने सालिमसिंह को राज्य से वंचितकर स्वार्थ-साधन करना चाहा। उस समय मंत्री कपूरचंद ने उसके इस कार्य का तीत्र विरोध किया और सालिमसिंह को राजगद्दी पर बिठलाया।

उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर सालिमसिंह ने उसको मंत्री-पद पर स्थिर रखा और वि० सं० १८१६ (ई० स० १७६२) में मोटी अलवेली नामक गांव जागीर में प्रदान किया । फिर कपूरचंद ने धमोतर श्रोर भांतला के सरदारों का उत्पात मिटाकर शांति स्थापित की । वि० सं० १८३१ (ई० स० १७७४) में महारावत सालिमसिंह का देहांत होने पर उसका कुंवर सामन्तर्सिह सात वर्ष की त्रायु में राज्यासन पर बैठा । उस समय शासन-कार्य राजमाता कुन्दनकुंवरी अपने भ्राता सरदारसिंह, मंत्री कपूरचंद, राघव बङ्शी तथा शाह ग्रमान के परामर्श से चलाती थी। इस परामर्श्वदात्री समिति में मन्त्री कपूरचंद प्रमुख था, क्योंकि वह तीन पीढ़ी से मंत्री-पद का कार्य ईमानदारी से करता चला त्रा रहा था, जिससे उसका अनुभव बढ़ा हुन्ना था। महारावत की वाल्यावस्था होने के कारण राज्य में चति होना स्वाभाविक था, किंतु राजमाता श्रौर उसके परामर्श-दाताओं की सावधानी के कारण कोई हानि नहीं हुई। इसका प्रभाव महारावत सामंतर्सिह पर श्रव्छा पड़ा और उसने राज्य-मद्रा में उक्त मंत्री का नाम भी खुद्वाया । उन दिनों देश में चारों तरफ महान क्रांति हो रही थी। मरहटों का प्रताप घट रहा था, फिर भी उनकी कुछ शक्ति शेष होने से होल्कर, सिंधिया आदि की भारत के देशी-राज्यों पर धाक जमी हुई थी श्रौर संगठन का श्रभाव होने से राजपूताना के नरेश उनसे जमकर मुकाबला करने का साहस न रखते थे। प्रतापगढ़ राज्य का ख़िराज, जो होल्कर सरकार को दिया जाता था, इतना ऋधिक था कि राज्य उसको देने में सर्वथा श्रासमर्थ था। इसलिए खिराज की रक्रम चढ़ जाया करती थी श्रीर नियमित रूप से नहीं दी जाती थी. जिसकी वसली के लिए होड़कर की सेना जाकर समय-समय पर घेरा डाल देती थी। उसके घेरे को उठाने के लिए मंत्री-वर्ग को सदा अपने प्राणों का भय बना रहता था श्रीर राज्य को भरपूर द्वव्य देना पहता था । महारावत सामन्तिसह के राज्य-काल में भी ऐसे कई अवसर आये। राज्य से मिलनेवाले तत्कालीन पत्रादि से पता चलता है कि उस समय

मन्त्री कपूरचंद श्रीर महारायत के मामा सरदार्गसंह पर ही खिराज चुकाने का भार था श्रीर वे होल्कर सरकार का तकाज़ा होने पर किसी प्रकार रक्रम श्रादि देकर राज्य को बरबादी से बचाते थे।

वि० सं० १८३४ (ई० स० १७७८) में मंत्री कपूरचंद ने अपने सजातीय बंधुक्रों के साथ उदयपुर राज्य के जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ धुलेय में जाकर ऋषभदेव की यात्रा की । उस समय उस संघ में १४०० स्त्री, पुरुष और वाल-बच्चे थे। उसके साथ सशस्त्र सवार, पैदल, नकारा, निशान, मियाना, पालकी, छुड़ी आदि लवाज़मा था और कुल संस्था चार हजार मनुष्यों तक पहुंच गई थी । इस यात्रा के समय संघ-सहित कपूरचंद डूंगरपुर भी गया और सैबसागर तालाव की पाल पर श्रीनाथजी के मंदिर के पास उहरा । उसने वहां के तत्कालीन नरेश महारायल शिवसिंह की सेवा में संघ-सहित उपस्थित होकर नज़र-न्योछ।वर की । महारावल ने भी उसका सम्मान किया और मार्गशीर्व वदि १२ (ता० १४ नवस्वर) रविवार को अपने राज्यवर्ती सागवाड़ा के पुराने निवासी इस विश्वक समुदाय के, जो श्रपने को डूंगरपुर राज्य की भी प्रजा समभते थे, डेरों पर गया। इस यात्रा में उस( कपूरचंद )ने पचीस सहस्र रुपया व्यय किया था। उसने वागड़ श्रौर श्रासपास के रहनेवाले दिगम्बर जैन इंबरों के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया और प्रति गृह एक-एक रुपया और नारियल बांटा । कपूरचंद की मृत्यु वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में हुई। तब महारावत ने उसके पुत्र शिवलाल (शिवजी) को श्रपना मंत्री नियतकर राजमुद्रा में उसका नाम खुदवाया। कुछ काल पीछे शिवलाल ने मतभेद होने से राजकार्य में हानि होने की संभावना देख अपने पद का परित्याग करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के लिए भाषा प्राप्तकर देवलिया से प्रस्थान किया। उस समय उदयपुर के महाराणा भीमसिंह, ईडर के राजा गंभीरसिंह, भावश्रा के राजा भीमसिंह, मंद्रसोर के सुवेदार खांडेराव बल्लाल तथा डुंगरपुर के महारावल आदि ने अपने यहां आकर स्थायी रूप से निवास करने के लिए उसके पास परवाने मिजवाये; परंतु वह वहां नहीं गया श्रौर वि० सं० १८४६ (ई० स० १८०२ में रघुनाथद्वीर की प्रतिष्ठा के समय महारावत के बुलाने पर पीछा देवलिया गया, जहां थोड़े दिनों बाद वह बंदी कर लिया गया। उन्हीं दिनों होल्कर सरकार की श्रोर से चढ़े हुए खिराज की वस्तुली के लिए प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद हुई श्रौर होल्कर की सेना ने राजधानी को श्राकर घर लिया। तब महारावत ने शिवलाल के पुत्र प्रतापचंद को श्रोल में सौंप दिया। श्रनन्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने श्रपने पुत्र को होल्कर सरकार की श्रोल से छुड़ाया। वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) के लगभग उस (शिवलाल) की मृत्यु हुई।

राज्य की ऐसी स्थिति देख उस समय प्रतापगढ-निवासी राज्य-सेवा में योग देने की अपेता विमुख रहने में ही अपना कल्याण समभते थे, जिससे राज्य को बड़ी हानि हुई । उन दिनों श्रंश्रेज़-सरकार के साथ महारायत ने संधि करली थी। जिससे बाहरी आक्रमणों से तो राज्य बच गया, परंतु महारावत की सरल प्रकृति का अनुचित लाभ उठाकर कंवर दीपसिंह ने अपना अधिकार बहुत कुछ बढ़ा लिया और एक प्रकार से महारावत को राजकार्य से बिल्कुल बेदखल कर दिया। यही नहीं, उसने महारायत के विश्वासपात्र व्यक्ति—यति हेमराज, श्रोंकार पाडलिया, गव्बा हल्कारा आदि के प्राण हरण किये, जिसपर महारावत और कुंवर के बीच पूरा विरोध हो गया। अंग्रेज़ सरकार में इस विरोध को न बढ़ने देने के लिए कुंवर को नियन्त्रण में रखने का यत्न किया; परंतु कुंबर वीपसिंह ने न माना श्रीर उत्पात करना जारी रखा। इसपर श्रंग्रेज़-सरकार ने सेना भेज कंवर को वंदी कर लिया और वह अवेरे की गढ़ी में सरकारी निरीक्तगा में रक्खा गया। पुत्र-मोह से द्रवित होकर वृद्ध महारावत ने श्रंग्रेज सरकार से प्रार्थना कर कुंबर को छुड़ाने का उपक्रम किया, किंतु दीपसिंह की आयु ने अधिक साथ न दिया और देवलिया जाकर अपने पिता के चरण-स्पर्श कर ऋपना ऋपराध समा कराने के पूर्व ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ।

इस बिगड़ी हुई दशा में मंत्री-पद को ग्रहणकर घडां की स्थित को सुधारने के लिए महारायत, श्रंग्रेज़ सरकार तथा भंवर केसरीसिंह-(महारावत सामन्तिसंह कां पौत्र और दीपसिंह का पुत्र ) ने शिवजी के पुत्र नवलचंद को ही उपयुक्त समभा। महारावत और उसके ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह के विश्वास दिलाने पर वि० सं० १८८० (ई० स० १८२३) में उसने मंत्री-पद स्वीकार किया। नवलचंद ने श्राय-व्यय का हिसाव प्रति-वर्ष महारावत के सम्मुख उपस्थित कर रसीद ले लेने का क्रम जारी किया। बृद्धावस्था के कारण सामन्तसिंद्द पिछले वर्षी में राजकार्य श्रपने ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह को सौंपकर अधिकतर ईश्वरभक्ति में समय बिताने लगा। नवलचंद ने उक्त भंवर को भी प्रसन्न रक्खा और वह दीपसिंह को भी छुड़ाने में प्रयत्नशील रहा । केसरीसिंह का छोटा भाई दलपतिसिंह डुंगरपुर के महारावल जलवन्तसिंह के वत्तक गया, इस कारण वह वहां के राजनैतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दलपतसिंह ने उसको हूंगरपुर राज्य की तरफ़ से एक गांव जागीर में दिया । उसकी कार्यशैली से पोलिटिकल अफ़सर भी प्रसन्न थे और राज्य की आय में चिति न होकर दिन-दिन बृद्धि ही हुई।

नवलचंद की मृत्यु के बाद उसका भाई भोजराज महारायत दलपतिसिंह के समय वि० सं० १६०७ (ई० स० १८४०) में खासगीयाले जड़ावचंद के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु व्यापार में बाधा पढ़ने से कुछ मास बाद ही उसने इस पद का परित्याग कर दिया । नवलचंद का ज्येष्ठ पुत्र जोधराज था। उसका पुत्र हंसराज प्रतापगढ़ में रहकर उस तरफ़ के इलाके का सारा काम-काज करता था।

उस( इंसराज )का चाचा जोधकरण ( नवलचंद का छोटा पुत्र ) महारावत का पूर्ण विश्वासभाजन होने के ऋतिरिक्त प्रबंध-कुशल व्यक्ति था। सिपादी विद्रोह के समय उसने भी श्रव्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। महारावत दलपतिसंह ने दोनों चाचा-भतीजों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें नवीन जागीर प्रदान की श्रोर जब वि० सं० १६१६ ( ई० स० १८४६ ) में मंत्री का पद रिक्त हुआ तो जोधकरण को खासगीवाले निहालचंद के स्थान पर नियत किया। वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में महारावत दलपतासिंह का स्वर्गवास होने पर उसका कुंवर महाराजकुमार उदयसिंह सोलह वर्ष की श्रायु में सिंहासनारूढ़ हुआ। श्रंश्रेज़-सरकार ने जोधकरण की उत्तम कार्यशैली का परिचय पाकर उस समय शासन-कार्य चलाने के लिए वहां रिजेंसी कौंसिल नियत करना उचित न समभा और सारा राज्य-भार जोधकरण को सौंपकर महारावत को संपृर्ण राज्याधिकार दे दिये। वि० सं० १६२३ (ई० स० १८६६) में बांसवाड़ा राज्य ने बोरी-रीछड़ी गांव के सीमा संबंधी भगड़े के कारण प्रतापगढ़ राज्य के थाने पर आक्रमण किया। उस समय जोधकरण ने योग्यतापूर्वक इस मामले को पोलिटिकल-एजेंट के पास उपस्थित किया, जिससे बांसवाड़ा राज्य की ज्यादती सिद्ध होकर यथोचित न्याय हुआ । उसने राज्य के श्राय-व्यय का हिसाब वर्ष की समाप्ति पर महारावत के सामने पेश कर रसीद लेने का तरीक्रा बनाया। वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में जब वह राज्यकार्य के लिए उदयपुर गया था, तब वहां के महाराणा शंभुसिंह ने श्रपने दरबार में उसको बैठने का सम्मान दिया, जैसा कि पहले शिवजी श्रौर नवलचंद को प्राप्त था। उसने प्रथम बार वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) और दूसरी बार वि० सं० १६३४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य किया था। जोधकरण का पुत्र कानजी कई वर्ष तक सहकारी मंत्री (नायब दीवान ) रहा। जब वह वि० सं० १६४२ (ई० स० १८६४) में उदयपुर भेजा गया, तब वहां के महाराणा फ़तहर्सिंह ने उसको भी अपने दरबार में बैठने का सम्मान प्रदान किया। वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६७) में राजकुमारी वल्लभकुंवरी का विवाह बीकानेर के महाराजा सर गंगासिंहजी हो हुआ, उस समय उस( कानजी )ने अच्छी कारग्रजारी वतलाई, जिससे प्रसन्न होकर उक्त महारावत ने इंसराज श्रौर कानजी को नई जागीरें दी।

हंसराज का बड़ा पुत्र पञ्चालाल श्रीर छोटा मञ्चालाल हुआ : पञ्चालाल कचहरी खासगी, टकसाल श्रादि का कई वर्ष तक हाकिम रहा। उसका पौत्र श्रमृतलाल (पूनमचंद का पुत्र) इस समय हिसाब दफ़्तर का हाकिम है। मन्नालाल वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) में महाराजकुमार मानसिंह का कामदार नियत हुआ। फिर वह महक्मा खास में श्रसिस्टेन्ट सेकेटरी बनाया गया। महारावत रघुनाथिसिंह और महाराजकुमार मानसिंह का पूरा विश्वासपात्र होने से वह फिर कचहरी स्नासगी (गृह-विभाग) का श्रमसर बनाया गया। तब से श्रव तक वह उक्त पद पर कार्य कर रहा है। महारावत रघुनाथिसिंह उसकी सलाह को मानता था। उसी प्रकार वर्त-मान महारावत सर रामसिंहजी भी उसकी दितपूर्ण सलाह को मानते हैं। उक्त महारावतजी ने वि० सं० १६५७ (ई० स० १६३०) में जागीर के एवज़ में उससे जो सेवा ली जाती थी, वह माफ़ करदी है। उसका ज्येष्ठ पुत्र किशनलाल, बी०ए०, एल्-एल्० बी० श्रांगधरा में फ़र्स्ट क्लास मैंजिस्टेट है।

उपर्युक्त पाडलिया लसण का एक पुत्र हरचंद था, जिसका पांचवां वंशधर रतनलाल, महारायत उदयसिंह के पिछले राज्यसमय में प्रतापगढ़

लसण के दूसरे पुत्र इरचंद के वंशधर राज्य का मंत्री यना। उसने महारायत रघुनाथांसह की गदीनशीनी से लगाकर विछ्ले समय तक भली प्रकार से सेवा की। मेवाइ और प्रतापगढ़

राज्य के सीमा सम्यन्थी भगड़े में भी उसने श्रव्छी कारगुज़ारी दिखलाई।
महारावत उदयसिंह की निःसंतान मृत्यु होने पर श्रवलावदा के ठाकुर
ने उज्र किया, उस समय रतनलाल ने उसको समभाकर भगड़ा श्रागे न
बढ़ने दिया। उसकी इस सेवा को महारावत रघुनाथि हैंह भी मानता रहा।
उक्त महारावत के समय प्रथम बार वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६२) तक
दूसरी बार वि० सं० १६४३ से ४४ (ई० स० १८६६ से ६८) तक श्रोर तीसरी
बार महाराजकुमार मानिसंह के देहावसान के पीछे कुछ वर्षों तक यह मंत्रीपद पर रहा था। उसका पुत्र माणकलाल पाडलिया, बी० ए०, एल-एल०
बी० है। उसने वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०) में सालिमगढ़ गांव के
सीमा संबंधी भगड़े में श्रव्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। वह कई वर्ष
तक हिसाब दफ़्तर का हाकिम श्रीर राजसभा का सदस्य रहा। वर्तमान

महारायतजी ने उसको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुकीलाल शर्राफ़ के श्रलग होने पर जब दीवान की जगह खाली हुई तो वह स्थानापन्न दीवान नियत हुआ और वि० सं० १६६६ (ई० स० १६३६) के प्रारंभ तक उक्त पद का कार्य करता रहा और उससे महारावत और वहां के निवासी संतुष्टरहे। इस समय वह प्रतापगढ़ राज्य का नायव दीवान है और सुचार रूप से अपना कार्य कर रहा है।

### खासगीवालों का घराना

महारावत के गृह-विभाग ( अन्त:पुर ) का प्रबंध और निजी कार्य करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कर्मचारी कहलाते हैं। इस पद का कार्य पूर्ण विश्वासपात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं सींपा जाता। उनके सुपूर्व राज्य के श्रन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी रक्खे जाते हैं। इस खानदान के व्यक्ति भी हुंबड़ जाति के महाजन हैं श्रीर उनका श्राम तलारी है। इस वंश के शाह जड़ाबचंद को महारावत सामंतर्सिंह ने वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में अपना पूरा विश्वासपात्र समभ कर खासगी के महक्से में नियत किया । उसने समय-समय पर उक्त महारावत की अञ्जी सेवा कर पूर्ण स्वामीभक्ति दिखलाई ! मरहटों के उपद्ववों तथा अन्य कई भमेलों से देश की स्थिति संभलने नहीं पाई थी कि पेसे समय में वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में प्रतापगढ़ राज्य में दुर्भिच हो गया। उस समय भी जड़ावचंद ने राज्य की श्रव्छी सेवा की, जिससे महारावत ने प्रसन्न होकर उसकी जागीर में वृद्धि की । उक्त महारावत के पिछले समय में उसका पौत्र दलपतसिंह डूंगरपुर में भी रहा करता था, जिससे राज्य में श्रिधिक सुधार नहीं हो सकता था। इस-लिए महारावत सांमतसिंह का परलोकवास होने पर दलपतसिंह ने राजगही पर बैठते ही जड़ाबचंद को वि० सं० १६०० (ई० स० १८४३ ) में अपना मंत्री बनाया । उसने अपने स्वामी की इच्छानुसार शासन-कार्य योग्यता-पूर्वक चलाया, जिससे राज्य की आय बढ़ी, कई नये गांव बसे और व्यापार में भी उन्नित हुई। यह सिपाईी-विद्रोह के समय तक अपने पह पर बना रहा और उसने अंग्रेज़-सरकार के प्रति उस कठिन समय में भी वफ़ादारी में अन्तर न आने दिया। वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में जड़ाबचंद की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाह निहालचंद मंत्री हुआ, जिसने वि० सं० १६१६ (ई० स० १८४६) तक इस पद का कार्य किया और ग्रदर के अवसर पर बाग्रो सरदार क़ासिमखां आदि के मुकाबले के समय उसने सदैव महारावत के साथ रहकर अच्छा कार्य किया।

निहालचंद के छोटे भाई कस्तूरचंद और कप्रचंद थे। वे लासगी का काम पूर्ववत् करते रहे। महारावत उदयसिंह के समय वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में वहां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तब मधारावत ने अपने विश्वासपात्र संवक कप्रचंद को काश्तकारों को समभाकर पीछा लाने का हुक्म दिया। इसपर उसने अपने भतीजे नंदलाल सिंदत गावों में जा काश्तकारों को समभाकर पीछा आवाद किया। वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में उक्त महारावत के अन्तःपुर की ख्योड़ी की निगरानी का सारा काम पूरे अक्तियार-सिंदत कप्रचंद को सौंपा गया और उसकी उत्तम सेवाओं के एवज़ में वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८६) में उसकी प्रकृत महारावत कर हिया गया।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६ ) में महारावत उदयसिंह का निःसंतान देहांत हो गया। उस समय अरणोद के महाराज रघुनाथसिंह को राजगद्दी पर निठलाने में शाह कपूरचंद ने पूर्ण प्रतन किया। कपूरचंद का पुत्र अमृतलाल भी अन्तःपुर की उचोढ़ी का प्रवंधकर्ता था और उसके सुपुर्द राज्य के मुहाफ़िज़साने पसं कारसानें ज़ात की निगरानी का कार्य बहुत वर्षों तक रहा।

कपूरचंद का तीसरा पुत्र जोधकरण, बी० ए० था। प्रतापगढ़ राज्य में वहीं सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने श्रंग्रेज़ी में बी० ए० तक की उद्यपरीज्ञा श्रापने ही साहस से पास की। किर वह महारावत रघुनाथसिंह का प्राइवेट सेकेंटरी नियत हुआ। वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६) के भयद्भर श्रकाल के समय वह "श्रकाल सहायक समिति" का सेकेटरी वनाया गया।
महाराजकुमार मानसिंह के श्रजमेर में विद्याध्ययन करते समय वह उसका
शिच्चक श्रीर गार्जियन नियत हुआ। किर वह मैजिस्ट्रेट श्रीर दीवानी श्रदालत
का हाकिम बनाया गया श्रीर उसके साथ ही राज्य की तरफ़ से पोलिटिकल एजेंसी के संबंध का महक्मा खास का श्रंग्रेज़ी कार्य भी वह करता
रहा। वि० सं० १६६१ वैशाख विद ४ (ई० स० १६०४ ता० ४ श्रप्रेल) को
२७ वर्ष की श्रायु में उसकी प्लेग की बीमारी से मृत्यु हुई।

जोधकरण का छोटा भाई मुंशी फ़तहलाल है, जिसने श्रंग्रेज़ी भाषा में बी० ए० तक की शिचा प्राप्त की है। वह प्रारंभ में प्रतापगढ़ के स्कूल का हेड मास्टर बनाया गया। उसके उत्तम प्रबंध से उक्त स्कूल की श्रच्छी उन्नति हुई श्रीर उसके कार्यकाल में ही वहां मैट्रिक तक की शिचा दी जाने की व्यवस्था हो गई। वह महाराजकुमार मानसिंह का बाल्यवस्था का साथी श्रीर कृपापात्र एवं वर्तमान महारावत सर रामसिंह की का शिचक भी रहा है। राज्य के भिन्न-भिन्न ऊंचे पदों पर समय-समय पर उसकी नियुक्ति होने से उसका श्रवुभव श्रिधकाधिक बढ़ता रहा, जिससे वह कई सीमा संबंधी मुकदमों श्रीर कान्फ़रेंसों में प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया, जहां उसने योग्यतापूर्वक कार्य किया। प्रतापगढ़ राज्य में श्रद्धीम की खेती बंद करने से जो हानि होती है, उसने उसका स्पष्ट श्रीर सप्रमाण विवरण पेश किया, जो राज्य के लिए हितकर सिद्ध हुश्रा। वह इस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट एग्रीकल्चर श्रीर बाग्र तथा खज़ाने का श्रक्तसर है।

#### भांचावत

भांचावत भी हूंबड़ जाति के बैश्य हैं। इस वंश के शाह भूरा ने बोरी-रीछड़ी के सीमा संबंधी मुक़दमें में प्रतापगढ़ राज्य की पूरी सेवा की थी। फिर मन्नालाल भांचावत महारावत रघुनाथांसिंह के समय विश् सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री बनाया गया। उसके मंत्रीत्वकाल में कैप्टेन ए० टी० होम ने प्रतापगढ़ राज्य में पैमाइश का कार्य कराया, जिसमें उसकी सेवा श्रच्छी रही। बांसवाड़ा राज्य के

भील इस राज्य में यहा उपद्रव करते थे, जिनका श्रंश्रज़ सरकार दमन करना चाहती थी। ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६०) में प्रतापगढ़ राज्य से उन भीलों को दवाने के लिए सेना रवाना हुई, उस समय मन्नालाल की कार्यवाही उचित मानी गई श्रोर मेवाड़ के तत्कालीन रेज़िडेंट मेजर ए० एफ़० पिन्हें ने उसके कार्य की सहाराना की। उसने प्रतापगढ़ राज्य श्रोर मेवाड़ तथा बांसवाड़ा राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी अगड़ों में प्रत्येक बार पूरा परिश्रम किया, जिससे महारावत भी उस से संतुष्ट रहा। उसका पुत्र चांदमल भांचावत, बी० ए०, एल-एल० बी० म्युनि-सिपिल कमेटी का सेकेटरी है।

### श्रापा का वंश

प्रतापगढ़ राज्य का मरद्वटों के साथ संबंध होने पर पन्न-व्यवहार महाराष्ट्र लिपि और भाषा में होता था। इसके लिए महारावत सालिमींसह के राज्य-काल में महाराष्ट्र जाति का ब्राह्मण सम्बाराम नियत किया गया, जो होल्कर के दरबार में लिखा-पढ़ी का कार्य करता था। वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८) में जब श्रंश्रेज़ सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच संधि हुई, उस समय पंडित रामचंद्र भाऊ ( सखाराम का वंशधर ) महारावत सामंत्रसिंह की स्रोर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। रामचंद्र की स्रच्छी सेवाश्चों से प्रसन्न होकर उक्त महारावत ने वि० सं० १८७६ आषाढ सुदि ३ (ई० स० १८१६ ता० २४ जून) ग्रुकवार को उसे जागीर प्रदान की पवं उक्त महारावत के समय वहां की टकसाल का कार्य भी उसके सुपुर्द किया गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा हुआ। महारावत दलपतसिंह ने, जब वह डूंगरपुर का युवराज था, उसको वहां पर भी जागीर दी श्रौर प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर उस( दलपतसिंह )ने उसकी जागीर बढ़ाई। वह प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से पोलिटिकल श्रफ़सरों के पास वकील का कार्य करता रहा। नत्थोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टकसाल का श्रफ़-सर रहा। जगन्नाथ का पुत्र लालजी झौर लालजी के दो पुत्र रामचंद्र झौर लदमण हुए। लदमण का पुत्र श्रमृतराव इस समय विद्यमान है।

### परिशिष्ट संख्या १

# गुहिल से लगाकर प्रतापगढ़ के संस्थापक रावत चेमकर्ण तक मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं की वंग्रावली

- १ गुहिल
- २ भोज
- . ३ महेन्द्र
  - ध नाग ( नागादित्य )
  - ४ शील (शीलादित्य)—वि० सं० ७०३।
  - ६ ऋपराजित-वि० सं० ७१८।
  - ७ महेन्द्र ( दूसरा )
  - द्र कालभोज ( बापा )—वि० सं० ७६१-द१०।
  - ६ खुम्माण-वि० सं० ८१०।
  - १० मत्तर
  - ११ भर्तृभट ( भर्तृपट )
  - १२ सिंह
  - १३ खुम्माण (दूसरा)
  - १४ महायक
  - १४ खुम्माण ( तीसरा )
  - १६ भर्तभट ( भर्तभट्ट, दूसरा )—वि० सं० ६६६-१०००।
  - १७ ग्रह्मर-वि० सं० १००८, १०१०।
  - १८ नरवाहन—वि० सं० १०२८।
  - १६ शालिवाहन
  - २० शक्तिकुमार-वि० सं० १०३४।
  - २१ श्रंबाप्रसाद
  - २२ ग्रुचिवर्मा
  - २३ नरवर्मा
  - २४ कीर्तिवर्मा
  - २४ योगराज
  - २६ बैरट
  - २७ हंसपाल
  - २८ वैरिसिंह
  - २६ विजयसिंह—वि० सं० ११६४, ११७३।
  - ३० श्ररिसिंह
  - ३१ चौड़सिंह



परिशिष्ट संख्या २ महारावत च्लेमकर्ण से वर्तमान समय तक प्रतापगढ़ के राजाओं की वंशावली

| ×             |                        | क्याओं में  | उस्टिकिन                                     | 1                            | 22_:           |
|---------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|
|               |                        |             | ख्यातों में उह्मिखित<br>राज्याभिषेक का संवत् |                              | ग्रंथकर्ता के  |
| नाम           |                        |             |                                              | शिलालेखों<br>स्रादि से ज्ञात | मतानुसार       |
|               |                        | बड़वा की    | अन्य ख्यातों                                 | संवत्                        | राज्याभिषेक    |
|               |                        | ख्यात से    | त्र्यादि से                                  | •                            | का संवत्       |
| महाराव        | त द्यमकर्ण             | •••         | •••                                          | •••                          | •••            |
| "             | सूरजमल                 | १४३०        | १५३०                                         | •••                          | १५३०केग्रासपास |
| ,,            | बाघसिंह                | १४८७        | १४⊏४                                         | •••                          | १४८७           |
| "             | रायसिंह                | १४६२        | १४६१                                         | •••                          | १४६२           |
| "             | विक्रमसिंह<br>(बीका)   | १६०६        | १६०६                                         |                              | १६०६           |
| ,,            | तेजसिंह                | १६२०        | १६३३                                         | १६२१, १६३४                   | १६२०           |
| <b>&gt;</b> 7 | भादुसिंह<br>(भाना      | १६४८        | १६५०                                         | १६४१, १६४२                   | १६५०           |
| ,,            | सिंहा े                | १६६०        | १६६०                                         | १६७६, १६⊏४                   | १६४४           |
| "             | जसवन्तसिंह             | १६८४        | १६⊏४                                         |                              | १६८४           |
| **            | हरिसिंह                | १६६०        | १६६०                                         | १६६६-१७२४                    | १६८४           |
| ,,            | प्रतापसिंह             | १७३०        | १७३०                                         | १७३१-१७६४                    | १७३०           |
| "             | पृथ्वीसिंह             | १७६४        | १७६४                                         | १७६४-१७७४                    | १७६४           |
| "             | संग्रामसिंह            | १७७६        | १७७४                                         | १७७६                         | १ँ७७४          |
| "             | <b>उम्मेद्सिंह</b>     | १७७७        | १७७६                                         | १७७७                         | १७७६           |
| ,,            | गोपालसिंह              | <i>३७७६</i> | ३७७६                                         | १७७८-१८११                    | १७७=           |
| ,,            | सालिमसिंह              | १⊏१४        | १८१४                                         | १८१३-१८१६                    | १⊏१३           |
| ,,            | सामन्तसिंह             | १८३१        | १८३१                                         | १८३८-१८६२                    | १८३१           |
| ,,            | द्लपतसिंह              | १६००        | १६००                                         | •••                          | १६००           |
| ,,            | <b>उदयसिं</b> ह        | १६२०        | १६२०                                         | •••                          | १६२०           |
| "             | रघुनाथसिंह             | १६४६        | १६४६                                         | •••                          | १८४६           |
| ,,            | रामसिंहजी<br>(विद्यमान |             | •••                                          | ***                          | १६८४           |

### परिशिष्ट संख्या ३

### प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालकम

महारावत चेमकर्ण

वि० सं० ई० स०

(१४६४) (१४३७) चेमकर्ण का सादड़ी पर अधिकार करना।

(१४३०) (१४७३) चेमकर्ण की मृत्यु।

#### महारावत स्रजमल

(१५३०) (१५७३) सूरजमल की गदीनशीनी।

१४६१ १४०४ सूरजमल के संबंध में चारणी की भविष्यवाणी।

(१४६३) (१४०६) मालवा के सुलतान नासिरशाह के पास सहायतार्थ जाना।

(१४६४) (१४०७) सूरजमल श्रीर सारंगदेव का मालवा की सेना के साथ जाकर महाराणा रायमल से युद्ध करना।

(१४६४) (१४०८) स्रजमल का मेवाङ् छोड़ कांठल में आबाद होना।

(१४८७) (१४३०) सूरजमल की मृत्यु।

### महारावत बाघसिंह

(१४८७) (१४३०) बाघसिंह की गद्दीनशीनी।

१४६२ १४३४ वहादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के अवसर पर बाघांसंह का मारा जाना।

<sup>(</sup>१) ऊपर कोष्टकों में दिये हुए संवत् धानुमानिक हैं, निश्चित नहीं।

#### महारावत रायसिंह

वि० सं० ई० स०

१४६२ १४३४ रायसिंह की गद्दीनशीनी।

(१४६३) (१४३६) उदयसिंह को लेकर धाय पन्ना का देवलिया जाना।

(१६०६) (१४४२) रायसिंह का देहांत।

### महारावत विक्रमसिंह (बीका)

(१६०६) (१४४२) विक्रमसिंह की गद्दीनशीनी।

(१६१०) (१४४३) विक्रमासिंह का मेवाड़ का परित्यान करना।

१६१३ १४४७ विक्रमसिंह का कुंवर तेजसिंह को महाराणा उदयसिंह
के साथ हाजीख़ां की सहायतार्थ भेजना।

(१६१७) (१४६०) विक्रमसिंह का देवलिया को राजधानी बनाना।

(१६१६) (१४६२) विक्रमसिंह का बांसवाड़ा के स्वामी प्रतापसिंह की सहायतार्थ महारावल श्रासकर्ण (डूंगरपुर) से

लड़ना ।

(१६२०) (१४६३) विक्रमांसिंह का देहांत।

### महारावत तेजसिंह

१६२० (१४६३) तेजसिंह की गद्दीनशीनी।

१६२१ १४६४ दमाखेड़ी गांव का दानपत्र।

१६३३ १४७६ हल्दीघाटी के युद्ध में महारावत का कांधल को महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम) की सहायतार्थ भेजना।

१६४० १४६३ तेजसिंह का देहांत।

### महारावत भानुसिंह (भाना)

वि० सं० ई० स०
१६४० १४६३ भानुसिंह की गद्दीनशीनी ।
१६४१ १४६४ सेमली गांच का ताम्रपत्र ।
१६४२ १४६४ अमलावद गांच का ताम्रपत्र ।
१६४४ १४६७ भानुसिंह का चीताखेड़े के पास शक्तावत जोधसिंह

से लड़कर मारा जाना।

### महारावत सिंहा

१६४४ १४६७ सिंहा की गद्दीनशीनी।

१६७२ १६१४ जहांगीर का मदाराणा श्रमर्रासंह (प्रथम) के कुंवर कर्णीसंह को बसाड़ श्रोर श्ररणोद का फ़रमान देना।

(१६८३) (१६२६) महावतस्तां का देवलिया में जाकर रहना।

१६८४ १६२७ ग्रयासपुर की बावड़ी की प्रशस्ति।

(१६८४) (१६२८) सिंहा का देहांत।

#### महारावत जसवन्तसिंह

(१६८४) (१६२८) जसवन्तसिंह की गदीनशीनी।

१६८४ १६२८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाहजहां का जांनिसारखां के नाम फरमान भेजना।

(१६८४) (१६२८) महारावत का कुंवर महासिंह-सिंहत महाराणा जगतिसिंह (प्रथम) की सेना से लड़कर मारा जाना।

|                   | महारावत इरिसिंइ                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| वि० सं०           | ई० स०                                                                            |
| (१६८४)            | ( १६२८ ) हरिसिंह की गद्दीनशीनी ।                                                 |
| . <b>(</b> १६=४ ) | (१६२८) जोधसिंह (धमोतर) का हरिसिंह को दिल्ली ले<br>जाना।                          |
| (१६८४)            | (१६२८) महाराणा जगतसिंह (प्रथम) का सेना भेज देविलया<br>बरवाद कर वहां ऋधिकार करना। |
| (१६६०)            | (१६३३) वादशाह का फ़ौज भेज देविलया पर महारावत का<br>श्रधिकार कराना।               |
| ( १६६० )          | (१६३३) महाराणा का धरियावद का परगना खालसा करना।                                   |
| १६६६              | १६४२ मचलाणा गांव का ताम्रपत्र ।                                                  |
| १७०१              | १६४४ महारावत का टिकरा गांव दान करना।                                             |
| १७०४              | १६४८ देविलया के गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति                                |
|                   | श्रोर कीटखेड़ी गांव का ताम्रपत्र ।                                               |
| 2002              | १६४८ महारावत की माता का गोवर्द्धननाथ के मन्दिर की                                |
|                   | प्रतिष्ठा के समय तुलादान करना।                                                   |
| Kook              | १६४८ शाहजहां का महारावत को खिलअत आदि देना।                                       |
| 3008              | १६४२ शाहजहां का महारावत को बुलाना।                                               |
| 3008              | १६४३ महारावत को कोटड़ी का परगना मिलना।                                           |
| १७१०              | १६४४ हरिसिंह की शाहज़ादे मुराद के साथ नियुक्ति।                                  |
| १७११              | १६४४ शाहजादे मुरादबस्य के पास उपस्थित होना।                                      |
| १७११              | १६४४ शाहजादे मुराद का महारावत को उज्जैन से                                       |
|                   | इटाकर श्रद्दमदाबाद में नियत करना।                                                |
| १७१४              | १६४७ शाहजादे दाराशिकोह का निशान भेजना।                                           |
| १७१४              | १६४७ शाहजादे मुरादवक्त्र का निशान भेजना।                                         |
| १७१४              | १६४८ शाहजादे दाराशिकोह का मुरादवक्श को बंदी                                      |
|                   | करने के लिए निशान भेजना।                                                         |
| ×?                |                                                                                  |

| •        | the state of the s |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वि० सं०  | ई० स०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १७१४     | १६४८ मुरादवस्त्रा का महारावत को परगना सुखेरी देने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | का निशान श्रीर खिलश्रत भेजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १७१४     | १६४८ बादशाह श्रोरंगजे़य का महाराणा राजसिंह (प्रथम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •        | के नाम बसाङ, ग्रयासपुर श्रादि का फरमान करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १७१४     | १६४६ दाराशिकोह का हरिसिंह को श्रपने पास उपस्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | होने के लिए निशान भेजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १७१६     | १६४६ महाराणा राजसिंह (प्रथम) का देविलया पर सेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | भेजना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १७१६     | १६४६ महारावत का बादशाह श्रीरंगज़ेव के पास जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १७१६     | १६४६ महारावत की माता का अपने पौत्र प्रतापसिंह को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | महाराणा के पास भेजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १७१६     | १६४६ बसाड़ के दौरे के समय हरिसिंह का महाराणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • • • •  | राजसिंह ( प्रथम ) की सेवा में उपस्थित होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ( १७१८ ) | (१६६१) महारावत का बादशाह के पास जाकर गयासपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | तथा बसाइ के परगने पुनः प्राप्त करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३७१६     | १६६२ कुंबर प्रतापसिंह तथा अमर्रासिंह को शाही सेवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •        | में भिजवाने के संबंध में श्रर्ज़ी भेजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १७२१     | १६६४ बादशाह का महारावत को मालवे में रहने की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | आक्षा देना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १७३०     | १६७३ महारावत का देहांत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### महारावत प्रतापसिंह

१७३० १६७३ महारावत की गद्दीनशीनी। १७३१ १६७४ बादशाह औरंगज़ेब का महारायत को मनसब देना।

| वि॰ सं०  | ई॰ स॰                                                |
|----------|------------------------------------------------------|
| १७३१     | १६७४ भोगीदास की वावड़ी का शिलालेख।                   |
| ( १७३२ ) | (१६७४) महाराणा त्र्योर महारावत की तक्ररार की जांच के |
|          | लिए शेख इनायतुद्धा का भेजा जाना।                     |
| १७३३     | १६७७ पाटएये गांव का संस्कृत दानपत्र ।                |
| १७३६     | १६७६ बादशाह का मेवाड़ की चढ़ाई के समय महारावत        |
|          | को मंद्सोर में हाज़िर होने के लिए फ़रमान भेजना।      |
| १७३७     | १६८० शाहजादे मुअञ्जम का महारावत को देवारी के         |
|          | मुक्राम पर वुलवाना ।                                 |
| १७३⊏     | १६८१ शाहजादे श्राजम का महारावत को श्रपने पास         |
| ٠        | उपस्थित होने के लिए लिखना।                           |
| १७४३     | १६६६ महाराजा श्रजीतसिंह का प्रतापगढ़ में विवाह होना। |
| १७४४     | १६६६ महारावत का प्रतापगढ़ का क़स्या वसाना।           |
| ( १७४६ ) | (१६६६) महाराणा श्रमरसिंह (द्वितीय) का महारावत से     |
|          | छेड़छाड़ करना।                                       |
| १७६४     | १७०⊏  बादशाह बहादुरशाह का महारावत को बुलाना ।        |
| १७६४     | १७०८ महाराजा श्रजीतिसह श्रोर सवाई जयसिंह का          |
|          | उदयपुर जाते समय देविलया में ठहरना।                   |
| ( १७६४ ) | (१७०⊏) महारावत का देहान्त ।                          |
|          |                                                      |

### महारावत पृथ्वीसिंइ

| ( १७६४ ) | (१७०८ | ) महारावत की गद्दीनशीनी।                   |
|----------|-------|--------------------------------------------|
| १७६६     | ३७०६  | महाराजा श्रजीतसिंह का महारावत की पुत्री से |
|          |       | विवाह होना।                                |
| १७६६     | 3008  | बादशाह बहादुरशाह के पास से बसाइ परगने का   |
|          |       | फरमात श्राता ।                             |

| वि० सं०      | ई० स०          |                                                  |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>१७६</b> = | १७११           | महारावत के मनसब में वृद्धि होना।                 |
| १७६३         | १७१२           | वज़ीर आसफ़ुदौला का बसाइ के परगने की आय           |
|              |                | महारावत को देने के लिए आशापत्र भेजना।            |
| १७७१         | १७१४           | बादशाह होने पर फ़र्रुखसियर का महारावत के         |
|              |                | नाम फ़रमान भेजना।                                |
| ( १७७१ )     | ( १७१४)        | ) महारावत को 'रावत राव' का खिताव मिलना।          |
| १७७१         | १७१४           | महारावत का शाही इलाक़े में उत्पात करना।          |
| १७७३         | १७१६           | महारावत का कुंबर पहाड़िसंह को उदयपुर के          |
|              |                | महाराणा संप्रामसिंह (द्वितीय) की सेवा में भेजना। |
| ६७७३         | १७१६           | सवाई जयसिंह और राव बुधसिंह (बूंदी)का             |
|              |                | महारावत के विरुद्ध शिकायत करना।                  |
| <b>FUUŞ</b>  | १७१६           | महारावत पर लगाये गये अभियोगों की जांच के         |
|              |                | लिए बादशाह का क्रुतुबुल्मुल्क को आहा देना।       |
| १७७४         | <i>হুঙ</i> হুঙ | महाराणा संग्रामसिंह के मंत्री विहारीदास ना       |
|              |                | रामपुरा से लौटते समय देवलिया में ठहरना।          |
| १७७४         | १७१=           | महारायत का वर्ष भर में ४४ दिन तेल निकालने का     |
|              |                | निषेध करना ।                                     |
| १७७४         | १७१=           | देवलिया के यद्दे जैन मंदिर की प्रशस्ति।          |
| १७७४         | १७१८           | महारावत का पर्यूषणों, अप्रमी, चतुर्देशी और       |
|              |                | रविवार को शराब की भट्टी बंद रखने की आहा          |
|              |                | देना ।                                           |
| (१७७४)       | ) (१७१=        | :) कुंबर पद्दाइसिंद्द की मृत्यु ।                |
|              |                |                                                  |

(१७७४) (१७१८) महारावत का देहांत

### महारावत संग्रामासंह ( रामसिंह )

वि० सं० ई० स० (१७७४) (१७१८) महारायत की गद्दीनशीनी। '(१७७६) (१७११) महारायत का देहांत।

### महारावत उम्मेदसिंह

(१७७६) (१७१६) महारावत की गद्दीनशीनी । (१७७⊏) (१७२१) महारावत का देहांत ।

### महारावत गोपालसिंह

(१७७८) (१७२१) महारावत की गद्दीनशीनी। १७२१ महारावत का उदयपुर जाना। १७७= ( १७२२ ) महारावत को धरियावद का परगना मिलना I (३७७१) १७३० महारावत का डूंगरपुर से महाराणा श्रोर पेशवा १७=७ की सेना का घेरा उठवाना। १७३४ परामर्श के लिए मरहटों की सेना के देवलिया के १७६१ समीप एकत्रित न होने के लिए महाराणा जगतसिंह-( दूसरा ) का बिहारीदास के नाम पत्र भेजना। १७३६ पेशवा बाजीराव के राजपूताने में आने पर महा-१७६२ रावत का उसके साथ रहना। सवाई जयसिंह के जोधपुर घेरने पर महारावत का १७४० ७३७९ मद्दाराणा के शामिल होना। १७४६ महारावत का देहांत ! १८१३

| ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | त्रतापगढ़ राभ्य का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and the second s | ويونون والمراش والمراض والمراض والمراض | महारावत सालिमसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वि० सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ई० स०                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १८१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७५६                                   | मदारावत की गदीनशीनी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (१८१४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (१७४७                                  | ) महारावत का दिल्ली जाकर बादशाह से राज्यचिन्ह,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | निशान एवं नक़ारा रखने के सम्मान के साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | सालिमशादी सिका बनाने की आज्ञा प्राप्त करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १८१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७६१                                   | तुको  डोल्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १८२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७६३                                   | मल्हारराव होल्कर का प्रतापगढ़ से धन वस्तू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | करना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १८२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७६=                                   | महारायत का महाराणा अरिसिंह की सहायतार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | जाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १८३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७७४                                   | महारायत का देशांत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | According distribution in the state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | महारावत सामन्तसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १⊏३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७७४                                   | महारायत की गद्दीनशीनी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १८४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७६४                                   | महाराणा भीमसिंह के बांसवाड़ा की तरफ बढ़ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | का समाचार पाकर महारावत का मोतमिद भेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | धरियावद का निरदावा करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १८६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८०४                                   | श्रंग्रेज़ सरकार के साथ संधि होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १८६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८०८                                   | महारावत के पौत्र केसरीसिंह और दलपतसिंह का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

१८१८ अंग्रेज़ सरकार के साथ पुनः संधि होना। १८७४

१८२० महारावत के पीत्र दलपतसिंह को डूंगरपुर के १८७७ महारावत जसवन्तसिंह (दूसरा) का गोद लेने के लिए वहां ले जाना।

१८२३ कुंवर दीपसिंह का बंदी होना। १८८०

जनम ।

| वि० सं०  | ई० स०    |                                           |
|----------|----------|-------------------------------------------|
| १८८०     | १८२३     | महारावत का अंग्रेज़ सरकार से सेना रखने के |
|          |          | एबज़ में नक़द रक़म देने का इक़रार करना।   |
| ( १८८० ) | ( १=२३)  | भंवर केसरीसिंह को राजकार्य सौंपना।        |
| १८८३     | १८२६     | कुंवर दीपसिंह की मृत्यु ।                 |
| १८८६     | १⊏३३     | महारावत की पौत्री प्रतापकुंवरी का विवाह।  |
| १८६१     | १८३४     | केसरीसिंह की मृत्यु।                      |
| ( १८६१ ) | ( १८३४ ) | महारावत का द्लपतिसंह को राजकार्य सौंपना।  |
| १६००     | १८४४     | मद्दारावत का देहांत।                      |
|          |          |                                           |

## महारावत दलपतसिंह

|   | १६००   | १८४४   | महारावत की गद्दीनशीनी।                           |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------|
| * | ( 0035 | १⊏४४ ) | श्रंत्रेज़ सरकार की तरफ़ से महारावत को गदी-      |
|   |        |        | नशीनी की खिलञ्चत मिलना।                          |
|   | १६०३   | १८४६   | डूंगरपुर की गद्दी पर सावली के ठाकुर जसवंतर्सिह   |
|   |        |        | के पुत्र उदयसिंह को नियत करना।                   |
| - | १६०४   | 3838   | कुंवर उदयसिंह का जन्म।                           |
|   | 3039   | १८४२   | महारावत का डूंगरपुर का शासनाधिकार छोड़ना।        |
|   | १६१४   | १८४७   | सिपादी-विद्रोह के समय महारावत का नीमच में        |
|   |        |        | सेना भेजना श्रीर क्रासिमखां विलायती श्रादि       |
|   |        |        | विद्रोहियों का महारावत की सेना-द्वारा मारा जाना। |
| - | १६१=   | १८६२   | महारावत को गोदनशीनी की सनद मिलना।                |
|   | १६२०   | १८६४   | महारावत का परलोकवास ।                            |
|   |        |        |                                                  |

|                      |              | महारावत उदयसिंह                                    |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| वि० सं०              | ई० स०        |                                                    |
| १६२०                 | १८६४         | महारावत की गद्दीनशीनी।                             |
| १६२२                 | १⊏६४         | महारावत के कुंवर इंमीरसिंह का जन्म।                |
| १६२२                 | १८६४         | श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गदीनशीनी की            |
|                      |              | खिलश्रत मिलना।                                     |
| १६२२                 | १८६४         | प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में होकर रेल्वे लाइन लाने  |
|                      |              | के विषय में अंग्रेज़ सरकार से बातचीत होना।         |
| १६२३                 | १⊏६६         | महारायत का आगरे जाकर लॉई लारेंस से                 |
|                      |              | मुलाकात करना।                                      |
| १६२४                 | १८६७         | मद्दारायत का प्रतापगढ़ को राजधानी बनाना।           |
| १६२४                 | १८६७         | श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रह तोपों की सलामी  |
|                      |              | नियत होना।                                         |
| <b>१ १ १ १</b>       | <b>१</b> ८६८ | श्रकाल के समय लोगों की सद्दायता करना।              |
| १६२४                 | १८६८         | श्रपराधियों के लेन-देन के संबंध में अंग्रेज़ सरकार |
|                      |              | के साथ इक्ररारनामा होना।                           |
| <b>१</b> ६३२         | १८७४         | महारायत का लॉर्ड नॉर्थयुक की मुलाकात के            |
|                      |              | लिए नीमच जाना।                                     |
| १६३३                 | १८७७         | दिल्ली दरवार के समय महारायत को फंडा मिलना।         |
| १६३७                 | १८८१         | प्रतापगढ़ में प्रथम बार मनुष्य-गणना होना।          |
| 3,638                | १८८३         | महारायत का नीमच जाकर इंदौर के तस्कालीन             |
|                      |              | मद्दाराजा तुकोजीराव होल्कर से मुलाक्षात करना।      |
| १६४३                 | १८८७         | महारावत के कुंबर ऋर्जुनसिंह का जन्म।               |
| <b>१</b> ६४ <b>४</b> | १८८७         | मद्दाराणी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर मद्दारावत  |
|                      |              | का प्रतापगढ़ में पुल बनवाना।                       |
| <b>\$</b> £88        | १८८७         | महारावत का नीमच जाकर शाहजादे डयूक आँख्             |
|                      |              | कनॉट से मुलाकात करना।                              |

| वि० सं० | ई० स० |         |    |        |   |
|---------|-------|---------|----|--------|---|
| १६४६    | १८६०  | महारावत | का | देहांत | ł |

# महारावत रघुनाथसिंह

| १६४६ | १८६०   | महारावत की गद्दीनशीनी ।                            |
|------|--------|----------------------------------------------------|
| १६४७ | १८६०   | महारावत के ज्येष्ठ कुंवर प्रतापसिंह का देहांत ।    |
| १६४७ | १८१    | श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलश्रत  |
|      |        | श्रौर खरीता लेकर कर्नल ट्रेवर का प्रतापगढ़ जाना।   |
| १६४१ | १८६४   | प्रतापगढ़ से मंद्सोर जानेवाले मार्ग में महारावत का |
|      |        | पक्की सङ्क बनवाना।                                 |
| १६४१ | १८६४   | महारावत का प्रथम वर्ग के सरदारों को मुक़द्मे       |
|      |        | सुनने का ऋधिकार देना ।                             |
| १६४२ | १८६४   | महारावत का प्रतापगढ़ में श्रस्पताल बनवाना।         |
| १६४४ | १८६७   | मद्दारावत की ज्येष्ठ राजकुमारी वल्लभकुंवरी का      |
|      |        | विवाह बीकानेर के वर्तमान महाराजा सर गंगा-          |
|      |        | सिंहजी से होना।                                    |
| १६४६ | १⊏६६   | प्रतापगढ़ राज्य में भयङ्गर श्रकाल होना।            |
| १६४७ | \$ 800 | महारावत के छोटे महाराजकुमार गोवर्द्धनसिंह का       |
|      |        | जन्म ।                                             |
| १६४८ | १६०१   | महाराजकुमार गोवर्द्धनसिंह को श्ररखोद मिलना श्रौर   |
|      |        | उसकी उपाधि ''महाराज'' होना ।                       |
| 3838 | १६०३   | महाराजकुमार मानसिंह का सीकर में विवाह होना।        |
| १६६० | १६०४   | सालिमग्राही सिक्रे के स्थान में कल्दार का चलन      |
|      |        | होना ।                                             |
| १६६१ | १६०४   | श्रंग्रेज़ सरकार के खिराज के कल्दार रुपये नियत     |
|      |        | करना ।                                             |
| U S  |        |                                                    |

| वि० सं०    | ई० स०                                        | _                  |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|
| १६६२       | १६०५ महारावत का महाराजकुमार को र             | ाज्याधि <b>कार</b> |
|            | सींपना ।                                     |                    |
| <b>188</b> | १६० महारायत के भंवर रामसिंह का जन्म।         | ,                  |
| १६६४       | १६०⊏ महाराजकुमार का काश्मीर जाना ।           |                    |
| १६६६       | १६०६ महारावत की दूसरी राजकुमारी का वि        | वाह सेलाना         |
|            | के राजकुमार दिलीपसिंह से होना।               |                    |
| ११६७       | १६१० महाराजकुमार का टेहरी में दूसरा विव      | ह होना।            |
| १६६⊏       | १६११ महाराजकुमार मानसिंह की राजकुमारी        | मोहनकुंबरी         |
|            | का जन्म।                                     |                    |
| ११६८       | १६११ दिल्ली दरबार में महाराजकुमार का         | जाना श्रीर         |
|            | महारायत को के० सी० आई० ई०                    | का खिताब           |
|            | मिलना।                                       |                    |
| १६६६       | १६१२ महारावत का अजमेर आकर लॉर्ड              | हाडिंज से          |
|            | मुलाकात करना।                                |                    |
| १६६६       | १६१२ महाराजा का भ्रांगधरा में तृतीय विवाह    | होना।              |
| १६७१       | १६१४ महारावत के शासन की रौप्य जयन्ती।        | होना ।             |
| १९७४       | १६१⊏ महाराजकुमार मानसिंद का परलोकवा          | स ।                |
| १६७=       | १६२१ मद्दारावत का पारसी धनजी शाह             | को दीवान           |
|            | बनाना ।                                      |                    |
| १६८१       | १६२४ महारायत के भंवर रामसिंह का सीक          | र में विवाह        |
|            | होना                                         |                    |
| १६८१       | ११२४ बीकानेर और ग्वालियर के महाराजा          | ओं का प्रताप-      |
|            | गढ़ जाना।                                    |                    |
| १६८१       | १६२४ महारावत की प्रपौत्री देवेन्द्रकुंवरी का | जन्म ।             |
| १६८४       | १६२६ महारावत का परस्रोकवास ।                 |                    |

|         |       | महारावत सर रामसिंहजी                          |
|---------|-------|-----------------------------------------------|
| वि० सं० | ई० स० |                                               |
| १६८४    | १६२६  | महारावतजी की गद्दीनशीनी                       |
| १६८६    | १६२६  | राजपूताने के पजेंट गर्वनर जेनरल का प्रतापगढ़  |
|         |       | जाकर गद्दीनशीनी का खरीता झौर खिलस्रत देना।    |
| १६८६    | १६२६  | महारावत का एफ्० सी० केवेन्टरी को दीवान        |
|         |       | नियत करना ।                                   |
| १६८६    | १६२६  | महारावत की बहिन का सीतामऊ के ज्येष्ठ महाराज-  |
|         |       | कुमार के साथ विवाह होना।                      |
| १६८६    | १६३२  | महारावत का डुमरांव में दूसरा विवाह होना।      |
| 9880    | १६३३  | महाराजकुंवरी इंद्रकुंवरी का जन्म।             |
| १३३१    | १६३४  | महारावत का भ्रांगधरा में तीसरा विवाद होना।    |
| १३३१    | १६३४  | जैन दिगम्बर समाज-द्वारा महारावत का अभिनंदन    |
|         |       | होना ।                                        |
| 8338    | १६३७  | श्रंग्रेज़ सरकार का खिराज में कमी करना।       |
| १३३१    | १६३७  | महाराजकुमारी उर्मिलाकुंवरी का जन्म।           |
| 833\$   | १६३८  | महारावत को कें ० सी० प्रस्० आई० का खिताब      |
|         |       | मिलना ।                                       |
| १६६४    | १६३८  | महाराजकुमारी यशवंतकुंवरी का जन्म।             |
| १६६६    | १६३६  | महाराजकुमारी कुसुमकुंवरी श्रीर कुमुदंकुवरी का |
|         |       | जन्म ।                                        |
| १६६६    | १६४०  | महाराजकुमार का जन्म                           |

# परिशिष्ट संख्या ४

# प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से सहायता ली गई उनकी सूची।

# संस्कृत और प्राकृत

संस्कृत-

```
श्रामरकाच्य ।
कंडपदीप (सोमजी भट्ट)।
गोपालार्चनचन्द्रिका।
नाममाहात्म्य (रामकृष्ण)।
प्रतापप्रशस्ति (किव कल्याण)।
प्राचीन लेखमाला ( पं० दुर्गाप्रसाद )।
बालभारत (कवि राजशेखर)।
मयुरेशमन्दार ( कृष्णुदास वैष्णुव )।
महाभारत ( घेद व्यास )।
राजप्रशस्ति महाकाव्य (रण्ड्रोड भट्ट)।
विष्णुसङ्खनाम की टीका (कवि जयदेव)।
शास्त्रदीपिका।
सत्यरूपक ( बृन्द कवि )।
 संगीतरत्नावली।
 हरिभूषण महाकाव्य (कवि गंगाराम)।
 हरिविजयनाटक (कवि जयदेव)।
 हरिसारस्वत (महारावत हरिसिंह)।
 हृदयप्रकाश (हृदयेश)।
 हेमाद्रिप्रयोग (हेमाद्रि)।
```

```
प्राक्तत—
प्रभावकचरित ( चन्द्रप्रमसूरि ) ।
विद्यशालभंजिका ( कवि राजशेखर ) ।
```

डिंगल, हिन्दी, गुजराती, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के ग्रंथ

```
डिंगल—
```

भीमविलास ( कवि कृष्ण श्रहाड़ा )। रायमल रासा। वंशभास्कर ( मिश्रण सूर्यमह्न )।

हिन्दी-

उद्यपुर राज्य का इतिहास (गौरीशंकर द्वीराचंद श्रोक्का)।
उदयपुर राज्य के बड़वा की ख्यात (बड़वा देवीदान के यहां सेप्राप्त)।
ऐतिहासिक वातों का संग्रह (किवराजा बांकीदास)।
काव्यकुसुम (पं० जगन्नाथ शास्त्री)।
चतुरकुलचरित्र (ठाकुर चतुरसिंह)।
जहांगीरनामा (मुंशी देवीप्रसाद)।
जोधपुर राज्य की ख्यात।
जोधपुर के राजाश्रों, राणियों श्रौर कुंवरों की नामावली
(मुंशी देवीप्रसाद)।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, काशी नागरी प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात ।
प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात ।
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात ।
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात ।
महाराणा उदयासिंहजी का जीवन-चरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद ) ।
महाराणा रत्नसिंह श्रीर विक्रमादित्य के जीवन-चरित्र
( मुंशी देवीप्रसाद

मुंहणोत नैण्सी की ख्यात ।

राजपूताने का इतिहास (गौरीशंकर हीराचंद क्रोका)

रावत प्रतापसिंह ने मोहोकमसिंह हिरिसिघोत देवगढ़ रा धणी री

वार्ता (महाराज बहादुरसिंह )।

धीरिवनोद (महामहोपाष्याय कियराजा श्यामलदास)।

शाहजहांनामा (मुंशी देवीप्रसाद)।

हिरिपेंगल (जोग किय)।

गुजराती—

पुरातत्व (त्रेमासिक)।

मिरात-इ-सिकन्दरी—गुजराती श्रजुवाद (श्रान्माराम मोतीराम वीवानजी)।

हिन्द राजस्थान (श्रमृतलाल गोवर्द्धनदास शाह तथा काशीराम

# फ़ारसी-

श्रव्यागत-इ-द्रवाग-इ-मुश्रव्ला। श्रीरंगज़ेबनामा। तारीखे फ़िरिश्ता (मुहम्मद क्रासिम फ़िरिश्ता)। बादशाहनामा (श्रव्दुलहमीद लाहौरी) मिरात-इ-सिकन्द्री (सिकन्द्र)। बक्राये राजपूताना (मुंशी ज्वालासहाय)।

उत्तमराम पंडया )।

# अंग्रेज़ी ग्रन्थ

Aitchison, C. U.—Treaties, Engagements and Sanads.

Annual Reports of the Rajputana Museum, Ajmer.

Archaeological Survey of India, Annual Reports.

Baniprasad, Dr.—History of Jahangir.

Bhavnagar Inscriptions.

Briggs, John—History of the Rise of the Mohammadan Power in India (Translation of Tarikh-i-Ferishta of Mahomed Kasim Ferishta).

Duff, C. Mabel-Chronology of India.

Epigraphia Indica.

Erskine, K. D.—Gazetteer of the Partabgarh State.

Heber, Bishop—Narrative of a journey through the Upper Provinces of India.

Malcom, Sir John—Report on the Province of Malwa and Adjoining Districts.

Malleson, G. B.-Historical Sketches of the Native States of India.

Memorandum on the Indian States-1938.

Selections from the Peshwas' Daftar.

Showers, C. L.—A Missing Chapter in the Indian Mutiny.

Souvenir History of the Sailana State.

Tod, Col. James-Annals and Antiquities of Rajasthan.

Vedivelu, A .- The Ruling Chiefs, Nobles and Zamindars of India.

Yate, Captain C. E .- Gazetteer of Partabgarh.

# **अनुक्रमाणिका**

# (क) वैयाक्तिक

N

शकवर ( मुग़ज बादशाह )-४२, ६२, १०४-४, ११६-७, ११६-२०, १२८, १४२, १४४, १४६, २२८, ३६१। शकवर ( साहजादा )-१७६-८१, २१६। श्रवपराज ( महारावत सेंसमज का पुत्र ) 1 33-श्रज्यराज (मंत्री)-- १२६। भचयराज (कल्यायापुरा का ठाकुर)-3841 श्रन्यसिंह (मंडावरा का स्वामी)--३७४-140 श्राचयसिंह (पूरावत )-इ६७ । श्रवैराज (पाली का सोनगरा )— == ! श्रावैराज (श्रांबीरामा का ठाकुर)—३६६ । अगरचंद मेहता (मेवाद का मंत्री)-240-491 अचलदास (शक्रावत )-१२८। भजयपाल (गुजरात का सोलंकी राजा) ---३८, ४४। श्रजबकुंवरी (महारावत हरिसिंह की रागी) -- १६४। श्रजबकुंबरी (महारावत सामन्तसिंह की पुत्री )—२७४। अजबसिंह (बांसवाड़े का महारावल )-128-24 1

```
भजवसिंह ( बाजली का ठाकुर )-
    3931
अजबसिंह ( बरडिया का ठाकुर )-
    3991
अजबसिंह (वड़ी साम्बधली का ठाकुर)
    --- 3 07 1
भाजा (भाजा)--४१, ७५।
भजा (सारंगदेवोत शासा का मूल पुरुष)
    -- 43, 501
अजीतसिंह (जोधपुर का महाराजा )-
    £ 2, 300, 304-80, 380-80,
    २०१, २०८, २१७-१८, १२२-२३।
भजीतसिंह ( राषपुर का स्वामी )-
    ₹06 1
घजीतासिंह ( शेखावत, खेतदी का राजा )
    --- ३२१, ३३३-३४।
भजीतसिंह (धांगधरा का महाराज राखा)
    -- 33 9 1
भजीतसिंह ( मांतका का ठाकुर)--३६८।
भनीम हुमायूं (ख़ानजहां ख़िरजी, होशंग-
    शाह का वज़ीर ) - ४८।
भज़ीमुद्धा ( मालवे का सूबेदार )- २३६।
धजी मुरशान ( बहादुरशाह का शाहजादा )
   --- 9=2-=4, 984, 200 1
अन्पकुंवरी ( महारावत पृथ्वीसिंह की राज-
   कुमारी )-१६७, २०७।
```

म्मनूपकुंवरी (महारावत हरिसिंह की रागी) -- १६४। श्रन्पसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-1 538 श्रपराजित ( गुहिलवंशी राजा )- ४४। श्राब्दुलकरीम ( ख़्वाजा )---२३२। ग्रब्दुलकादिर (कालपी का शासक)— 40 1 **भव्दुलसम**दखां (ख़ानदौरां, शाही श्रक्रसर) <del>--- २३२-३३</del>। द्यभयसिंह (जोधपुर का महाराजा )-१३, २२३, २३३, २४०-४१। श्रमयसिंह ( सूरमा )— २८२-८३, २८६। श्रमरदास चंदक ( महाजन )---२४६। श्रमरदास (देपुरा)--२४६। अमरसिंह ( पहला, मेवाड का महाराणा ) --- 990, 998, 998-70, 976, 3881 श्चमरसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) -- 958, 950-58, 2251 अमरसिंह (कञ्जाहा)- १८६। अमरसिंह ( महारावत हरिसिंह का पुत्र ) --- १६०-६१, १६४-६४, १६६, 388-001 अमानतख़ां ( माखवे का सुवेदार )-ब्यमानसिंह ( मःतिज्ञा का ठाकुर )-३६८ । श्रमृतकुंवरी (महारावत उम्मेदसिंह की पुत्री )-- २१७-१८। अमृतराव ( द्विशी, मोतमिद ) - १०७।

श्चरिसिंह (गुहिल राजा)—४४। श्रितिसंह ( दूसरा, मेवाद का महाराणा ) -- 148, २०६, २२४, २४७-२० २४२-५३, २४६-४७। श्रर्जुन ( हाड़ा, बूंदी का सरदार )— 📭 । श्चर्जुनसिंह ( छायण का ठाकुर )—३७६। श्रर्जुनसिंह ( महारावत उदयसिंह का पुत्र) —=३११ **।** श्रर्जुनसिंह (श्ररणोद का महाराज) 3 60 1 श्रलाउद्दीन ( मांडू का सुलतान ) 9941 अलाउद्दीन ज़िलजी (दिल्ली का सुलताक्) —३८, ४०, ४६, १ ग्रञ्जट (गुहिलवंशी राजा)—४४। श्चर्सकिन ( मेजर के॰ डी॰, ग्रंथकार ) ११८, २७२। श्रहमदशाह ( गुजरात का सुलतान ) ब्रहमदशाह ब्रब्दाली (दुर्रानी)--२३२,

### ग्रा

श्राज़म (श्रीरंगज़ेब का शाहज़ादा )

१७६-१ = २, १ = ६, २२० ।
श्राज़मख़ां (शम्सुद्दीला, शाही सेना क्रि
श्राज़मख़ां (शम्सुद्दीला, शाही सेना क्रि
श्राज़मख़ां (गुसाईं)—३४ ।
श्रानित्व्रिगिरि (गुसाईं)—३४ ।
श्रानन्दकुंवरी (महारावत हरिसिंह क्रि
रायाी)—१६३ ।
श्रानन्दराव (पंवार, मरहटा सेनापिते)

२२२, २३० ।

श्चानन्दसिंह ( महारावत हरिसिंह का पुत्र)

— १६४।

श्चापा ( पंडित )—२६७।

श्चाराशाह ( दुर्गाध्यक )—५०-६।

श्चासकरण ( महारावत हरिसिंह का पुत्र )

— ६६।

श्चासकरण ( डूंगरपुर का महारावल )—

६६, ६६, ६८-६, १००-१, १०३।

श्चासकुंवरी ( धमोतर के ठाकुर जसकरण की राठोड़ पत्नी )—३६६।

श्चासफुंदौला ( शाही वज़ीर )—१६६।

## \$

इच्चाकु (स्थंवंशी राजा )—३२।
इनायतुक्का (शेख़, शाही श्रक्तसर )—
१७७-७८।
इन्द्रकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की
राजकुमारी )—३४४।
इन्द्रराज (चौहान )—२९,३४।
इन्द्रसिंह (महारावत प्रतापसिंह का पुत्र )
—१८६।
इब्राहीम (लोदी, दिल्ली का सुजतान )—
७४।
इविंन (ठॉई, भारत का गवर्नर जेनरज )
३४१।
इसलामख्रां (रामपुरे का रक्षसिंह )—
२०२, २२८।

इंडन ( कर्नल, मेवाइ का पोलिटिकल एजेन्ट) - २६७-६८ ।

ईश्वरीसिंह (जयपुर का महाराजा )— २२८। ईसरदान (बारहठ)—३१४। ईसरदास (पंचोली)—२४३।

ख

उगमकुंबरी ( महारावत रघुनाथसिंह की राणी )-- ३३२, ३४४। उप्रसेन ( राठोइ राव चन्द्रसेन का पुत्र ) --- 1311 उदयकर्षा (चीहान)-१४६-६०। उदयक्यों ( महारावत रायसिंह का पुत्र ) 137 उदयकुंवरी ( जोधपुर के महाराजा तहत-सिंह की राणी )- ३६४। उदयदास (रचुनाथद्वारे का महंत )-२७६ । उद्यमागा (हुंबर, मंत्री) — १६६, ३८३ । उदयभाग ( राठोइ, भिगाय का राजा )-२६३ । उदयसिंह ( जदा, पहला, मेवाब का महा-राखा )--१३-२, १४-७,७२। उदयसिंह ( दूसरा, मेवाब का महाराणा ) १०९-१०, १२८, १४४, २२८। उदयसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-११-२०, २८४, २९६-६७, २१६, ३०२, ३०८, ३१०, ३१२-१३।

३१६-१६, ३२४, ३३१, ३६०

३६६, ३७७-७६, ३८३ ।

उदयसिंह (पहला, डूंगरपुर का महारावल) -- ४६, ७४, ९८। उदयसिंह ( दूसरा, डूंगरपुर का महा-रावता ) -- २८४। उदयसिंह ( डूंगरपुर के महारावल सेंसमल का पुत्र )--- ६६। उदयसिंह ( महारावत जसवंतिसिंह का पुत्र )--१३८। उदयसिंह (सोलंकी)---२८२-८३, २८६। उदयसिंह ( सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत-सिंह का पुत्र )- ३६६। उदयसिंह ( प्रयावा का ठाकुर )--308 1 उदयादित्य (परमार राजा)—३७। उदोतसिंह ( जोधपुर के महाराजा श्रजीत-सिंह का पुत्र )-1 १०। उम्मेदकुंवरी ( महारावत स्रजमल की पुत्री )--७२। उम्मेदसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-२०६-७, २१४-१८। उम्मेदसिंह (पहला, शाहपुरा का राजा) 104-385 उम्मेदसिंहजी (दूसरा, शाहपुरा के वर्तमान राजाधिराज )—३३३। उम्मेदसिंह ( ईंडर का राजा )—२७४। उम्मेदसिंह ( कांतला का ठाकुर )-3891 उम्मिलाकुंवरी ( महारावत रामसिंहजी की राजकुमारी )—३४४।

ऊ

**ऊद्ल ( राठोड़**, जैतमालोत )—६०।

ऊदाजी (पंवार, धार राज्य का संस्थापक) — ३६, २२२।

## Ų

एजनकुवरी ( महारावत गोपालसिंह की पुत्री )—२४१। एडम (जे॰, गवर्नमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी ) —२६⊏। एडवर्ड (ससम, भारत-सम्राट्)—३३६।

## श्रो

श्रोंकारलाल (न्यास, श्रीदीस्य ब्राह्मग्रा, कास-दार )—३०२, ३०७, ३०६।

# श्रौ

श्रीरंगज़ेब ( मुग़ल बादशाह )—१३१, १४३, १४४, १४०-४४, १४८, १६९, १७७, १८१-८२, १८४-८६, १६०, १६४-६४, २०२, २१६-२०, २२८, २३२, २३६, २३८।

## Ů

श्चंतरदे ( महारावत सूरजमल की राणी )

— ७३ ।
अंबाप्रसाद ( गुहिलवंशी राजा )—४४ ।
अंबालाल शर्मा ( डॉक्टर, दाधीच बाहाण )

— १७०, ३४८ ।

#### 3

ककुत्स्थ ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )—३२।

कल्यायासिंह (भियाय का राजा )--

कल्यायासिंह (धमोतर का ठाकुर )-

कल्याग्रामल ( बीकानेर का राव )-१४।

करुका ( महारावत सूरजमक का पुत्र )

कानसिंह (कानगढ़ का स्वामी )-३७०।

कान्ह ( शक्रावत जसवन्तसिंह का कुटुम्बी)

कान्हा ( महारावन बावसिंह का पुत्र )---

कामबङ्श ( बादशाह बहादुरशाह का

कॉर्नेवाबिस ( बॉर्ड, भारत का गवर्नर

काळमोज ( बापा, गुहिलवंशी राजा )-

कॉएफीएड (कसान )-- २६४, १६६-७।

क्रासिमधाली (बाग़ीदख का मुखिया)

क्रासिमख़ां ( स्केदार )-१११-१२।

कांधल (धमोतर का ठाकुर )-६७-ध,

किशनकुंवरी ( महारावत बीका की पुत्री )

किशनकुंवरी (महारावत शयसिंह की

किशन ( शहाका, कवि )-- १४८।

भाई )- १८७ ८८ ।

जेनरल )-- २६२।

88, 3@# !

-- 280-87 |

कांधल ( चूंडावत )-१६।

कांधल ( राठोइ )-६०।

१०४, ३६१।

1506-

पुत्री )---= ।

कार्लाह्ल (पुरातरववेसा) - ४३ :

30 5

3 8 3 - 8 8 1

-- 92 !

-- 358 1

```
कपूरचंद ( शाह, पाडलिया, प्रधान
    मंत्री )-- २४४, २४४,
                            ₹₹७,
    358 1
कप्रचंद ( शाह, खासगीवाला )—३१६।
कसरुद्दीन (वज़ीर)--२३२, २६८।
कमज्ञकुंवरी ( महारावत भानुसिंह की
    पुत्री )--११ ।
कर्यंसिंह ( उदयपुर का महाराया )-
    १२१, १२७-२८, १३२, १४४।
कर्यासिंह (बीकानेर का महाराजा )-
    १८६, २०७ ।
कर्मचन्द्र ( पंवार )— ८ ।
कमेंवती (महाराया सांगा की हाकी रायी)
    कर्मसेन ( राठोड़ राव चन्द्रसेन का पौत्र )
    -- 9391
कथ्याया (पंढित, प्रताप-प्रशस्ति का रच-
    यिता )-- १६६, १६६, ३६२,
    340 1
करपायाकुंवरी ( महारावत हरिसिंह की
    पुत्री )-- १६४।
कर्यायाकुंवरी ( महारावत प्रतापसिंह की
    पुत्री )- १६७, २०७।
करपायाकुंबरी ( महारावत द्वपतसिंह की
    रायी )-- २६४।
क्ल्यायादास ( पुरोहित )-१७१।
कक्यायासिंह (कक्यायापुरा का ठाकुर )---
कत्यागिसिंह ( महारावत पृथ्वीसिंह का
    युत्र )--- २०६-७।
कस्यास्यास ( करुयास्यपुरा का ढाकुर )
    -- 4441
```

किशनदास ( महारावत विक्रमसिंह का पुत्र )-१०२, ११८। किशनदास ( सल्बर का स्वामी )— 3991 . किशनसिंह (बोड़ी साखथली का ठाकुर ) -3021 किशनसिंह ( वांसवादे के महारावल जग-माल का पुत्र )-- ६८, १००। किशोरासिंह ( जोरावरपुरा का स्वामी )— ३७३। कीटिङ्ग (कर्नल रिचर्ड हार्ट, मेवाड़ का पोलिटिकल एजेन्ट )-३०२। कीर्तिवर्मा (गुहिल राजा)—४४। कीर्तिशाह (टेहरी गढ़वाल का प्रमार राजा )---३३६। कीर्तिसिंह ( महारावत प्रतापसिंह का पुत्र) -958, 300 1 कुन्दनकुंवरी ( महारावत सालिमसिंह की राणी )--२४३, २४६, २७६। कुतुबुद्दीनख़ां (शाही श्रक्रसर)-१६२। कुतुबुद्दीन (गुजरात का सुलतान )-138 कुबेरसिंह ( धमोतर का स्वामी )--३६३-E8 1 कुतुबुलू मुल्क (सैयद अब्दु हाखां) - २०४। कुंभकर्या (कुंभा, मेवाद का महाराया)-४०, ४७-६, ४१, ४४, ७६। कुमारपाल ( सोलंकी राजा )-- ३८। कुमारसिंह (गुहिलवंशी रावल )-४-कुमुद्कुंवरी (महारावत रामसिंहजी की राजकुमारी )--३४४।

कुशलकुंवरी ( महारावत हरिसिंह की पुत्री )-- १६४। कुशलिंह ( श्रांबीरामा का ठाकुर )-कुशलसिंह ( बरिंद्या का ठाकुर )— 3091 कुशलसिंह ( भांतलावालों का पूर्वज )-कुशलसिंह ( बांसवाड़े का महारावल ) -9891 कुसुमकुंवरी (महारावत रामासंहजी की राजकुमारी )-३१४। कृष्या (यादव)-१७२। कृष्ण ( ग्रहाड़ा, कवि, ग्रंथकार )--२४३, कृष्णदास ( आमेटा ब्राह्मण, विद्वान् )— कृष्णाजी सांवत ( मरइटा सेनापति )-2201 केवेन्टरी ( एफ्॰ सी॰, प्रतापगढ़ राज्य का प्रधान मंत्री )--३४१, ३४४। केटर (ए॰ एन्॰ एल्॰, एजेन्ट गवर्नर जेन-रल ) ३४१। केडिल ( मेजर टी॰, मेवाइ का पोलिटिकल एजेंट )—३१०। केशवदास (रघुनाथद्वारे का महन्त)-२७६ । केशवदास ( शाही सेवक )- १८४। केशवप्रसादसिंह ( डुमरांव का महाराजा ) -- 3441 देसरकुंवरी (राणा मोकज की सोलंकिनी राची ) - ४०।

केसरकुंवरी ( महारावत उम्मेद्धिंह की कछवाही राणी )--२१७। केसरकुंवरी ( महारावत दलपनसिंह की राणी )-- २१४। केसरकुंबरी ( महारावत रघुनाथसिंह की राखी )--३४४, ३०६। केसरी सिंह ( श्रांधीरामा के ठाकुर कुशल सिंह का पुत्र ) - ३०६, ३६६। केसरीसिंह ( अचलदाम सक्रावत का पुत्र ) -- 92E, 930-37 1 केसरीभिंह ( भांतला का ठाकुर )- १३ म, १४२, ३६८। केसरीलिंह (सल्तृंबर का रावत) — २३४, २३८, २४०। केसरीसिंह (कुंवर दीपसिंह का पुत्र ) -२६३, २७३-७४। केसरीसिंह ( रायपुर का ठाकुर )---३६८। केसरीसिंह (धमोतर का टाकुर)-- ३६४। केसरीसिंह (कल्यायापुरा के ठाकुर रया-छोददास का पुत्र )- ३६६। कैनिक्स ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल ) --- 789, 788-84 1 कोमलराम ( ध्यास, श्रीदीच्य बाह्य या )-305

## ख

स्तान (चौहान)—८७, १३८, १४१।

ग्रानज़ाना (अब्दुर्रहीमफ़्तां, शाही अफ़सर)
—१२१।

सानजी (आंबीरामा का ठाकुर)—८४,
१०६, ३६६, ३७२।

ख्रानसत्तह ( धुइऊ, पुरोहित )--- १०-१। गुग्माया (पहला, गुहिलवंशी राजा )-88, 998 ! न्युम्मारा ( वृत्यरा, गुहिलवंशी राजा )-म्युग्माण ( तीलरा, गुहिलवंशी राजा )-२२, ३६। न्युम्मायाभिष्ठ (दूंगरपुर का मदारावल)-लुम्मागा निह ( भार्मीद का रावत )-3941 खुम्माणनिंह ( भांबीरामा का ठाकुर )-सुम्मास्मिह ( देवद का टाकुर )-३००। न्युशहालसिंह (रामपुरा का स्वामी )-खुशहालसिंह ( अरगोद का महाराज )-३३४, ३६०। खुशहालिंद (सालिमगढ़ का स्वामी )-300 1 लुशहालसिंह (प्रावत )-३७४।

#### ग

गज़नीत्मां — देखो मुहम्मद गोरी।
गजसिंह (महारावत सालिमसिंह का पुत्र)
— २५४।
गजसिंह (कोलवी का स्वामी )—३७८।
गनिंग (मेजर, मेवाइ के भील कोर का कमाउँट)—३०७।
गयासुदीन (मालवे का सुलतान)—२७,
४१, ४०-१, ४४-७, ४८-६, ६२।

ग़ाज़ीउद्दीनख़ां (मालवे का स्वेदार)-२३१। गिरधरबहादुर ( राजा, मालवे का सूबे-दार )--२२६, २५४। . गुमानशाह ( राजकर्मचारी )—२४७। गुमानसिंह ( महारावत पृथ्वीराज का पुत्र ) -7001 गुमानसिंह (बाठरड़ा के रावत दलेलसिंह का छोटा भाई )-३१४। गुमानसिंह ( रायपुर का ठाकुर ) — ३६७-६८, ३७४। गुमानसिंह (नागदी का स्वामी) - ३७७। गुमानसिंह (धनेसरीका ठाकुर)--३७३। गुलाबकुंवरी ( महाराजा तख़्तसिंह की राणी )-३६४। गुलाबचन्द ( गांधी, कामदार )--- २८६। गुलाबसिंह ( ठाकरडे का ठाकुर )-- २८६। गुलावसिंह ( जाजली का ठाकुर)—३७३। गुलाबसिंह ( मेहड् चारण )-31४। गुहिल ( राजा, गुहिलवंश का श्रादि पुरुष) -83-81 गेमल ( नागर ब्राह्मण )---२६। ग़ैरतख़ां ( शाही अक्रसर )—१४६। गोपालदास ( धमोतर का ठाकुर )-१४२, ३६१, ३७२, ३७४। गोपालदास ( श्रजमेर का गौड़ राजा ) -9281 गोपालसिंह ( श्रचलावदा के ठाकुर माधव-सिंह दूसरे का पुत्र )--३७०। गोपालसिंह ( रायपुर का ठाकुर ३६७।

गोपालसिंह ( श्ररणोद के महाराज गोवर्ड-नसिंह का पुत्र )--३६०। गोपालसिंह ( रामपुरा का राव )-२०२, २२८। गोपालसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत ) --- २०७, २१६-१८, २२४-२६, २३७, २४०-४४, २४७, २४३, २४८, ३६३, ३७८, ३८३-८४। गोपालसिंह ( बोड़ीसालथली का ठाकुर ) ---३७२। गोपालसिंह ( जोरावरपुरे का स्वामी )-३७३। गोपीनाथ ( स्रांबीरामा का ठाकुर )-३६६ । ग़ोरबेग ( ज़मानाबेग का पिता )-१२८ । गोवर्द्धनसिंह ( श्ररणोद का स्वामी )-२४, ३२८, ३३८, ३४४, ३६०। गोविन्ददास ( खंगारोत, बेगूंवाखों का पूर्वज )—१०६। गोविन्दराज ( चौहान )--२१, ३४। गोविन्दासिंह ( घनेसरी का ठाकुर )-३८०। गौरीशंकर वर्मा (बार-एट-ला, कामदार ) -3781 गंगाकुंवरी ( वृंदी के राव भोज के पुत्र मनोहरदास की पत्नी )- १२४। गंगाराम (कवि, ग्रंथकार)—=४, ६८, १०६, ११२, ११३-१४, १३४, १३७, १४०, १६८-६६, १७१, 3081 गंगासिंहजी (बीकानेर के महाराजा )-३२४-२६, ३४३।

गंड (कार्लिजर का राजा)—३५।
गंभीरसिंड (ईंडर का महाराजा)—
२०४।
गंभीरसिंड (सेलारपुरा का ठाकुर)—
३३८,३०८।
गंभीरसिंड (धमोतर के ठाकुर इंमीरसिंड
का भाई)—३६४।

घ

भनस्यामसिंहजी ( मेजर, ध्रीगधरा का महाराज राया) — ३३७, ३४४।

च

चकायुष (कनौज का राजा)—१२।
चातानजां (शाही ध्रक्रसर )—१६८६६।
चाचा (महाराणा खेता का दासीपुत्र )—
४७।
चांदकुंवरी (युवराज्ञी )—३२६, ३३४,
३४०, ३४७।
चारमती (महाराणा राजसिंह की राणी)
—१४८, १६१।
चिनक्रजीचल्लां (निज़ामुण्मुलक, ध्रासफजाह)—२२६, २३२, २३४-३६।
चिमनकुंघरी (लुणावादा के राणा फतहसिंह की राणी)—२७४-६।
चिमनजाब कोटारी (बांसवादे का कामहार )—३०६।

विमनभिष्ठ (कंप्याचापुरा का ठाकुर ) -चिमनभिंह ( कांतवा का ठाकुर)-३१८। विमन्भिंड ( अचलावता का ठाकुर )-3 90 1 चिमनामंद्र ( वरिष्या का स्वामी )-1 2 4 4 चील महता ( बनवीर का प्रधान )-55 1 चुक्तीलाल एम॰ शरोक ( प्रतापगढ़ का दीवान )-- ३५४। चुंडा ( महाराया लाखा का पुत्र )-४३, चेनराम ( अप्रवाका )-- २३। चोक्सिंह ( गुहिल राजा )-४१। चंदनकृंवरी (महारावत सामन्तसिंह की पुत्री )---२७५। चंद्रदेव (गाहब्वाज )-३०। चंद्रधर गुलेरी (विद्वान् )- ३४१। चंद्रप्रभस्रि ( जैन विद्वान् )—१३। चंद्रभागा (कल्यागापुरा का ठाकुर )— 3641 चंद्रभाग शाह (मंत्री)---२४२-४३, ३८३. चंद्रसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-388 1 चंद्रसेन ( जोधपुर का रात्र )- १३१ । चंपाकुंवरी ( महारावत असवंतर्सिह की रायाी )--१३८, १४१, १६७।

छ

छुत्रसाल (बोड़ी साखथली का ठाकुर ) — ३७२। छुबीलेसम (नागर ब्राह्मण, स्वेदार)— २२६+

ज

बगतसिंह (पहला, मेवाड़ का महाराणा) ---१२३, १२७, १३०-३२, १३४, १३६, १४१, १४४-४२, १२७, १६१, ३६२। जगतसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) —२३१, २**३३**, २३८, 2801 क्षगतसिंह (कानोड़ का रावत )--२४६, 1385 जगतसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—३७०। जगतसिंह ( बरिड्या का स्वामी)--३७९। जगतसिंह ( जाजली का ठाकुर )- ३७३। जगन्नाथ शास्त्री (विद्वान्)---२४, ६८, ६०, १३६, १४४, १७०, १७४, ३४६। जगन्नाथसिंह ( नागदी का स्वामी )— १२४, ३७६। जगमाल (बांसवाई का महारावल )-४६, ८८, ६८। जगमाल (सिरोही का राव)--७०। जगमाल (बाघावत)-१२६। जम्मा ( महारावत सूरजमल का पुत्र )-97-3 I जग्गू बापू (सिंधिया का सेनापति ) २६० । 7.8

जड़ावकुंवरी ( महारावत स्रजमत की राणी )-७२। जड़ावचंद ( शाह, मंत्री )--२१६। जमकूजी (सिंधिया) - १३। ज्ञमानावेग-देखो महाबतखां । ज़फ़रख़ां ( मांडू के सुलतान का सेनापति ) **-- १४, १७-**=, ६२ । जयश्रापा (सिंधिया, ग्वालियर का महा-राजा )—६३, २२१,। जयदेव ( मेहता, कवि )-१६६, १७०, 992-98, 989-82 1 जयमल ( महाराणा रायमल का पुत्र )-४६, ४५-६, ६०-२ । जयमल (मेइतिया)- १४। जयसिंह (सिद्धराज, गुजरात का सोबंकी राजा )—३७-८, ४४। जयसिंह ( चतुर्थं, मालवे का परमार राजा )—३८ । जयसिंह ( सवाई, जयपुर का महाराजा ) ---६३, १८६-८८, २०१-४, २०८, २२२-२३, २२६-३०, २३२-३६, 280-89, 2841 जयसिंह ( शक्नावत, पीप लियावाली का पूर्वज )---२३४-३४। जयसिंह ( खेतड़ी का राजा )-- ३२६, ३३३, ३४१। जयसिंह ( मेवाड़ का महाराया )-198-८०, १८२-३। जयसिंह (बांसवाड़े का महारावत )-जलालुद्दीन फ्रीरोज़शाह ( ख़िलजी, मालवे का सुलतान )-४०।

असकरण (धमोतर का ठाकुर )—१ ६६, ३६२, ३६३ । जसकुंवरी ( महारावत हरिसिंह की राणी) -9841 जसरूपभिंह (धामभरा का राव)--२४३। जसवंतराव (होएकर, इन्दौर का महा-राजा )-२६१। जसवंतिसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत ) -- 118, 120, 122, 128, १२६, १२८-२६, १३१-३४, १३६-४१, १४४, १४७, १७३, ३४६, ३१२, ३६८ । जसवंतिसिंह (शक्कावत, वानसी का रावत) -- 975-39, 933 1 जसवंतिसंह (पहला, जोधपुर का महा-राजा )-१४१, १४२, १४४, 3051 जसवंतिसंह ( वृसरा, जोधपुर का महा-राजा )-३१४, ३६४ । जसवंतासंह ( भाला, गोगृंदा का स्वामी ) --- 2891 जसवंतिसंह ( देवगढ़ का रावत )--- २४६-201 जसवंतिसंह ( वृसरा, ढूंगरपुर का रावल ) -- २६ द-६६, २७४, २ द- द४, २६७ । जसवंतसिंह ( साबद्धी का ठाकुर )— रम्र । जसवंतसिंह (सेजाना का राजा)--३३४, 3381 जहांगीर ( सलीम, मुग़ल बादशाह )-१८, ११८-२२, १२६-२८, १४७,

1881, 3881 जहांदारशाह ( मुगल बादशाह )-१६६-२००, २०२, २०८-६, २२८, 2321 जहांशाह ( बहादुरशाह का शाहजादा )-- . 338 1 जानबालम (शाहतादा)--२०। जान दीवयाद ( रिवकिविहारी के मन्दिर का महन्त ) -- ३१४। जांबाज्ञस्यां ( शाही मनसबदार )-१४७। जांनिसारकां (पेजारका, मंदसोर का फ्रीज-दार )--- १२ -- ३१, १३३ । जॉर्ज ( पंचम, सम्राट् ) - ३३६। जॉर्ज ( पष्ट, सम्राट् )—३४३ । जाितमसिंह ( भाता )-२४१-१०, 1805 ज़ालिमसिंह ( कुशस्त्रगढ़ का राव )— 1 435 ज्ञालिमासिंह ( अचलावदा के ठाकुर जगत-सिंह का पुत्र ) - ३७०। जीवराज ( शाह, मंध्री )--२१०-११, २१४, ३८३। जुहारकुंवरी ( महारावत उदयसिंह की राणी )-३११, ३१३। जैतमाज ( राव सलखा का पुत्र )—६० जेतासिंह ( महारावत गोपालासिंह का पुत्र -- 5831 जैत्रसिंह ( मेवाब का स्वामी )-४६। जेनुल्धाबदीन (मीर, शाही अफ़सर -9531 जोग ( ग्रंथकार )-१७४। जोगा ( रावत श्रजा का पुत्र )--- = 0 l

जोगीदास (धमोतर का ठाकुर)- १६०, १६४, ३६२। जोगीदास ( नागदी का स्वामी )--३७६-जोधकरण (पाडलिया, मंत्री)--२६४, २१६-१७, ३०७। जोधसिंह ( शक्तावत, करागेटी का स्वामी )---११०-११, ११३-१४, 995-98 1 जोधसिंह (धमोतर का ठाकुर )- १४१-४२,३६१-६२, । जोधसिंह ( सलूंबर का रावत )---२४७। जोधसिंह (गड़ी का ठाकुर)---२४७। जोधसिंह ( श्रचलावदा के ठाकुर जगत-सिंह का पुत्र )--३७० । जोरावरसिंह (बीकानेर का महाराजा)-280-83 | जोरावरसिंह (खींवसर का ठाकुर)—२४८। जोरावरसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-3881 जोरावरसिंह (विकेसरी का स्वामी)-३७३। जोरावरसिंह (नागदी का स्वामी)—३७७।

升

भामा ( खोड़ीप का स्वामी )-309।

3

टॉड ( कर्नल जेम्स, ग्रंथकार )- १७,

१६-७, ६२, ६८, ७०, ७८, ८२-६, १६०, २३६, २४३।

टेलर ( मेजर, पो.लिटिकल एजेन्ट)—
२६२, २६४।

टैवर ( कर्नल, राजपुताने का एजेन्ट
गवर्नर जेनरल )—३१७, ३१६।

टि्वस (सी० सी० एच्०, महारावत रामसिंहजी का स्रीभभावक)—३१०।

ड

डलहोज़ी ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल)—२८७, २६१, २६४। डाड्सवेल (जी०, सरकारी अफ़सर)— २६७। इंगरसिंह (इंगरपुर का महारावल)—४६। डयूक श्राव् केनाट् ( महाराणी विक्टो-रिया का पुत्र)—३१२। डयूरंड (कर्नल, मध्यभारत का एजेन्ट गवर्नर जेनरल)—२८६-६१। डयूरंड (पृच्० पुम्०, भारत सरकार का सेकेटरी)—३०६।

त

तख़्तकुंवरी ( महारावत सूरजमक की
हाड़ी राखी) — ७२।
तख़्तकुंवरी ( महारावत सामन्तसिंह की
पुत्री) — २७४।
तख़्तसिंह (नागदी का ठाकुर) — ३०७।
तख़्तसिंह (कल्याखपुरा का ठाकुर) — ३६६।
तख़्तिसंह (जोधपुर का महाराजा) — ३६४।
तख़्तिसंह (हम्मीरगढ़ का स्वामी) — २२%।

तक्सिंह (नामली का ठाकुर )--- २१. ३१३, ३८१ । तांतियारोपी (सिपाइी-विद्रोह का प्रसिद्ध विवोद्यी )---२ ६२-६३। हुकोजी (होलकर का संनापति)--- २४६। तुकोजीराव होवकर ( दूसरा, इन्दौर का महाराजा )-- ३११। रोजमाज (महारावत बाधसिंह का पुत्र)-E8 1 सेजसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-३, १८, ६४, १००-२, १०४-७, 199-93, 195-90, \$08. 1 508 तेजसिंह (मेवाद का महारावज )- ४६। सेजसिंह ( जाजनी का ठाकुर )--३७३। तेजसिंह ( अनघोरा का ठाकुर )--३७४। तेजसिंह ( वरखेड़ी का ठाकुर )--३०४। तेजिसिंह ( नागदी का स्वामी )--३७७ । तैम्र (दिल्ली का सुकतान )—१४७। त्रिभुवनदास ( एम० ए०, राजा, प्रधान मंत्री )--- ६४४। विकोचनपाल (प्रविद्वार धंशी राजा)-- ३६।

द

द्याख (शाह वर्द्धमान का पुत्र )-- ३८३। इयाबहादुर (माखवे का सुवेदार)-3481 इयालदास ( महाराया। राजसिंह का मंत्री )---१७६। क्याखिंह (धमोतर का ठाकुर)---३६५।

सप्रतासिंह (भांतला का ठाकुर)- ३६०। दलपतिसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत )-१९-१८, २१३ २१८-१०, २७४-७४, २८१-८८, २१४-१७, ३०७, ३४६, ३०४, ३००-०८। वनापनसिंह ( माध्यभनी का ठाकुर )- . 1581 वलपत्रसिंह (समयुर का ठाकुर)-१६६, 39.451 दलपतासंह (मूलधान का स्वामी)-3021 दरुपर्नासंह (होरागा का स्वामी)--३८१। वसिंह ( रायपुर का टाकुर )-३६७, दलसिंह ( बोर्डा सासधळी का ठाकुर )---१६४, ६६६ । दक्तेलसिंह (बूंदी का राजा)--२२७, २३०। दक्षेत्रासिंह (मियाय का राजा)---२६३। दलेकासंह ( बाउरका का रावत )-- ३१४, ३८० । दलेलसिंह ( महारावत हरिसिंह का प्रपौत्र )---३६४। दलेवसिंह (भांतजा का ठाकुर)-- १६८। दामोदर ( महासामंत माधवें का पुत्र ) -- 381 दाराशिकोह (शाहजहां का शाहजादा)-333, 385, 385-281 दिलाबरखां (दिलावरशाह ग़ोरी, अमी-

शाह, मालवे का सुलतान )-४०।

दिलीपसिंहजी (सैजाना का राजा )-

देवेर, देशह ।

दीपसिंह ( महारावत सामन्तसिंह का पुत्र )--२०, २४६-६०, २६३, २७०-७३, २७४, २७८, २८०। दुर्गभान (दुर्गा, रामपुरा का राव)-६४, ११६, २२८। दुर्गोदास ( प्रसिद्ध राठोड़ वीर )-१७६-द्म0, १८७, २०४, २२८ I दुर्गादास (श्रांबीरामा का ठाकुर)—३६६। दुर्गाप्रसाद ( महामहोपाध्याय, ग्रंथकार)-दुर्गोदास ( बोड़ीसाखथली का ठाकुर )-३७२। दुर्जनसाल (कोटा का महाराव)-२३३, २४० । दुर्रुभराज ( घोटासीं का चौहान )---२१, २४, ३४ । दुलहसिंह (सैलाना का राजा)---३१३। दुलहसिंह (पहाइसिंह का पुत्र )-३४७, ३६८। देदा (सादड़ी का स्वामी)—धदा देवपाल (रघुवंशी प्रतिहार राजा ) ३६। देवराज ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )--३२। देवी (मीणी)--१७, १६। देवीसिंह (कल्यागपुरा का ठाकुर)-३६६। द्वीसिंह ( कुशलपुरा का रावत )-१८१। देवीसिंह ( सूरजमल का पौत्र )-१६। देवेन्द्रकुमारी (इंगरपुर के महारावल विजयसिंह की पुत्री )- ३३१। देवेन्द्रकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की पुत्री )—३४४। दोस्तमुहम्मद्वां (शाही अफ़सर) २३६।

दौलतकुंवरी ( महारावत सामंतासिंह की राग्री )--२७७ । दौलतकुंवरी (महारावत दलपतासिंह की राग्री )---२६४। दौबतराव सिंधिया ( म्वालियर का महा-राजा )---६३। दौलतसिंह ( बरड़िया का ठाकुर)-309-071 दौबतसिंह (महारावत प्रतापसिंह का पुत्र )-- १८६, २३३ । दौलतसिंह (देवद का स्वामी)--२४१, २४४, ३७७ । दौलतसिंह (केरगया का ठाकुर)-- २६४। दोलतसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-3001 दौलामियां (मुसलमान श्रफ्सर)---२४०। हारिकादास (रायपुर का ठाकुर)-३६७। द्वारिकादास (मेहता)---२११, २१४।

#### घ

धनजीशाह (पारसी, कामदार )—३४३। धनपितिसिंह (श्रनघोरा का स्वामी )— ३७४। धर्मकुंवरी (महारावत हरिसिंह की राणी )—१६६। धर्मकुंवरी (पाटमदे, महारावत प्रतापसिंह की राणी )—१८६-६०, १६६।

#### न

नगराज (गूजर, धायभाई )—२३०। नरबद (कानोड्नालों का पूर्वज )—८०। नरवर्मा (माळवे का परमार राजा)—३७। नरवर्मा (गृहिल राजा)--धर। नरवाइन ( गुहिल राजा )-४४। नरसिंहदेव (महाराया सांगा का भनीजा) ---991 नरहरदास ( शक्रावत )-- १२८ । नरू (बिद्धान् )—१२१ । नवलचंद्र । शाहः राजकर्मचारी) — २०३। नवाजिशालां (संयद, शाही भ्राफ्सर)— 1821 नागभट्ट ( नागावलोक, रघुवंशी प्रतिहार राजा )-- ३२-३। नाथसिंह बागोर का महाराज)---२४०। नाथूराम (धमो र का ठाकुर)-- ३६४। नाधृसिंह ( नागदी का स्वामी )---३०७। नादिरशाः ( ईरान का बादशाह )-२३२, २३६। नारायगादाय ( ईंडर का राव )-- ११७। नारायणदास (शक्तावत )-१२८। नारायण्राव ( बुढा का जागीरदार )-२२१, २३१। नासिरुद्दीन मुहम्मद्शाह ( मालवे का . सुल्तान )--४०, ४४, ६२, ११४। नासिरशाह (मांडू का सुलतान)-२६, ४१। नीथे बुक (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल) -3º51 नाहब्राव ( पडिहार )---३३। नाहर (सोनगरा चौहान)-१०६। नाहरासिंह ( शाहपुरा का राजाधिराज )---३३३, ३३७। माहरसिंह (सेमलिया का महाराज )-1881

नाटरिपंट ( योडीयान्यथली के ठाकुर यानवंनियंह का पृत्र)—३७२। निकोयियर ( थाँरंगतेय बाद्याह का पीत्र)—२११। निक्सन ( कनेल, मेबाइ का पोलिटिकल एजेन्ट)—२१८। निजायुल्युल्क—देखो चिनक्रलीचलां। निदालचेद ( मंत्री)—२१४, २६६।

Y

पत्ता ( महारागा रायमल का पुत्र)--१६। पद्मकुंवरी (महारावत हरिसिंह की पुत्री)— 968 1 पद्मकुंबरी ( महारावत पृथ्वीसिंह की पुत्री )—२०७ । पद्मांनंह ( मेवाइ का स्वामी )-- ४६। पद्मसिंह (बीकानेर का महाराजा)-958, 2019 1 पद्मसिंह (महारायत प्रतापसिंह का पुत्र )--- २०६-७ । पद्मासंह ( महारावत सामंतसिंह का पुत्र )----२७४ । पसा (धाय)---= ६-७, ६०। परवेज (जहांगीर का शाहजादा)-१२० । पर्वतिसंह (बोद्दी साखथती के ठाकुर वलवंतिसंह का पुत्र )--३७२। पहादिसंह (कल्यारापुरा का रावत)— 3 8 8 1 पहाइसिंह (महारावत पृथ्वीसिंह का पुत्र )--२०३, २०४, २०६-७, 208-90, 2931

पहाइसिंह (सल्ंबर का रावत )— 104-385 पारमदे—देखो धर्मकुंवरी — षार्क ( ब्रिगेडियर )--- २१२ । . पिकॉक ( कर्नल, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट )---3961 पिन्हें (ए० एफ्०, मैवाड़ का रेज़िडेन्ट) —३०४, ३१६, ३१८ । पीथा (महारावत सेंसमल का पुत्र)—६६। पीथा (बाघावत )-- १२६ । पीर हज्रञ्जली ( बाग़ियों का सरदार )— २१३। पीरमुहम्मद सरवानी (नासिरुल्मुल्क, शाही अफ़सर )---१२। पुंजराज ( हूंगरपुर का स्वामी )--१४३। पूरगामल ( महारावत रायसिंह का पुत्र )—=६। पूरा ( जाजली का स्वामी )-७२, ३६२, ३७२-७४ । पृथ्वीराज ( ढूंगरपुर का महारावल )— ४६, ८७, ६८ । पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल का पुत्र )— ४६-७१, ७३, ८६, ११४। पृथ्वीराज (जैतावत, बगड़ीवालों का पूर्वज )---६३-४। पृथ्वीराज ( पृथ्वीसिंह, धमोतर का स्वामी ) ३६२-६३। पृथ्वीसिंह ( प्रतायगढ़ का महारावत )— १४४, १८६-६०, १६७-२१३, २१४, २२४-२४, २४२, २४२, ३८३-८४। पृथ्वीसिंहजी ( बांसवाड़े के वर्तमान महारावता )--३३६।

पृथ्वीसिंह (धमोतर के स्वामी हिन्दूसिंह का भाई) ३६४। पृथ्वीसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-३६६ । पेपकुंवरी (महारावत क्षेमकर्ण की पुत्री)-पेपकुंवरी ( महारावत भानुसिंह की पुत्री )—११७ । पैज़ारख़ां—देखो जांनिसारख़ां । पोखरदास (रघुनाथद्वारे का महंत)-२७६। प्रतापकुंवरी (बीकानेर के महाराजा सर-दारासिंह की राणी )---२७३। प्रतापकुंबरी ( जोधपुर के महाराजा तख़त-सिंह के पुत्र बहादुरसिंह की परनी ) -= 3 E8 I प्रतापसिंह (पहला, मेवाड़ का महाराणा) -85, 302, 30X-E, 30E, ११४, १२०, १२८, १४४, २२३, २४७, ३६१। प्रतापसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महा-रागा)--२४७। प्रतापासिंह (काश्मीर का महाराजा)— ३३४। प्रतापसिंह (रायपुर का रावत )-३४७, ३६८। प्रतापसिंह (महारावत रघुनाथसिंह का पुत्र )---३२८, ३३२-३३, ३४४, प्रतापसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत )-१, १६, १६, १२२, १३७-३६, १४३, १४६, १६०-६१, १६४-६६;

988, 999-03, 900, 998-mo. १८२-८५, १८७-१३, १६७-२००, २००, २१४, ३४१, ३६२, ३६६-६७, ३०१, ३७८, ३८३। प्रतापसिंह ( बांसवाके का महारावल )-88, 8E-900, 303 1 मतापासंह (हाबा, बूंदी के राव दलेख-सिंह का भाई )--२३०। प्रतापसिंह ( मांतवा का ठाकुर )---388, 398 1 प्रतापसिंह (धनघोरा का स्वामी)---३७४। मतापसिंह ( वरखेशी के टाकुर रत्नसिंह का भाई)--३७४। मह्तादसिंह ( यरिया के ठाकुर दौजत-सिंद का पुत्र )-- ३७१। मेमकुंबरी ( महारावत प्रतापसिंह की रायी )- १८६।

#### फ

फतहचंद (कायस्थ, मेवाह का प्रधान)—
११४-१६, १६१।
फतहसिंह (कल्याणपुरा का सरदार)—
२१७, २४१, ३६३, ३६६, ३७७।
फतहसिंह (सोलंकी, लूगावादा का
महारागा)—२७६।
फतहसिंह (नामली का ठाकुर)—२६१।
फतहसिंह (धमोतर का ठाकुर)—३६३।
फतहचंद (सिंघवी, जोधपुर का कर्मचारी)—
फर्कहसैन (लेफ्टेनेन्ट)—२८६।
फर्कहसियर (मुग्न बादशाह)—२००-४,
२०८-६, २१२, २१८-१६, २२३,

क्रीरोज्ञ ( हाजी, ग़दर ना बाग़ी )-- १८६-फ्रीरोज्ञलां ( शाही अफसर )-१६७। , क्रीरोज्ञाखां दनदानी (नागोर का स्वामी)--84 1 फ्रीरोज़शाह (पारसी, सेठ)- ३२७। र्फ्रारोजनाह (बातियाँ का सरदार)-283 1 फ्रीरोज़शाह नुराजक (दिश्वी का सुब-सान )-४०। फ्रीएइ ( लेफ्टनेन्ट कर्नज डी॰ एम्॰, राज-प्ताने का पोछिटिक ख एजेन्ट )-3491 फूलकुंबरी (महारावत प्रतापसिंह की पुत्री )-- १८६। फूलकुंबरी (महारावत उदयसिंह की राणी )--३१३, ३७६। फ्रामजी भीकाजी (पारसी, मेवाक का श्वसिस्टेन्ट पोलिटिकछ पुत्रेन्ट)— ३०७, ३११, ३२४।

### ब

अंक्स्तसिंह ( नागोर का स्वामी )—२१७१८, २२३, २४० ।
बद्धतावरसिंह ( प्रतापगद के महारावत
गोपालसिंह का पुत्र )—२४१-४२ ।
बद्धतावरसिंह ( माममता का स्वामी )—
२४४.।
बद्धतावरसिंह ( कोराया। का स्वामी )—
३८१ ।
बद्धतावरसिंह ( नागदी का ठाइर )—

३३८, ३७७।

बङ्तावरसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-बदनसिंह ( रामपुरा के राव गोपालसिंह का पौत्र )-- २०२। बनेकुंवरी ( महारावत प्रतापसिंह की पुत्री )-- १८६। बलदेवसिंह (सदापुरा का भोमिया)-303-081 बलवंतसिंह ( बोड़ी साखथली का ठाकुर )—३३८, ३७२। बलवंतसिंह (जाजली का ठाकुर)-३७३। बलवंतसिंह ( देवद का स्वामी )-- ३७७। बहरी-देखो मलिक बहरी। षहादुरशाह (गुजरात का सुलतान)—४१, ७६-८. **८१-५, ६१-३**, 9991 बहादुरसिंह ( जोधपुर के महाराजा तख़्त-सिंह का पुत्र )- ३६४। बहादुरसिंह (किशनगढ़ का राजा)--१६४, २७४, ३७३। बहादुरसिंह (बोड़ी साखथली के ठाकुर बलवंतसिंह का पुत्र )---३७२। बाउक (मंडोर का प्रतिहार राजा)-- ३० । बावसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-90, 09-2, ७8-€, ৩ হ:- হ ২, १७, १०६, ११४-१६, १४४, १७३, ३६६, ३७२। बाघसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३। बाघसिंह (कण्गेटी के शक्तिविंह का भाई )-- ११०। बावसिंह (सेलारपुरा का स्वामी)—३७८। बावसिंह (फ्तहगढ़ का ठाकुर )—३७३।

बाजबहादुर (मालवे का सुलतान)-४२। बाजीराव (बल्लाल, पेशवा)---२२०, २२४, २३२, २३४, २३६-३७, २३६, २४४, २४८। बापा-बापारावल, देखो कालभोज। बाबर ( मुग़ल बादशाह )-७४-४। बालमुकुंददास (रघुनाथद्वारे का महंत) - 3051 बाला (चौहान)-१९७। बालाजी विश्वनाथ (पेशवा)-२२०। बालाजी बाजीराव ( पेशवा )---२२०, २३६, २४८। बांकीदास ( कविराजा, ग्रन्थकार )—७२, १३२, २६३ । बिहारीदास (पंचोली, मंत्री)--२०५, २३३, २३⊏-३६ । बीका - देखो विक्रमसिंह। बीदा ( राठोड़, बीदावतों का मृत्व पुरुष ) बुधसिंह (बूंदी का महाराव)--२०४। २२७, २३०। ब्रधसिंह (बगड़ावदवाले वैरिशाल का पुत्र ) —३६**१** । ब्रक (कप्तान) - २८६। बेचरताल ( मेहता )--२७८। बेहरजी ताकपीर (मरहटा सरदार)—२४१। बेसन ( कर्नल )---२६३। बैजल (राठोड़, मारवाड़ के राव सलखा का पुत्र ) -६० । बोरविक (विलियम, अंग्रेज़ अफ्सर)-२७३। बंदा वैरागी (सिक्ख गुरु)--२३२।

H

भगवतकुंवरी (महारावत भानुसिंह की रायाी)--११७। मगवतसिंह (कक्याणपुरा के ठाकुर फतइ-सिंह का पुत्र )- ३६३। भगवतसिंह ( बरिबया के ठाकुर दीलत-सिंह का पुत्र )-- ३७१। भर्तृभट (भर्तृपष्ट, पहला, गुहिलवंशी राजा) भर्तृभह (भर्तृपट, तृसरा, गुद्धिलवंशी-राजा )---२२, ३६, ४४-४, १६३। मवानकुंवरी ( महारावत दलपतसिंह की राणी)-- २६६। भवानीराम ( नागर, मासने का सूबे-दार )--२२७। भवानीसिंह ( सेमलिया का महाराज )-188 भवानीसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-300 1 भवामीसिंह (वरखेदी का ठाकुर )- ३७४। भवानीसिंह (धमोतर के ठाकुर इंभीरसिंह का माई)--३६४। माखरसी ( जोधसिंह का पुत्र )-११६। भातुलादेवी (बूंदी के राव भावसिंह की राया )- १६६। भानुसिंह ( भाना, भीमा, भवानीसिंह, प्रतापगढ़ का महारावत )-- ३६, १०४, १०७, १०६-१६, १२३, 1 905 भामरचा ( मीगा, देवितया का )-- १६ । भामाशाह ( मेवाद का मंत्री )-1 २६।

भारतसिंह ( देवद का स्वामी )--३७७। भारमल (महारावत बावसिंह का पुत्र)-E8 1 मारमल ( ईंडर का राव )-----। भावसिंह ( बूंदी का राव )-9६६। भीमदेव ( दूसरा, भोजाभीम, सोबंबी-राजा ) - ३८। भीमराज ( मारवाइ का कर्मचारी )-38E1 भीमसिंह (मेवाइ का महाराया)-२४७-४८, २६६ । भीमसिंह ( चौहान, कोटा का महाराव )-209, 208 1 भीमसिंह ( बनेहा का राजा )-१७१, २३८ । भीमसिंह ( बांसवाबे का महारावल )-9541 भीमसिंह ( प्रतापगढ़ के महारावत प्रताप-सिंह का पुत्र )- १८६। भीमसिंह (भाचलावदा का ठाकुर)--३७०। भीमसिंह ( अरखोद के महाराज गोव-र्जुनसिंह का पुत्र )-- ३६०। भीमसिंह (कचोलिया का महाराज)-1 505 भुवनपाल (बदायूं का राठोड़ राजा)—३७। भुवनेश्वरीदेवी (महाराजकुमार मानसिंह की पत्नी )-- ३३६, ३४१, ३४२। भूपतराय ( सलहदी का पुत्र )-७७। भूराख़ां (बख़तगढ़ का कामदार)-३७४। भैरव ( कज्रचुरीवंशी राजा )--- ४०। भैरवसिंह ( बोब्रीसाखयली के ठाकुर बज-वंतसिंह का पुत्र )--३७२।

भैरवसिंह ( जाजली का ठाकुर )—३७३। भैरवसिंह ( नागदी का स्वामी )—३७७। भोगीदास (धमोतर के ठाकुर जोगीदास का भाई )-१६३, १६०, १६२, १६६, ३६२। भोज ( दूसरा, प्रतिहार राजा )—३४। भोज (धार का परमार राजा)—३७, ४४। भोज ( हाड़ा, बूंदी का राव )-- १२४। भोजदेव (पहला, मिहिर, श्रादिवराह, कन्नोज का प्रतिहार राजा )--३१-२, ३४। भोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का कर्मचारी ) - 5881 भोमसिंह (देवद का ठाकुर )-- ३३८, 300 1 भौमसिंह ( अनघोरा का स्वामी )— ३७४।

## Ħ

मक्रथलख़ां (ख़ानग्रालम, जानग्रालम, जानगर का:शासक)—२१, २६, ४१।

मक्खनख़ां (माखन, मंदसोर का शाही फ़ौजदार)—१११, ११६।

मस्तर (गुहिल राजा)—४४।

मथनसिंह (मेवाइ का स्वामी)—४६।

मदनमोहन मालवीय (प्रसिद्ध नेता)—

३४१।

मदनसिंह (जयपुर के मान नोबल्स हाई

स्कूल का प्रधानाध्यापक)—३७१
७६।

मझालाल (भांचावत, कामदार)—

३४३।

मनभावती ( महारावत तेजासिंह की पुत्री) -9001 मनभावती ( मनभावनदे, महारावत हरि-सिंह की राखी)--१६४-६६, १६०, 9881 मनु ( सूर्यवंशी राजा )-- ३२ । मनोहरदास (बूंदी के राव भोज का पुत्र)-9241 मनोहरदास (बरिंद्या का ठाकुर)-३७८। मनोहरदास (भामा का पुत्र)—३७१। मनोहरदास (रघुनाथद्वारे का महंत)-२७६ | मयाकुंवरी (महारावत साविमींसह की पुत्री )- २४४। मयाकुंवरीबा ( महाराजकुमार मानसिंह की पत्नी )—३३७, ३४२, ३४२। मरे ( कर्नल, अंग्रेज़ सेनापति )-- २६१-६२। मलिक बहरी ( ख़ानसलह का अनुचर ) --- 40-491 मल्लूख़ां ( सुलतान क्रादिर, माखवे का सुबतान )—४१, ६४। मल्हारराव होल्कर (इन्दौर राज्य का संस्थापक )--२२१, २२८-३१, २४६, २४६, २६४-६४ । मसऊद ( मालवे का सरदार )—४६ । महताबसिंह ( महारावत साजिमसिंह का पुत्र )---२४४। महमूद ग़ज़नवी ( ग़ज़नी का सुलतान )-381

महमूदशाह श्रिक्जी (पहला, मालवे का मुजतान )---४०-१, ४८-६। महमुद्शाह ज़िल्जी ( दूसरा, मालवे का सुकतान )-४१, ४०, १४, ७६. 0 = 1 महमृदशाह नुसकक (दिल्ली का सुक्रतान) -801 महाबतलां ( मुगल सेनापति )--१=, ११८, १२१-२३, १२६, १२८, 132, 182, 1841 महायक (गुडिवा राजा )-- ४४। महासिंह ( महारावत जसवंति का पुत्र)---१३१-३४, १३७-३८, १४४, 3821 महासिंह (बेगूं का रावस )- १=१। महिया ( भासरोत )-६४ । महीपाल ( प्रतिहार राजा )---३४ । महीपालसिंह (ख़वास का ठाकुर)-- ३४४। महेन्द्र (गुहित राजा)---४४। महेन्द्रकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की महाराणी )- ३४४। महेन्द्रपाक (पहला, प्रतिहार राजा)- ३४। महेन्द्रपाल ( दूसरा, प्रतिहार राजा )---२२-६, २४, २६, ३२, ३४-४, ४४ 🛊 मायाकलाज शाह ( पाडालिया, प्रधान मंत्री )--३४४। माधव ( महा सामंत )-३४। माधवराव सिंधिया (पहला, महादजी, ग्वालियर का महाराजा )--२४६-41, २४३, २४४ । माधवराव सिंधिया ( दूसरा, ग्वाबियर 🐃 महाराजा )---३४३ ।

माधविनंह ( जयपुर का महाराजा )-27=1 माधवसिंह ( शेखावत, सीकर का राव-राजा ) - ३४३, ३१५ । माध्रवसिंह (पहला, भचलावदा का टाक्र )-१६४, १६६, ३७०। माधवसिंह (दुसरा, श्रचलावदा का टाक्र )— ३०० । माधवसिंह ( महारावत सिंहा का पुत्र )---1281 माधवसिंह (जाजली वा टाकुर)- ३७३। मानकुंबरी (महारावत भानुसिंह की रास्ति)--११७ । मानजी ( महारावत बाधिसंह का पुत्र )-28 1 मानसिंह (कछवाहा, श्रांबर का राजा )-902, 389 1 मानसिंह (प्रतापगद का महाराजकुमार)-१६.२०, २६६, ६२८-२६, ६३२-३३, ३३६-४०, ३४२, ३४४, ३४६-२०, ३१७, ३६० । मानसिंह ( जोधपुर का महाराजा)-मानसिंह ( महारावत जसवंतसिंह का पुत्र )-- १३६-३८, १६६ । मानसिंह ( मानपुरा का स्वामी )-- ३६७ । मानसिंह (किशनगढ़ का राजा)-१४म, 2001 मानसिंह (भैंसरोइगढ़ का रावत)-2401 मानसिंह (पर्याचा का ठाकुर )- ३७६। माजकम ( सर जॉन, एजेंट-गवर्नर जेन-

रख )--११४-१६, १२०, १४३.

२१२, २४८, २६४, २६६-६७, २६६। माल देव (जोधपुर का राव) - ६२-४, २५४। माला (सोलंकी)-११७। माहप (सीसोदे का रागा) - ४४। मीर कजान (मंदसोर का हाकिम)--२००। मुग्रज्ञम ( शाहग्रातम बहादुरशाह, मुग़ल बादशाह)--१ ६६-८७, १६४, १६८-६६, २०१, २०८, २१२, 1385 मुईजुदीन (जहांदारशाह, बहादुरशाह का शाहजादा )—१८७ । मुनइमलां ( ख़ानख़ाना, शाही सेवक )-१८६ । मुराद ( मुरादबख़्श, शाहजहां का पुत्र )-१३१, १४८, १४३। मुहकमसिंह ( पहला, शक्नावत, भींडर का महाराज )-- १४७। मुहकमसिंह ( दूसरा, शक्नावत, भींडर का महाराज )--२४८। मुह्क मसिंह (कोठारिया का रावत)— २६३ । मुहम्मद श्रमीनख़ां (एतमादुहोला, शाही श्रक्तसर )—२३२ । मुहम्मदश्रली ( सवार )—२८७ । मुहम्मद्ख्नां ( शाही फ़्रीजदार )--२०२। मुहम्मद ग़ोरी (ग़ज़नीख़ां, मालवे का सुलतान )—४०, ४६। मुहम्मदज्ञमां ( शाही फ्रीजदार )--२०२। मुहम्मद तुग़लक ( मुहम्मदशह तुग़लक, दिल्ली का सुलतान )-४०। गुहम्मद तुरां ( शाही श्रफ़सर )—१४७।

मुहम्मद बंगश ( मालवे का स्वेदार )-1355 मुहम्मद मुऋज्म ( बादशाह श्रीरंगज़ेव का शाहजादा )—१६३, १७६, १८२, १८१। मुहम्मद मुरार ( शाही श्रक्तसर )-- १४०। मुहम्मदशाह ( सूरवंशी सुलतान )-४२, मुहम्मद्शाह ( मुग़ल बादशाह )-२१२-१३, २३६, २२३, २२६-२८, २३२, २३४, २३८, २४३ । मुहम्मदीबेग ( मिर्ज़ो, कामदार )-३११, ३२४। मुंज ( प्रमार राजा )—३७, ४४। महाणोत नैगासी ( श्रोसवाल महाजन, ख्यातकार )—४६, ४४-६, ८०, द्भर, १७, १०४, १२द-२१, १४४, १८३। मेकडॉनल्ड (कसान ए०)--२७०-७२। मेघराजकुंवरी ( महारावत रामसिंहजी की राणी )—३५४। मेदिनीराय ( चंदेरी का राजा )-७६। मेयो (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल)-३०४, ३१६। नेरा ( महाराया खेता का दासीपुत्र )-मैलिसन (जी॰ बी॰, ग्रंथकर्ता)--२७१-मोकल ( मेवाड़ का महाराखा )-४६-७, 88, 903 1 मोकल (केलवेवालों का पूर्वज )—६०। मोतीकुंवरी ( महारावत दलपतसिंह की राणी )--२११।

रगाधीर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) -- 99-2, 981 रखमल ' मंडोवर का राव '-४७। रगामल (रिड्मल, कल्यागापुरा का ठाकुर -3841 रगावीर ( महारावत चेमकर्ण का पुत्र )— ४३। रणसिंह (गुहिल राजा)—४४। रतना (सांखला)—६१। रत्तकुंवरी (महारावत पृथ्वीसिंह की पुत्री) -- 2001 रत्नकुंवरी (कोठारिया के रावत संप्राम-सिंह की पौत्री )-- २६३। रत्नकुंवरी (महारावत सामन्तसिंह की पुत्री) - 2041 रक्षसिंह ( मेवाड़ का महारावल )—४६। रत्नसिंह (मेवाङ् का महारागा। —७४,७७। इस्तलाल (पाडलिया, कामदार) — ३१६, ३१८। रबसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-२७३ । इब्रसिंह ( महाराणा श्ररिसिंह का प्रति-पची)—२४७-४३। रस्रसिंह (रायपुर का ठाकुर )- ३४७, ३६८। रत्नसिंह ( भ्रचलावदा का ठाकुर ३७०। रत्नसिंह ( बोड़ी साखथली का ठाकुर )-३७२ । रत्तसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७४-७६। रत्नसिंह ( रामपुरा का चन्द्रावत )-२२८, २४१।

रत्नसी ( भंडारी )—२२३। रक्षीउद्रजात (मुग़ल बादशाह)--२१६। रक्रीउद्दीला ( मुग़ल बादशाह )--२१६ । रफ़ीउश्शान ( बहादुरशाह का शाहज़ादा ) --- 381 रॉक (मेजर)—२६२। राघव (बऱ्नशी) - २४७ । राघवदास (कल्यागापुरा का ठाकुर)—३६४। राघवदेव (देवगढ़ का रावत) -- २४६। राघवदेव ( दूसरा, भाला, देलवाड़े का राजराया )---२४६-५०। राघवराम ( पंडित )-- २४६ । राजकुंवरी (भिणाय के राजा उदयभाग की पुत्री ) — २६३। राजकुंवरी (महारावत सिंहा की पुत्री ) -13581 राजकुंवरी (सैलाना के राजा दिलीपसिंहजी की राग्गी )—३३४, ३४४। राजधर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) - 021 राजशेखर (कवि) - ३२। राजसिंह (पहला, मेवाड़ का महाराखा ) — १२३, १४४, १४८, १६५-६२, १७७-८०, २३८। राजसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) २४६-४७। राजसिंह ( किशनगढ़ का राजा )-- १८८-१६८, २००-१। राज्यपाल (प्रतिहार राजा)—३६। रागोजी सिन्धिया ( ग्वाबियर राज्य का संस्थापक )---२२१, २३० । रॉबर्टस् ( जेनरल ) - २६२ ।

राबर्टस् (सर जेम्स, सिविल सर्जन)-383 1 रॉबिन्सन (कर्नल, मेवाड का पोलिटिकल पुजेन्द्र )— २८१, २८३, २८१ । राम ( श्रामकरावालों का पूर्वत )- २१४। रामकुंबरी ( महारावत बावसिंह की पुत्री ) -= ४। रामकृष्यादास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-रामचन्द्र ( मरहटा सेनापति )---२३० । रामचन्द्र (बेदला का राव) -- २४६। रामचन्द्र भाऊ ( राजकमंचारी ) - २६४, २६६-६७ । रामचन्द्र ( अयोध्या के रघुवंशी राजा )-321 रामद्यालु शर्मा (राजवैष)--१७०, ३४८। रामदा त (रायपुर का ठाकुर)- १०२, 3801 रामभद्र (प्रतिहार राजा )-3३। रामसिंहजी ( सर, सीतामऊ के राजा )-3491 रामसिंहजी (सर, प्रतापगढ़ के वर्तमान महारावत )-११,११,७२,१३६, २६६, ३३४-३४, ३४३-४४, ३४८, ३४०, ३४४-४६, ३४६, ३७३। रामसिंह ( महाराणा रायमल का पुत्र )-4६ । रामसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-2841 रामसिंह (रोटला) १३१, १३३-३४, १३७, १४२। रामसिंह मेहता ( उदयपुर का मंत्री ) २८३ ।

रामेश्वर गौराशंकर फ्रोभा ( एस॰ ए०. भोक्रेसर ) - ५१। रायमल ( मेताइ का महाराया)-- १२-३, ४४-८, ६०-३, ६४, ७०, ७३. E5, 3341 रायसल ( महारावत चेमकर्य का प्रत्र)-23 I रायसेन ( मालवे का राजा )-७७। रायभिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-39, 58-2, 59-83, 89, 998, 3031 रायभिष्ठ ( वनेका का राजा )--२४०। रावगा (लङ्का का राता) - ३२। राव साहब ( विद्रोही )-- २६२। राहप (सीसोदा का रागा) - ४४। रिकेट्स (सी॰ पुम्॰, सरकारी अफसर) --- 3 5 0 1 रिबमल - देखो रद्यमल, कल्यायापुरा का ठाकुर । रुक्मांगत् ( कोटारिया का रावत )-3721 रूपकुंवरी ( महारावत जसवंतसिंह की पुत्री )-१३८। रूपकुंबरी ( महारावत सामन्तसिंह की पुत्री )--- २४४। रूपसिंह ( खेरोटवालीं का पूर्वज )-1 338 रूपसिंह (किशनगढ़ का राजा)--२००। रेवाशंकर ( पुरोहित )- ३४८। रोइसिंह (महारावत साजिमसिंह का पुत्र )--- २५४। रोक्सिंह (भ्रमोतर का ठाकुर)—१६४।

रोशनश्रहतर (मुहम्मदशाह, बादशाह)— २१६। रेतिदेव (चंद्रवंशी राजा)—११।

ल

बाचितंह ( लाखा, मेवाइ का महाराणा ) —४६, ४८-६। लच्मण् ( अयोध्या का रघुवंशी राजकुमार ) -321 लक्मणदान (बारहट, चारण)-- १८, २६६। लक्मणसिंह (चौहान)-३०६। जन्मणसिंह (बांसवाड् का महारावल)-२८३, ३०८। जच्मणसिंह ( श्रचलावदा का ठाकुर )— 300 1 लक्मीचंद (शाह, चंद्रभाण का पुत्र )-२४३। खदमीराम (नागर, राजकर्मचारी)-- ३१६। खतीफुञ्जाख़ां (शाही सेवक )---२०१। जसाया (पांडलिया,राजकर्मचारी)—३८४। लॉयल (सर ए॰ सी॰, राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल )-- ३०८। ह्यांयड (कसान) --- २८८-८६। लेरिन्स ( जॉर्ज, मेवाइ का पोलिटिकल पुजेन्ट )—२८६-८७, २६०-६१ । बॉरेन्स ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन-रख )---२६६, ३०२। कालकुंवरी (महारावत विक्रमसिंह की पुत्री )—१०२। बालकुंवरी ( महारावत दलपतसिंह की राखी) - २६६-६७। XE

जालसिंह (कल्यागपुरा का ठाकुर )--३६६। लालसिंह ( भांतला का ठाकुर )-३६६। जालसिंह (पहला, बर डिया का स्वामी) -- 3091 लालसिंह ( दूसरा, बरिंड्या का स्वामी ) -3031 लालसिंह ( श्रामभरा का राव )--२४३। लालसिंह ( श्ररयोद का महाराज )-२४४, ३४६-६० । लालसिंह ( वरखेड़ी का ठाकुर )--३७६। लिटन ( लॅं।र्ड, भारत का गवर्नर जेनरल ) लिनलिथगो ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल )—३४४। लियरमाउथ (कप्तान )- २६२। ल् णकर्णं (बीकानेर का महाराजा )-लेस्ली जोन्स ( एफ्० ए०, वर्तमान महा-रावतजी का शिच्नक )--३४०। तैंसडाउन ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन-रल )—३१७।

#### ब

वर्दमान ( मंत्री )—११६, २०८-१०, ३८३। वर्षाशाह ( हूंबड़, राजकर्मचारी )—१६८, १७१, २१०, ३८३। वत्सराज ( रखुवंशी प्रतिहार राजा )— ३२। वह्मभकुंबरी ( महारावत विक्रमसिंह की पुत्री )—१०२। बह्नभकुंबरी (बीकानेर के महाराजा सर गंगायिहजी की महाराणी )- ३२४, 388 1 वाक्पतिराज ( सांभर का चौहान राजा)— 841 वायली ( जॉन, लेफ्टरेनेन्ट )--२०२ । बास्टर ( कर्नल सी " के एम् ०, राजप्ताने का एजेन्ट गयर्नर जेनरल)-३४४ । विक्टोरिया ( सम्राज्ञी )--२६३-६४, 390-971 विक्रमसिंह (बीका, प्रतापगढ़ का महारा-वत )-- १७, ४२, ७२, ८८-६१, &8-E, 100-3, 915, 11E, १४४, १७३, ३४८, ३६१, ३६४, ३६७, ३=२। विक्रमसिंह (गुहिल राजा )- ४४। विक्रमादिल ( मेवाद का महाराणा )-७६-८०, ८४-७, ६१-२ । विप्रहपाल (गुहिल राजा) - ३६। विजयकुंवरी ( महारावन प्रतापसिंह की राग्री)--१८६। विजयकुंबरी ( महारावत पृथ्वीसिंह की राग्गी )---२०७। विजयपाल (प्रतिहार राजा) - इ६। विजयसिंह ( सवाई जयसिंह का भाई )-9= 5 1 विजयसिंह (जोधपुर का महाराजा )-हरू, २२१, २४८। विजयसिंह (गुहिल राजा)—४१। विजयसिंह ( खेरोट का स्वामी )—१ = 1 विजयसिंह ( महारावत सालिमसिंह का पुत्र)—२५४।

विजयसिंह ( यांसवादा का महारावल )-विजयसिंह ( इंगरपुर का महारावज )-३३०, ३३६। विद्वलदाम (गाँक, अजमेर का राजा)-विनायकपाल ( प्रतिहार राजा )- ३४। विध्यवर्मा (परमार राजा )-३८। विभृतिगिंह ( श्रांबीरामा का ठाकुर )-32€ 1 विवेकानन्द ( विद्वान्, संन्यासी )—१३३। विशनसिंह (सेलारपुरा का ठाकुर)-300, 3051 विश्वनाथ ( भट्ट, तरवाई। मेवाई। ब्राह्मण ) ——२व, १६८-६६, १७१। वीरपुरी ( महारावत पृथ्वीसिंह की राणी ) --- 299 1 वीरमदेव (मेइले का राव) - १२। वीरमदेव ( धमोनर के ठाकुर हरिसिंह का पुत्र )- ३६४। वृम्दावन ( राजकर्मचारी )-१८०। वेलेज़ली (श्रंप्रेज़ श्रक्तसर)-२७२। वैस्ट (गुहिल राजा )- ४४। वैरिसिंह (गृहिल राजा)—४४। ब्रजकुंवरी ( महारावत रघुनाथसिंह की राग्गी )-इ४१।

शक्रिकुमार ( गुहिल राजा )—४५ । शक्रिसिंह ( महाराया प्रतापसिंह का भाई) —१३०, ३२८ । शम्मुद्दीन अल्तमश ( दिल्लीका सुलतान) —३६। शमसुद्दौला ख़ानदौरां ( शाही श्रक्तसर )-2031 शाइस्ताख़ां (गुजरात का सूबदार) — १४८। शायस्ताख़ां (मातवे का सुवेदार)-शार्वुलसिंह (बीकानेर का युवराज)—३४४, ३४७। शार्दूलसिंह ( ख़वास का ठाकुर )—३४४। शार्दूलसिंह (सीधपुरा का स्वामी)-9021 शार्दू लिसंह (वीरावाली का स्वामी)— ३७८। शालिवाहन (गुहिल राजा)--४४। शावर्स (कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिकल एजेन्ट )--- २८७-६०, २६२। शाह श्रालम (दूसरा, सुग़ल वादशाह)— १३-४, २१३, २४४, २४४। शाहजहां ( खुरें म, मुग़ल बादशाह )— १२१-२२, १२७-३१, १३३, १४२-४३, १४६-४७, १४६-४०, १४३-४४, १४६, १७४, २६१, ३६२। शाहू (सतारा का राजा)---२२०-२२, २३४। शिवसिंह ( नौलाना का ज़मींदार )-2021 शिवसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-२२४, २३७, २४०। शिवसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर )--३७०। शिवसिंह (बरिड्या के ठाकुर अजबसिंह का पुत्र )—३७९। शिवाजी (छन्नपति, मरहटा राजा)— २२०-२१, २६०।

शिवाजी ( दूसरा, मरहटा राजा )— 220-21 शीलादित्य (गुहिल राजा)—४४। शुचिवर्मा (गुहिल राजा ) - ४४। शुजा ( शाहज़ादा )—१४०। शुजाख़ां (शुजा, श्रजमेर का स्बेदार, 1 23-038 शुजाख़ां ( मालवे का सुलतान )-४२, शृङ्गारकुंवरी ( महारावत सूरजमल की राणी )-७२। शेखधर ( महारावत चेमकरण का पुत्र )---शेरबुलन्द्ख़ां (शाही सेवक)-१८४, 1881 शेरशाह सूर (दिल्ली का बादशाह)— ४१, ६१-६३, ६५। शेरसिंह ( बोड़ीसाखथली के ठाकुर बल-वंतसिंह का पुत्र )--३७२। शंभाजी ( मरहटा राजा )-२२०। शंभूसिंह ( मेवाइ का महाराणा )-३१६। शंभूसिंह ( श्रांबीरामा का ठाकुर )-३६६। शंभूसिंह (पराणावा का ठाकुर )-३८०। श्यामकुंवरी ( महारावत बाघसिंह की पुत्री )—=४। श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, ग्रंथकार )--१३२, १३७, १४४, २१३। श्यामसिंह (मेवाड़ के ग़रीबदास का पुत्र )--१८०।

बक्तभकुंबरी ( वीकानेर के महाराजा सर गंगासिंहती की महारागी )- ३२४, 388 1 वाक्पतिराज ( सांभर का चीतान राजा)-148 वायली ( जॉन, लेफ्रटेनेन्ट )--२ १२ । बास्टर ( कर्नल सी ? के एम् ?, राजप्ताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल)-३४४। विकटोरिया ( सम्राज्ञी )--२१३-६४, 390-971 विक्रमसिंह ( बीका, प्रतापगढ़ का महारा-वत )-- १७, ४२, ७२, ८६-६१, &8-E, \$00-3, \$95, \$3E, १४४, १७३, ३४८, ३६१, ३६४, ३६७, ३=२ । विक्रमसिंह (गुहिल राजा) - ४४। विक्रमादित्य (मेवाद का मताराणा )— ७६-८०, ८४-७, ११-२ । विग्रहपाल (गुहिल राजा)— ३६ । विजयकुंवरी ( महारावन प्रनापसिंह की राखी )-- १८६। विजयकुंबरी ( महारावत पृथ्वीसिंह की राग्री)---२०७। विजयपाल ( प्रतिहार राजा )-- ३६। विजयसिंह ( सवाई जयमिंह का भाई )-954 1 विजयसिंह (जोधपुर का महाराजा )-६३, २२१, २४८। विजयसिंह (गुहिल राजा)---४१। विजयसिंह ( खेरोट का स्वामी )— ६ = । विजयसिंह ( महारावत साविमसिंह का पुत्र)---२४४ ।

विजयसिंह ( यांसवादा का महारावल )-2291 विजयस्थित ( हुंगरपुर का महारावजा )-इइ७, इइ४। विद्वलदास (गोब, अजमर का राजा)-विनायकपाल (प्रतिहार राजा)—३४। विध्यवमी (परमार राजा)-३८। विभृतिसिंह ( ब्रांबीरामा का ठाकुर )-388 1 विवेकानन्द् ( विद्वान्, संन्यासी )—१३३। विशानियंह (सेनारपुरा का ठाकुर)-300, 30€ 1 विश्वनाथ ( भट्ट, तरवादी मेवादा बाह्य ।) --- RR, 55E-48, 959 1 वीरपुरी ( महारावन पृथ्वीसिंह की राणी ) वीरमदेव ( सेइत का राव )—१२। वीरमदेव ( धमोनर के ठाकुर हरिसिंह का प्रम )-- ३६४। वृन्दावन (रातकर्मधारी)-१८०। वंलेज़ली ( श्रंप्रेज़ श्रक्तसर )-२७२। वेस्ट (गुहिल राजा )-- ४१। वैरिलिह (गृहिल राजा)—४४। व्रजकुंबरी ( महारावत रघुनाथसिंह की रायी )-इ४१।

श

शक्रिक्सार (गुहिल राजा)—४५। शक्रिसिंह (महाराणा प्रतापसिंह का भाई) —१५०, १२८। शम्सुद्दीन ऋस्तमश (दिस्लीका सुलतान) —३६। शामसुद्दौला ख़ानदौरां (शाही श्रक्तसर)-2031 शाइस्ताख़ां (गुजरात का सूबदेार) — १४८। शायस्ताख़ां (मातवे का सूबेदार)-शार्वुलसिंह (बीकानेर का युवराज)--३४४, ३४७। शार्द्वलिंह ( ख़वास का ठाकुर )—३४४। शाईूलसिंह (सीधपुरा का स्वामी)-9021 शार्दुलसिंह (वीरावाली का स्वामी)— ३७८। शालिवाहन (गुहिल राजा)-४४। शॉवर्स (कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिकल एजेन्ट )--- २८७-६०, २६२। शाह श्रालम (दूसरा, मुग़ल बादशाह)— १३-४, २१३, २४४, २४४। शाहजहां ( खुरेंम, मुग़ल बादशाह )— १२१-२२, १२७-३१, १३३, १४२-४३, १४६-४७, १४६-४०, १४३-५४, १४६, १७४, २६१, ३६२। शाहु (सतारा का राजा)---२२०-२२, २३४। शिवसिंह ( नौलाना का ज़मींदार )-2021 शिवसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-२२४, २३७, २४०। शिवसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर )--३७०। शिवसिंह (बरिंदया के ठाकुर अजबसिंह का पुत्र )---३७१। शिवाजी ( छन्नपति, मरहटा राजा )— २२०=२१, २६० ।

शिवाजी ( दूसरा, मरहटा राजा )-220-29 1 शीलादित्य (गुहिल राजा)—४४। शुचिवर्मा (गुहिल राजा )-४४। शुजा ( शाहज़ादा )—१५०। शुजाख़ां (शुजा, श्रजमेर का स्वेदार, 1 =3-038 शुजाख़ां ( मालवे का सुलतान )-४२, शृङ्गारकुंवरी ( महारावत सूरजमल की राग्गी )-७२। शेखधर ( महारावत चेमकरण का पुत्र )-शेरबुलन्द्खां (शाही सेवक)-१ ५५, 1881 शेरशाह सूर (दिल्ली का बादशाह)-४१, ६१-६३, ६५। शेरसिंह (बोड़ीसाखथली के ठाकुर बल-वंतसिंह का पुत्र )--३७२। शंभाजी ( मरहटा राजा )-२२० I शंभूसिंह ( मेवाइ का महाराणा )— 3981 शंभूसिंह ( श्रांबीरामा का ठाकुर )-३६६। शंभूसिंह ( प्राणावा का ठाकुर )--३८०। रयामकुंवरी ( महारावत बाघसिंह की पुत्री ) — = ४। श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, ग्रंथकार )-- १३२, १३७, १४४, २४३ । श्यामसिंह (मेवाइ के ग़रीबदास का पुत्र )--१८०।

भीहर्ष (परमार राजा )—३७। भीहर्ष (बैंस रेशी राजा )—२६।

स

सजनसिंह (मेवाक का महाराया) --सदाकुंबरी (महारावत सिंहा की पुत्री) -- 1281 सदाराम देपुरा ( उदयपुर का मंत्री )-288 1 सप्रदरश्रजीखां ( मुंशी )-- २=६। सबलसिंह (कळ्वाहा)-१८६। सबलसिंह (चौहान, येदला का राव)-1401 सबलसिंह (भोबीरामा का ठाकुर)-3861 समरसिंह ( बांसवाके का महारावल )-१४४, १६१, १६२। समरसिंह (मेवाद का महारावल)—४६। समुद्रकुंवरी (महारावत भानुसिंह की रागी) 1991 सय्यद गप्नकार (मोद्धवी, शिक्क)— 3401 सरदारसिंह ( बनेड़ा का राजा )-- २३८। सरदारसिंह ( महारावत सामन्तसिंह का मामा )---२४७। सरदारसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-1505 सरदारसिंह (महारावत सामन्तसिंह का पुत्र )--- २७४। सरदारसिंह (सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत-सिंह का पुत्र )- ३ व ह ।

सरदारमिंह (सालिमगढ़ का ठाकर)-3 90 1 सरदारसिंह ( मागदी का ठाकुर)-3001 सम्पर्भवरी ( महारावत सामन्तिसह की रायाी )--२०४। सरूपकुंबरी (महारावन उदयसिंह की राणी) -- २६७, ३१३, ३८१। सल्लाखा ( मंडोवर का राव )--६०। सलहदी (तंवर, रायसेन का स्वामी)-७७। सलीम - देखो जहांगीर बादशाह । सलीमशाह शूर (इस्लामशाह, शेरशाह मूर का पुत्र ) - हर। सवाईसिंह (मूलथान का स्वामी)—३७४। सहसमज ( महाराया उदयसिंह प्रथम का B対 )---ヤヤーヤモ、ロマ ! साद्वा (नरहरोत )- १२६। सोंमरसेट ( बिगेडियर )- २६३। सामन्तकंवरी ( महारावत सिंहा की पुत्री) --- 3581 सामन्तिसंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-१८, २०, २१३, २४४-४८, २६३ इ४, २६६-७०, २७२-७६, २७६, २ ... १ ... १ ११, १६ ... १७१। सामन्तसिंह (मेवाइका स्वामी)-४४-६। सामन्तिसंह (कोठारिया का रावत)-२६३। सामन्तसिंह (अमरेठा का महाराज)-1335 सामन्तसिंह (पहला, बरिंद्या का स्वामी) 1091

सामन्तसिंह ( तूसरा, बरिश्या का स्वामी)

301-06 1

सारंगदेव (कानोइवालों का पूर्वज )-- ४३, ४४-७, ४६, ६१-४, ६७-६, ८०। साजिमसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-१३-४, १६, २७, २१२-१३, २२४-२४, २४१, २४३-४४, २४२-४३, २४४, २४६, २६३, ३४६, ३६३, ३७४, ३७७-७८, ३८४। साजिमसिंह ( महारावत उम्मेदसिंह का पुत्र )---२१७-१८। सिकन्दर (सम्राट्)-१४६। सिकन्दर शाह सूर (दिल्ली का सुल-तान )-- ६२। सिद्धराज—देखो जयसिंह सोलंकी। सिंधुराज ( मालवे का परमार राजा )-३७,४४। सिम्पसन (कप्तान)-२८६। सिंह (गुहिल राजा)—४४। सिंहा (प्रतापगढ़ का महारावत )-- १८, १०७, १११-१३, ११७-२०, १२२-२८, १३२, १४४, १७३, ३६६-६७, ३७२, ३७६। सुन्दर ( जाजली का ठाकुर )—३७३। सुन्दर (शाह चन्द्रभाग का पुत्र)— २४३, २४४, ३८४ । सुभटवर्मा ( परमार राजा )-३८। भुरजन (रायपुर का ठाकुर)—१०२, ३६७। सुरताण्सिंह ( कल्याण्पुरा का ठाकुर )-६७, ३६४। सुरतान (सोलंकी)-६१। सुलतान (बूंरी का हाड़ा राव) - दद। मुलतान क्रादिर-देखो महलूखां।

सुलतानसिंह ( भाला, सादड़ीवार्को का पर्वज )—१४७। सुलेमानशिकोह (शाहजादे दाराशिकोह का पुत्र )-१४०। सूरजकुंवरी (महारावत पृथ्वीसिंह की पुत्री )---२०७ सूरजकुंवरी ( महारावत जसवंतसिंह की पुत्री )-- १३८ । स्रजकुंवरी (महारावत गोपालसिंह की पुत्री )--२४१। सूरजङ्कंवरी (शाहपुरा के राजाधिराज उम्मे-दिसंहनी की राखी )- ३३३। सूरजमल (प्रतापगढ़ का महारावत) - १७, ४१-२, ४३-४, ४७-६, ६१-७४, ८०, ८३, ६१, ६७, १०३, १७३, ३६१, ३६४, ३७२। सुरजमल ( मेवाड़ के महाराखा उदय-सिंह प्रथम का पुत्र )— ११-७। सूरजमल (हाड़ा, बूंदी का राव)-७५-६, E8, 88 1 सूरजमल ( सादड़ी का सरदार )-११४। सूरजमल ( बोड़ी साखथली के ठाकुर छुत्रसाल का चाचा )--३७२। सूर्यमल ( मिश्रण, ग्रंथकार )-१२४ ( सेटनकर (डब्ल्यू॰ एस्॰, भारत गवर्न मेन्ट का सेकेटरी )-३०४। सेंसमल ( सहसमल, धमोतर का ठाकुर ) --७१-२, ६६, ३६१, ३७२। सोड़ा (राव )-४७। सोभागमल ( ढहा, सेठ )—३२६ । सौभाग्यकुंवरी (महारावत हरिसिंह की पुत्री )-१६४ !

सीभाग्यकृषरी ( महारायत प्रतापसिंह की रागी |- १ = १। संग्रामसिंह (रामसिंह, प्रतापगढ़ का महा-रावत )-२०६, २१३-११। संप्रामसिंह (पहला, सांगा, मेवाइ का महाराया )--१६, ४८-६१, ६३, 427, 2-84 , 1-00 संग्रामिनंद (तुसरा, भेषाव का सहा-राया )--१११, २०३-४, २११, २१८, २२१, २२४, २२८, २३०-38, 238, 2301 संप्रामसिंह (कव्याणपुरा का ठाकुर)-3 4 4 1 संप्रामसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)-- ३०४। संसारचंत्र ( महारावत स्राजमा का पुत्र )--७२। सांवतदास ( कांतवा का सामी )-33=-38 1 स्टूबर्ट (जे०, अंब्रेज़ आफ्रसर )-- २६७। स्ट्रेटन (कसान चाहर्स) - ३०६। स्वरूपिंद ( बीकानेर का महाराजा )-1841 स्वरूपसिंह ( उदयपुर का महारागा )-रद्ध । स्वरूपसिंह (पर्ययावा का ठाकुर)-३८०। £

हचिन्सन ( कर्नेल, मेवाइ का पोलिटिकल एजेन्ट )—३०२, ३०४। इम्मीरसिंह ( धमोतर का ठाकुर )—३१४, ३६४।

हम्मीरसिंह (महारावत उदयसिंह का पुद्य )-- २६ १। हम्मीर्गिष्ठ (कुशलगढ़ का राव )--२=३, २१२-१६। हरमीरसिंह ( मेवाइ का महाराणा )-¥5, 3191 हर हुंबरी ( महारावन जसवंतसिंह की पुत्री )-1351 हरराव ( हथनारा का पंतार )-- १०६। हरिस्टिह (प्रतापगढ़ का महारावत )-- १८. 137, 134, 135, 189-80, १२१, १२३-२२, १२८-६०, १६६-虽然,没是不一点度,怎么么,没不没,没是是。 २२४, २४३, ३६२, ३६%-६६, 3, 50, 3, 23, 1 हरिसिंह (धमोनर का ठाकुर)-३६४। हरिलिंह (कवयाचापुरा का ठाकुर)-344 1 हरिनिंह ( वर्णेड़ी का ठाकुर )- ३७४। इरिसिंह ( बोबीसाम्बधली का टाकुर )-3 52 1 हरिसिंह ( धनेसरी का ठाकुर )- ३८० । इसनलां (इवाहीम लोदी का सेनापति)— 98 1 हाजीखां (शेरशाह का सेनापति)— 18-53 हार्डित (कॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन-रखा )--३३६-३७ : हिन्द्सिंह (धमोतरका ठाकुर) - ३६४।

हिन्दू लिंह ( रायपुर का ठाकुर )-३६८।

हिन्द् सिंह (साक्षिमगढ़ का ठाकुर)- ३७० ।

हिम्मतसिंह ( वरखेड़ी के ठाकुर रत्नसिंह
का भाई )—३७६।
हिम्मतिसंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )—
१६४-६४।
हिम्मतिसंह ( नांदली का ठाकुर )—
२८२, २८४, २६६-६७।
हिम्मतिसंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )—
३६६।
हिमार (प्रज़ीज़ हिमार, धार का हाकिम)
—४०।
हुमायूं ( सुग़ल बादशाह )—४९, ४८,
७८, ८०-३, ६१-२, ६४।
हुसेनग्रलीख़ां ( शाही ग्रफ़सर )—१८७।
हदयेश ( प्रंथकार )—१७४।

हेबर (बिशप, ग्रंथकार )—२७१।
हेमाद्रि (ग्रंथकार )—१७४।
हेस्टिंग्स (मारक्विस श्रॉव् हेस्टिंग्स, मारत
का गवर्नर जेनरल )—२१३, २६३,
२६७।
होम (कर्नल् ए० टी०, राजपूताने का एजेंट
गवर्नर जेनरल )—३३४।
होशंग (श्रवपत्नां, मालवे का सुलतान)
—४०, २२८।
होशंग (मांडू का सुलतान)—४८-४१।
हंसपाल (गुहिलराजा)—४४।
हंसपुरी (गोसांई)—१४४, १६८।
ह्युरोज़ (सर, ग्रंडेज़ श्रक्रसर)—२६२।

# (ख़) भौगोलिक

中丰街丰业

#### N

बागरान (गांव)-1०२। भवतपुर (गांव)-३। अचलावदा ( टिकाना )— ३, ११-२, १६४, २७७, ३२१, ३७० । षाचेरा ( दुर्ग )--२७१-७२ । मजमेर ( नगर )--२४, २७, २१, १३-४, १२१, १४४, १७०, १७८-७१, 1mg, 1mg, 180-em, 281, **美雪星,莫号尼,莫号尼,莫复集, 莫莫也,** ३४८, ३४०, ३४७, ३६०, ३६४, ३७३, ३७६। भजमेर-मेरवाका ( प्रान्त )—३३७ । अजंदा (गांव)—३०७, ३१६। श्रनघोरा ( ठिकाना )---३७३-७४। श्रवेली (गांव)—२४४। भमरेठा (ठिकाना) — ३६१। ममलावद (गांव )— ह, ११६, १४३, २०८, ३१३। भयोध्या ( नगर )—३१४। अरखोद (ठिकाना)—४, ८-१२, २४, ४१, १२१, १२७-२८, १३८, १४४, २४४, ३१४-१६, ३२१, इरम-२१, ३३२-३३, ३३म, ३४४, 248-3401

अवनर (राज्य ) ३३३ | अविपुरा (ठिकाना )--- ३० | अववेसर (गोप ,-- ६, १४२ | अहमत्रनगर (नगर ) --- ३४४ | अहमत्रावाद (नगर ,--- १४४, १४७-४१, १८१-४२, १८४, १६२ |

## 41

माकोका (गांव) - २१२। भागरा ( नगर )--- ४३, १४४, ११०, वस्त-१६, वःस, वत्व, २वह, 1 339 भानतं (वेश ) ३३। बामकरा (क्रस्बा) -२२७, २१३-१४। मामलसर (गांव) - १४३। मामेर ( भावेर, क्रह्या )-१०४, १८६-मक, २०१, २०३, २२२, २२६, 3611 भासावता (गांव)—३८४। बासींद (ठिकाना)—३११, ३१४। माहाक ( माघाटपुर, प्राचीन नगर)-841 बांध (देश) - ३३। भांबीरामा ( ठिकाना )-- ३१-२, ८४, ३०६, ३२१, ३६६।

इ

इन्दौर ( नगर, राज्य )—२, ४०-१, २०२, २२१, २४४, २४६, २४६, ३१०। इलाहाबाद ( नगर )—२२६, ३७६। इंग्लैंड ( देश )—३११।

इ

ईंडर ( राज्य )—३१, ४२, ⊏≈, ११७, २४७, २७४।

 $\overline{s}$ 

उज्जैन ( नगर )—३४, ४०, १४४, १४८-४६, १४१-४२, १६७, २०१, २२७, २४०-४१ । **डद्यपुर ( नगर, रा**ज्य )—२, १४, ४३, ४८,५२-३,७८,६२,१११,१२२-३, १२७, १३१-३३, १३६-३७, १४१, १४४, १४७, १८१, १८३, १८७, १६३-६४, २०३-६, २०८-६, २६६, २१६, २१८, २२१.२४, २२८, २३०-३१, २३४-३४, २३७-४०, २४२, २४६-४७, २४६-४१, २४३, २४४-४७, २६१, २६८-६६, २८०, २८३-८४, २८७-८६, २६२, ३०७-म, ३१०, ३१६, ३१म, ३६१-६<del>२</del>, ३६४, ३७१, ३८४ । उमरवाड़ा ( प्रान्त ) — ३८ ।

羽

च्छपभदेव ( जैनं तीर्थ )--१२ । ४७ Ĺ

एक लिङ्ग (तीर्थ) - ४४, ४२।

ऐ

ऐरा ( नदी )-- २, ३।

क

कचरोद (खाचरोद, क्रस्या ) - २८८ । कच्छ ( राज्य )--१४४। कटकड़ी (गांव )-- ३४२। कडागा (ठिकाना) - २६६। कर्णगेटी ( ठिकाना )- ११०। कनोरा (करनोरा, गांव )-४, ८, १०, २७१, ३२१। कन्नोज (नगर)---२२-३, २६, ३१, ३२-३, ३६-७। करजू ( गांव )—६७, ३६४। करमदी का खेड़ा ( गांव )-- ४२ । करमोई ( नदी )— २, ३। कराड़िया (गांव)—११०, २४१, २४४। करोली (राज्य)--२३१। कलकत्ता (नगर) -- २८७। कलथासा (गांव)--२७४। कलिंग (देश) - ३३। कल्यासपुरा ( कल्यासपुर, डोडेरिया खेडा, ठिकाना )--११.२, ७२, ६८, १८३, १६६, २१७, २४१, ३२१, ३६३, ३६४-६६, ३७७ । काठियाबाङ् ( प्रदेश )-३७, ४४,३४४। कानगढ़ (गांव)---२, ३६७।

```
कानपुर ( नगर )-- २८०।
कानोइ (कान्होइ. ठिकाना)--- १३, ६०,
    284, 284, 339 I
काबुल (नगर)-१२८।
कामितयासाल (स्थान) - १।
काखपी (नगर)-- ४०।
कार्जिजर ( प्रदेश )-- ३६।
काशी (बनारस, लीधे)-१०, ४१,
    १४०, इइ४, इ४२ ।
कारमीर (राज्य) — ३३४, ३३६।
कांकरोली (तीर्थ)-२६३।
कोठस (प्रदेश)—१,१७,४२, ४७,७०-
   ७२, ६०-१, ६४, ६७, १०२,
    विश्वके अस, वदर, वरध-सर, द्रव,
    ३६४, ३८३।
किरात (देश )-३३ ।
किशनगढ़ ( कृष्णगढ़, राज्य )-१४=,
    १६०-१, १६४, २००-१, २७४.
    इइह, इ७३।
कीटखेड़ी (गांव)-- ? ६८, १७०, ३४८।
क्रणी (गांव)—ह।
कुछथाना (गांव) - १।
कुशलगढ़ ( ठिकाना ) - २८३, २६२,
    २६५-६६, ३११।
कुशस्त्रपुरा ( गांव )—१=१।
कुंडा (गांव)--४४।
कुंबाल (परगना)-1201
कुंभलगढ़ ( दुर्ग )—६०-१, ६३, ८७-
    E, 80, 28E1
केरगया (गांव)--२६४।
केलवा (ठिकाना)--६०।
केस्ंवा (गांव)---२=६।
```

कोटकी ( गांव ) — स, ह, हर-६, १४७, २१२।
कोटा (नगर, साउय) — २०१, २०४, २३१, २३६, २४०, २४६, ३७४।
कोटेशरी ( नदी ) — २६२।
कोटारिया ( टिकाना ) — द७, ११८, २६३, २६२।
कोलवी ( गांव ) — २०६।
कोल्यारी ( गांव ) — २०६।
कोल्यारी ( गांव ) — २२०।
कंथार ( गांव ) — ३०४।
कंथार ( गांव ) — ३०४।

ख

स्ववावदा ( गांव ) — १०-१ ।
स्वविद्यास्त्रेष्ट्री ( गांव ) — ३०४ ।
स्वस्त्रेष्ट्री ( गांव ) — १०४ ।
स्वस्त्रेष्ट्री ( गांव ) — १०० ।
स्वत्रेष्ट्री ( गांव ) — १०८ , ११२ , १४४ ।
स्वावस ( ठिकाना ) — १४८ ।
स्वेष्ट्री ( गांव ) — १४८ ।
सेत्रेष्ट्री ( ठिकाना ) — १२६ , १३३ ,
१३४ , १४९ , १४० ।
सेरवाहा ( छावनी ) — २८२ , २८६ ।
सेरोट ( केरोट, क्रस्वा ) — ३ , ६, २३ ,
१४, ६४-६, ६८ , १६६ ।

खैराबाद ( क्स्बा )—१७ । खोड़ीप ( गांव )—३६१, ३७१ ।

ग

गढ़वाल ( राज्य )—३३६। गढ़ी ( ठिकाना )—२४७, २७२-७३, २७४। गया (तीर्थ) --- २३४। ग्रयासपुर (प्राचीन स्थान)—२७, ४१, ६१, ६६, १०३, १२२-२३, १४४-४४, १४७-४८, १४६-६०, १६२ । गिरवा (ज़िला)—६१। गुजरात ( प्रांत )—१३, ३७,४१,४४-७, ४६, ७४, ७६-८, ८३, ८४, ६१-२, ६४, ६८, १४८-४०,१७६, २२३, २२६-२७, २३६-३७, २४३, २६१, २६४, ३४४। गोगूंदा (ठिकाना)-१०४, २४७। गोठिया (गांव)--७०। गोवंदीनपुर ( गांव )--२४४ । गौतमेश्वर (तीर्थं)---२४ । गंगराड ( गंगराल, गांव )---२४२। गंभीरी (नदी)-६३। गंधेर ( गांव )-- ३, ६। व्वालियर (राज्य)—२, ३, ४, १४, ३१-३, ३८-६, ८१, ६३, १०२, १०६, २२१, २४४, २७२, २६२, ३२०, ३४३।

घ

घाणेराव (ठिकाना) -- २४३।

घोषेरियाखेड़ा ( डोडरिया का खेड़ा, गांव )—१, १६। घोटासीं (प्राचीन स्थान )—३, २१, २३-४, २६, ३४, ४४।

च

चारस् ( क्रस्वा )—४३ ।
चारस् खेड़ी ( गांव )—७० ।
चित्तोद् ( दुर्ग )—३६, ४३, ४४-८, ४४,
६३, ६४, ६६, ७४, ७६-८४, ८८,
६०, ६२, १०४, १०६, ११४-६,
१४४, १७६, १८१, २२८, २४२,
२६२ ।
चीताखेड़ा ( गांव )—१११ ।
चंबळ ( चर्मस्वती, नदी)—२, ३,४०-१,
२६२ ।

छ

छन्याखेड़ी ( गांव )—१७० । छायण ( ठिकाना )—३७८-७६ । छोटा उदयपुर ( राज्यं )—२६२ ।

ज

जजाओ ( युद्धतेत्र )— १८६, २०१। जयपुर ( राज्य, नगर )— ४३, १२-३, २०१, २०३-४, २०८, २१७,२२२-२४, २२८, २३१, २३३-३४,२३७, २३१-४१, २४०, २६१, ३४१,

```
जर्मनी (देश)--३३८।
जक्षमंदिया (गांव) १६।
जहात्रापुर ( कस्या )—४७, २३८।
जाकम (जाग्यम, नदी ) - २, १८३।
जाम्बिमया (गांव) - २।
जाजनी ( टिकाना )-- ३, ४, ११-२.
    ७२, १८३, ३६२, ३७२-७३।
जाट (गांब) — २६२।
जानागद (किला) - २०।
जामनगर (राज्य) - ३३०।
जातिधरी (ठिकाना) - २१२।
जालोर ( क्रस्वा )—४७, १८७।
आवद् (क्रस्वा)—२४६, २११, २८६।
जाबर ( पोगिनीपुर, कस्या )- ४२-३।
जावरा ( राज्य )---२, ४, १४, २४४ ।
बीमखेडा खेडी (गांव )-२०८।
जीरण ( क्रस्वा )--३६, १०६-१०,
    ११४, ११८-११, १३०, २११,
    325
जीरापुर (क्रस्बा)-२६३।
जीववादा (ठिकाना)— ४७।
जेठगाखेडी ( गांव )—२४३।
जोजावर ( गांव )- १३१।
जोधपुर ( नगर, राज्य )--७२, ६२-४,
    121,148,10=,1====0,1===
    ६०, १६३-६४, २०३, २०८,२१७-
    १म, २२१-२४, २३१, २३३, २४०-
    ४१, २४४, २४८, २४४, २६३,
    298, 288 1
 जोरावरपुरा ( ठिकाना )— ३७३।
```

#5

भागप्रा (राज्य) -- २१४।
भागामंद्र (ठिकाना) -- १२, ३६४।
भागामंद्र (राज्य) -- १४, २६२।
भागामंद्र (ठकाना) -- १४-२, १०२,
११ -- ११, १३०, १४४, १८१,
१४६, ३२१, ३६०-६६, ३०६।
भागि (गिगा) -- २०१, २६१।

E

टीक्यों ( गांव ) — २४३ । टेंटरी ( राज्य ) — ३३६ । टोपला ( गांव ) — २११ । टोंक ( राज्य ) — २११, ३०८ ।

3

ठाकरका ( गांव )—२८६ । ठीकरा ( गांव )—१४६, १६८ ।

3

हुमरांव ( संस्थान )— ३५४। हुंगरपुर ( राज्य )— =, १४, १६, ७४= ६, ===; ६०, ६३, ६=, १००, १०३, १०४, १२१, १२७, १३०, १४३, १४४, १४४, १=४, २०४, २२४, २३७, २४०-४१, २४४, २८१-८४, २८४-८७, २६६, ३३०, ३३७, ३३६ । डूंगला ( गांव )—२८८ । डोराग्र ( गांव )—२४३ । • डोराना (गांव)—६, १६३-६४, ३८०-८१, ३८४ ।

ढ

होस (गांव)-३७३।

त

ताया ( ठिकाना ) — मम । सुरुष्क ( तुर्किस्तान, देश ) — ३३ ।

थ

थड़ा ( गांव )—२४४ । थाहरून ( गांव )—७० ।

द

दमदम ( छावनी )—२ ८ । दलोट ( गांव )—६, १४-६ । दाइमपुर ( दाइमी, गांव )—४२-४ । दामाखेदी ( गांव )—१००-१, १०७ । दारू ( ठिकाना )—२ ८ । दांता ( राज्य )—३१ । दिल्ली ( नगर )—१३, ३८-४२, ४६, ४०, ४६, ७४-४, ७८, ६१-२, ६४-

**ৼ, १०४, १४२, १**४०, १४३**-**४४, २१२-१३, २१६; २२१, २४४-६, २६१, २८७-८८, ३१०, ३३६, ३४४। दीव ( बंद्रगाह )—४१, ८३ । देबारी (स्थान)—१४६, १८०। देपालपुर (ज़िला )—२०२ I देलवाड़ा (ठिकाना) - २४६। देवगढ़ ( ठिकाना )---२४६-४०, २६२। देवद (ठिकाना)—२४३, २४४, ३३८, ३६३, ३७७ । देवलिया ( देवदुर्ग, देवलपत्तन, देवगिरि, देवगढ़, प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी-राजधानी )—१, ३, ४, ६-११, १४-१६, २८, ३६, ४१, ७०, ७६, द्भ३, ८७, १४, १६-७, १०४-१४, ११७-२०, १२२-२४, १२७, १२६, १३२-३४, १३७-३८, १४१-४४, १२१, १२४-२२, १२८-२६, १६३-६८, १७१-७२, १७७, १७६, १८१, १८३-८४, १८६-६०, १६२-६४, १६७-६६,२०१-४, २०८-१०,२१२-१३, २१७-१८, २२४-४, २३३-३४, २३७, २४३, २४४, २४६, २६४, २६७-६६, २७३, २७४-७७, २७६-≖१, २६६, २६६, ३१४, ३१६-२०**,** ३४३-४६, ३४८, ३६१-६२,३६४, ३६७, ३७१, ३७३, ३७४, ३८०, ३८३-८४। देवास ( राज्य )—३६। देवासला (गांव )--२४४, ३८४। देसूरी ( क्रस्बा )—६० । दोतड़ (गांव)--२७६।

शिथं )--२४६, २७७-६।

ध

भनेसरी (गांव)-२४३, ३८०। भमोतर (ठिकाना)--- ४; १-१२, २७, ७२, ६७, ११४, १४१-४२, १६०, प्रह, ३१४, ३१६, ३२३, ३६३-EY, 308 1 युद्धेत्र ) धर्मातपुर ( फ्रतिहाबाद, -1471 धरियावद ( ठिकाना )--- २, ३, ४, ३४, मर, १२६, १४४, २०३, २१२, २२४, २२४, २४२-४३, २४७, 200. 308 1 धामक्या (गांव)-- १। धामुनी (इलाक्रा) - २२०। धार ( राज्य )--३६-४०, ७६, २२२ । धारता (गांव)—७०, ७३। धीलपुर ( राज्य )—३३६। भ्रांगधरा ( राज्य )—३३७; ३३६, 344 1

न

मकोर (गांव)—१।
नमेंदा (नदी)—२०१-२, २२०।
नरमाना (नौजाना, गांव)—२०२।
नरसिंहगढ़ (राज्य)—३३८-३६।
नसीराबाद (छावनी, नगर)—४।
नाई (गांव)—६३।
नागदा (नागहद, प्राचीन स्थान)—३६,

नागदी (टिकाना)-१२४, ३३८, ३७६-99 नागोद (राज्य)-३७। नागोर ( नगर )-४६, २४०, २४८। नाडोख (प्राचीन स्थान)--४६। नायद्वारा ( तीर्थं स्थान )-१०४, २३४, २४३-४४, २१२ | नाथुमें की (गांव)-२४२। नानया (गांव)-३ ७४। नामजी (ठिकाना)-- २१४, 280. 313, 3511 नांदली (ठिकाना)--- २८२, २८४, २१६। निक्सनगंज (गांव) -- २८६। नीनोर (प्राचीन स्थान) - र, २६-७, सर-६, २४४, २४४। नीमच ( खावनी )-- ४, ४, =, ३६, ww, 908-90, 998, १६०, १८१, २८४, २८४, २८३, 25-58, 305, 390, 3921 नींबाहेबा ( परगना )-- १४, ७२, ६७, २४४, २८६, ३०८, ३६१। नौगांवा (गांव) - ३।

4

प्रसावा (ठिकाना)—३७१-८०।
परतावस्ते इ। (गांव)—१७०।
पत्तथाना (गांव)—६४-६, २११।
पत्तथाना (पत्तासकूपिका, गांव)—२२,
३६, ४४।
पाटर्यया (गांव)—१६, १६६, १७२,
१६२, ३८३।

पानमोड़ी (गांव)—६, १४३। पानीपत ( युद्धक्षेत्र )--७४। पारल्या (गांव)—१। पाली (क्स्बा)--------। पालीताना (राज्य)--४१। पांचाल (देश)--३७। विपरोड़ा (गांवें)---२७८। पीपलिया (गांव)--२३४। पीलू (गांव)--१। पुष्कर (तीर्थ)—३३, ४७, २४०, ३१४। पूना (नगर)---२२०, २३६१ पंजाब ( प्रांत )--३४१ । व्रतापगढ़ ( नगर, राज्य )--१-३, ४-७, ६-११, १३-१४, १७-२६, ३४, ३६-४१, ४३-४, ४७, ४६, ४३, ४७, इन, ७२, ७८, ६०, १००, १०२, ९०७, ११४-१६, १३६, १४२-४३, १४६, १७०, १७४, १८१, १८३-E8, 9E8, 988-88, 989, 209, २०४, २०७, २१३-१४, २१६-१८, २२४, २३७, २४०-४१, २४४-४६, २४२-४३, २४४-६०, २६२-७३, २७४-७७, २८०-८४, २८६, २६०, २६२, २६४-३२१, ३२४-२७, ३२६-३२, ३३४-३६, ३३६-४३, ३४६, ३४८-१३, ३१६, ३५८-५६, ३६२, ३६६-७१, ३७४, 308-281

## Ŧ

फ़तहगढ़ (गांव) — २६३, ३७३।
फ़तहपुर सीकरी (प्राचीन स्थान) — ७३।
फ़लोघी (ज़िला) — १८७।
फूलिया (गांव) — १३०।
फ़ांस (देश) — ३३८।

# ब

बख़तगढ़ (क़स्बा )-- ३७४ । बगड़ावद ( गांव )—१६४, ३६६। बगड़ी (ठिकाना)- १३। बगवा (गांव)-१०३। बगाएा (गांव)--२८६। बजरंगगढ़ (गांव)—४, १०, ३२१। बडवासकलां (गांव)-४। बड़ोदा (चटपदक, प्राचीन स्थान)-४६। बद्नावर ( क्रस्बा )---२३८ । बदनोर (ठिकाना)-१४४। बदायुं (ज़िला) - ३७। बनेड़ा (ठिकाना)---२३८-३६, २४०। बमोतर ( गांव )---२७, १६४, ३४४। बर्डिया (ठिकाना)-११, १२, ३२१, ३७०-७२, ३७८। बरवाड़ा (क्रस्वा)—१३१ । बराइ ( इलाक्रा )--१४०-४२। बरेली (नगर)--रमण।

वर्दवान (नगर)--२१६। बसावर ( बसाब, गोव )--- १, २३, २ १-म, १२१, १२म/३१, १३३, १४३, १४२, १२४-२२, १२ %६२, १४०, ११८८-२००, २३६, २४२ **।** वांकरोल--वेली हंमीरगढ । यांगोर ( गांव )-- १२८। बाघवादा ( गांव )-- अह । बाठरका ( ठिकाना )---६३, ६७-८, १०४. ३१४, ३८०। बानसी (ठिकाना)-- १२८। बारकपुर ( अंग्रेज़ी-छात्रनी )--- २८०। बारेवरदां (गांव )-- १, १४४। बालियां (गांव)--७०। बांगासेदी (गांव)---२११। बांसचा (गांव)--२१५। बांसजाही ( गांव )---३०१। बांसवादा (राज्य ) -- २, ३, ४, ६, १४, मम, १३, १म-१००, १०३, १२१, १२७, १४२, १२४-२२, १६१, १८४-८६, २०४, २४७, २६८, रम्ब, सहर-हब, १०४-१, ६६१- ् १२, ३१६-१८, ३३०, ३३६, ३४३, ३६९, ३६६। बिलेसरी (गांव)--३७३। बिहार ( प्रांत )-- ३७ । बीकानेर ( राज्य )—१६, ७२, १४, १६४, १८६, ११३-४, २०६. २०७, २४०-४१, २४४, २७३, ३२२, ६२६, ३४३-४४, ३५७ । बीडया (गांव)-- ७०।

योजापुर ( नार )—१५० । गुचकता (गांध) -३३। गुंदलायंड (गांत) -३०। नुष्ठा (प्रशाना)—२२१, २३१। ब्हा ( साउप )-- १२, ७४, ८०, ८४, . माम, रुध, १२४-२४, १३१, १६६, २०३, २०६-४, २२३, २६०-३३ २३३, ३६५ । मेर्गू ( डिहाना )-- १ = १ । बंबवास (गोव) - ११६, १६१। बेदला ( टिशाना )--- २४१। बंगितयम ( देश )-- ३३ = । योरिदया ( प्रानीन स्थान )---२७, ३६७। योरी ( गांव )- ३०६। बोरी-शिक्षकी ( गांव )-- ३६६-६७ । बोमोला (गांव)--७०। वंश (वंशास्त्र, देश) — ३३,४१, ६१, ६५, 940, 354, 750 1 वंबई (नगर) -- =, ३०= । ब्रह्मा की सेक् (गांव )-१२।

#### H

भच्चिला (गांव)—२६, २७, २७८।
भरिकेया (गांव)—७०।
भारती (गांव)—७०।
भारतवर्ष (ग्रिंदुस्तान, वेश)—८, ३६,
७४, १४२, १४६, २१२, २१६-२२,
२३२, २३४-३६, २६१, २८८,
३१४-११, ३०६, ३०६, ३०८,

भावनगर ( राज्य )— ४४ ।
भांडेसर ( गांव )— २४ द ।
भिनाय ( ठिकाना )— २६३, ३७६ ।
भीनमाल ( श्रीमाल, प्राचीन स्थान )—
२६, ३२ ।
भीसल ( गांव )— ४६-६०, ७०, ७३ ।
भीखवाड़ा ( क्रस्वा )— २४६ ।
भींडर ( ठिकाना )— २४६ ।
भुवांसा ( गांव )— २७६ ।
भैरवी ( ठिकाना )— ३६४ ।
भेलसा ( प्राचीन स्थान )— ४० ।
भैंसरोइगढ़ ( ठिकाना )— ४४-४६, ६१, १३० ।
भोपाल ( राज्य )— २३६ ।
भोमट ( प्रदेश )— ४४ ।

#### म

सगरा (ज़िला)—२-४, १०-११, ३२१, ३३१। मगरोदा (गांव)—१४३। मचलागा (मसलागा, गांव)—१४४, १६८। मस्य (देश)—३३। मध्य भारत (प्रांत)—१४, २२१, २६०। मधुरा (तीर्थ)—१४३, ३१८, ३७६। सनोहरगढ़ (गांव)—३७८। महारगढ़ (परगना)—२६२। मही (माही, नदी)—१-३, ६८-६, २४७। महीकांठा (प्रदेश)—१।

महू ( छावनी )-- २८६। मागसा ( गांव )—१६२ । माताखेड़ी (गांव)--२७८। मानपुरा ( गांव )-३६७ । मारवाङ् ( जोधपुर, राज्य )—६०, ७२, 83-8, 198, 300-91 मालवा ( प्रांत )---१-३, १३, २१, २७-८, ३३, ३७, ४२, ४४-४६, ४८-४०, ४४-४६, ४८, ६२-६३, ७४, ७६-७८, ८३, ८४,६१,६४,१०३, ४, १०६, १२२, १४७, १४१, १६२, १७७, १७६-८२, १८६, १६४, १६८-२०२, २०४, २०८, २१२, २२०-२२, २२६-३२, २३४-३६, २३⊏, २४४-४६, २४३-४४, २४८-२६१, २६४, २८३, २८६, २६१, २६८, ३००, ३०८। मांडलगढ़ (दुर्ग)—१६-७, १०६, १५४, 1 535 मांडू (क्रिला)—१३, २६, ४०, ४२, ४८-४०, ४४, ६२, ७६-७, ८२, ११४, २२७, २२६ । मुलतान ( नगर )-- २३२। मूलथान (ठिकाना) - ३७४। मेड्ता ( क्रस्वा )—६२, ६४, १८७। मेदपाट ( मेवाड़, राज्य )-२-३, ८, १७, २१, ३४, ३६-४२, ४४-४६, ४१-२, ४४-७, ४६, ६१-२, ६८, ७०-४, ७६-७, ८३, ८४, ६०-६१, ६७, १०२, १०४-६, १०६-१०, 114, 118-21, 130-21, 182-

रतनगढ़ ( क्रस्या ) — २००४, २६२। 88, 188, 184, 188, 185, 185, 54, १८३, १३१, १३४, २२४, २२८, २३१, २३७-३८, २४७-४८, २४०-क्ष, क्रब, २०१, २०६, २०%-**本本、 それり、 マネマーネス、 マモターモエ、** ३०२, ३०७-११, ३१% १८, ३४८, **३६१, ३**६४, ३००, ३०८, ३८०। मेरठ ( नगर )- २८३ । मेवात ( प्रांत ) - ६२। मोकलगर (गांव)-६०। मोखगा (गांव)--१०। मोशी (पानमोशी, गांव )-१२८-२३। मोरमर (गांव)-२०८। मोरवया (गांव) - २४१। मोइनपुरा (गांव)--२३। मोहनगढ़ (गांव)-3६६। मोहेबा (गांव) - २४४, ३८४। मंडावरा ( गांव )—३७४, ३७८, ३७६। मंडेशर ( मंडलेशर, स्थान )-१८०। मंडोर (मंडोवर, प्राचीन स्थान) - ३०, ४०। मंदसीर (क्रस्या, )---२, ४-४, ८, १४, १६, इद, ७७, ८२, १३०-११, ११४, ११६, १२८, १४३, १४७, १४३, १७८-७६, १८१, १६६, २०३, २२६, २४४, २८८, २६३, २६३-६४, ३१२, ३२०, ३७७ । मंदाकिनी (तीर्थ) - १२७ । य थूरोप ( महाद्वीप )-- ३३८, ३१७।

रजोरा (स्थान)-४।

रतसाम ( राज्य )—२, ८, १४, १२१, ११४, २१२, २४४, ३०२, **३०३,** 358 1 राजगढ़ ( राज्य )—३८ । रितिपुला (राज्य)-१२२। राजपुर्या (गांव) - ३०० । राजपूनाना ( प्रान्त )-- १, १३, ३३, ३७, ११-२, १०४, ११७, १८०, १६६, २०३, २२०, २२२-२४, **२२७**, २३१, २४८, २६०-६१, रसण, सह अ-हल, कु००, देशल-१६, क्रिक, ब्<sub>ब्र</sub>, इ३०, इ४१, इ**२१, ६**४८। राजोरगढ़ (किस्ता )- ३० । रामपुरा भाषापुरा ( जिला )-४६, ६४, १११, १४४, १८१, २०२, २०४-४, २२**७-२**ळ, २३१, २३३, <del>१४६</del>, २७२, २६२, ३०१ । रायपुर (ठिकाना )--३, ८, १०-१२, १०२, १६६, ६०६, ६२१, ६४७, 369-651 रींछकी (गांव)—३०६। रूपनगर (स्पनगढ, क्रस्बा )-१४८, 1 mm, 1 8 m, 209 1 रेतम (नदी) - २-६। रेवा ( नदी )—१। रेवाकांटा (इलाका)-१। रोजवानी (गांव)-३७४।

त्त

शक्तनक (मगर)--१८७ ।

लालगढ़ ( लालपुरा, गांव )—३६० । लाहोर ( नगर )—२३२ । लूगावाड़ा ( राज्य )—२३७, २७६ । लंडन ( नगर )—३३६ ।

#### ब

वहाली ( गांव )—३१ ।
वस्स ( देश )—३३ ।
वस्स ( देश )—३३ ।
वस्से इं ( ठिकाना )—७२, २४३, ३६२,
३७४-७६ ।
वसमंडल ( गांव )—६, २४ ।
वागद ( प्रदेश )—६, ३६, ४६, ६८,
३४३, ३७४, ३८३ ।
विदर्भ ( देश )—३३ ।
विदर्भ ( देश )—३३ ।
विदर्भ ( गांव )—२४ ।
वीरायाचल ( पर्वत )—४४ ।
वीरायाचल ( गांव )—२४ ।
वीरावाली ( गांव )—२४ , २६७ ।
वेदावन ( तीर्थ )—२६४, २६७ ।
वेदा ( गांव )—२१७ ।

# श

शाहपुरा (राज्य) — २३ द-३६, २४०, ३३३, ३३७, ३३६। शिव (नदी) — २। शिवना (शेवनी, शिवनगरी, प्राचीन स्थान) — २, २६, २७। शुजालपुर (क्रस्वा) — २२१। शंखोद्धार (तीर्थ) — ४०।

स्तारा (नगर)—२२०-२२, २३६, ३३१।

सदापुरा ( गांव )—३७३। समूनगर ( युद्धक्षेत्र )—१३१, १४२-३। सरहिंद ( प्रांत )---२३२। सरीपीपली (गांव)-४, ६। सर्लूबर (ठिकाना)—२३४, २३८, २४०, २४७, २४६-४०, २६२, ३७९। साखथली (बोड़ी, गांव)—३,१०-१२, ८४, १६४-६४, ३२१, ३३८, ३६६, 307 | सागवाड़ा (क्रस्वा)—१६१, ३८३। साटोता ( ठिकाना )—७१, ८४, ८८ । सादड़ी कुंडलकी (छोटी सादड़ी, क़स्बा)---१७, ४२, ४६, ४१, ४४-४४, ६३, ६७, ६१-७०, ७२, ८४, ८७, ८१-६१, ११०, ११४, १४४। साददी बड़ी (तेजमाल की साददी, ठिकाना) — ४८, ६१, ७१, ७३, ३४८। साबली ( ठिकाना )-- २८४। ्र्ह्रेली (गांव)—४४। सारंगपुर ( क़स्बा )-४२। सालिमगढ़ ( ठिकाना )—४, ८, ६, ११-२, १६४-६४, २४६, २७२, ३२१, ३४३, ३६६ । सावर ( ठिकाना )—२३८। सांगानेर ( क्रस्वा )—२६२। सांडनी ( गांव )—३०७ । सांभर ( क़रवा )—४१, ४७। सिरोही ( राज्य )—७०। सिवाना (क्रस्बा)—१८०। सिंदे ( गांव )—२२१। सिंध (सेंधव, प्रांत )—३३, १४४। सीकर (ठिकाना)—७१, ३४३, ३५५ (

```
सीतामक (साम )-१४, २१२, २१४,
    $11, 321 i
सीधपुरा ( गांव ) - १०२ ।
सीधी (गांव)--२३३।
सीसोदा (गोब)-४४-६।
सीमपुर मा ( गांव )-३१३।
सींगोली (गांव)--२८१, २६२।
सुकाको (गाँव)-- ७०।
मुलंशिवंबा (गोव)-११३।
सुयोर ( गोव )- १३०।
सुहागपुर ( गांव ) — २४, २०, १४-६।
स्रजपुरा (गांव)-३००।
सेनाकी (गांव)—२१६, २४२।
सेमलग्वेको (गांव)—२७८, ३४८।
सेमिकिया (गांव)-1६०-६२, ६०७,
    #88 I
सेरा (सापरा, परगना )- २४८।
सेवारपुरा ( ठिकाना )--३०७, ३३८,
    Run !
```

```
संवती (गांव)—११०।
संवंत्री (गांव)—११-६०।
संदंत्री (गांव)—२१०।
संद्रल इंडिया (प्रांव)—३११, ३१६, ३६१, ३६१, ३५१।
संद्रही (गांव)—२१०।
संद्रही (ठिकाना)—३०१।
```

#### ŧ

हतुयमा (गांव)—४, १०६। हथनारा (गांव)—१०६। हथृनिया (गांव)—१०। हरिद्वार (तीर्थ)—१०। हुरवा (परगना)—२३१। हैपरावाद (नगर)—२३२। होल (गांव)—२२१। हंमीरगद (ठिकाना)—२३॥। हंमीरगुर (गांव)—१०।

# शुद्धि पत्र

•

| पृष्ठ         | पंक्ति     | त्रशुद्ध                 | शुद्ध                      |
|---------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| १८            | १६         | वि० सं० १७०७             | वि० सं० १७०४               |
| १८            | १६         | ई० स० १६४०               | ई० स० १६ <sup>४</sup> ⊏    |
| १६            | <b>G</b>   | बारी दर्वाज़ा व          | ारी दर्वाज़ा, धाय दर्वाज़ा |
| 3.8           | १७         | घासीराम                  | घासीलाल                    |
| 22            | १२         | ता० २ नवम्बर             | ता० १७ अक्टोबर             |
| <b>ર</b> ૪    | २४         | ई० स० १६१३-१४            | इ० स० १६१४-१६              |
| ७२            | १=         | कान्हल                   | गोपालदास 🔧                 |
| #£            | * Commence | विक्रमादत्य              | विक्रमादित्यः              |
| <u>ت</u> ـو   | ર          | संग्रामसिंह              | रायमल                      |
| <b>⊏</b> €    | १४         | दिय                      | दिया                       |
| £3            | १७         | ई० स० १४४६               | ई० स० १४४७                 |
| 23            | २०         | महारावत                  | महारावल                    |
| ६०४           | ૨          | वि० सं० १६२१             | वि० सं० १६२०               |
| १०४           | ર          | ई० स० १४६४               | ई० स० १४६३                 |
| १४१           | १३         | महाराव                   | महारावत.                   |
| १४१           | રૂક        | समान                     | सामान                      |
| १४३           | ×          | समूनगर                   | धर्मातपुर (फतिहाबाद)       |
| १४२<br>१४३    | Ę          | तीसरे दिन                | कुछ दिन बाद                |
|               | <b>ર</b> હ | चोंडावतं हकम्सिहं        | चोंडावत् मुहकम्सि <b>ड</b> |
| १४≍<br>१४≍    | , ·        | रामसिंह                  | रायसिंह                    |
| ્રેડર<br>ફેડર | २६         | श्रीकृष्णाप <b>र्गेत</b> | श्रीकृष्णार्पणेन           |
| 4.02          | • •        |                          |                            |

| AR          | पक्ति      | अभ्य           | गुन         |
|-------------|------------|----------------|-------------|
| २३२         | १८         | शम्भद्रीला     | शम्सागुदौलः |
| २४६         | १४-१४      | प्रतापगढ्      | देवलिया     |
| 278         | १२         | <b>क्रांला</b> | श्रोत       |
| 380         | <b>२</b> १ | जोन            | जाने        |
| まおま         | <b>२</b>   | मान्यायत       | भांचावत     |
| <i>३७</i> ४ | ŧ          | कन्त्रोगिया    | कचोलिया     |
|             |            |                |             |

U